तीर्यंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा



आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक यदीया वाग्गङ्गा विविध-नय-कल्लोल-विमला बृहद्ज्ञानाम्मोभिर्जगति जनतां या स्नपयति । इदानीमप्येषा बुधजन-मरालेः परिचिता महावीरस्वामी नयन-पथ-गामी भवतु नः ॥ पण्डित भागचन्द, महावीराष्टक

# तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

लेखक (स्व०) डॉ. नेमिचन्द्र शास्त्री, ज्योतिषाचार्य एम ए., पी-एच. डी., डी. लिट

श्री भारतवर्षीय दिगम्बर जैन विद्वत्परिषद्

प्रकाशक मंत्री, श्री भा० दि० जैन विद्वत्परिषद्

प्राप्ति-स्थान मंत्री, श्री भा० दि० जैन विद्वत्परिषद् कार्यालय, वर्णी-भवन सागर (मध्य प्रदेश)

तीर्यंकर महावीरके निर्वाण-रजतशती महोत्सवके मङ्गलमय अवसरपर प्रकाशित

प्रथम संस्करण : १५०० दीपावली, वीर-निर्वाण संवत् २५०१ कार्त्तिक कृष्णा अमावस्या, विक्रम संवत् २०३१ १३ नवम्बर, ईस्वी सन् १९७४

मूल्य : चालीसं रुपये

मुद्रक बाबूलाल जैन फागुल्ल महावीर प्रेस मेलूपुर, वाराणसी–२२१००१



तीर्थङ्कर वर्द्धमान-महावीर जिनकी निर्वाण-रजतशती राष्ट्र मना रहा है।

## प्रकाशक की लेखनीसे

भारतवर्षीय दि० जैन विद्वत्परिषद्की ओरसे गुरु गोपालदास धरैया-शताब्दी समारोहके प्रसंगको लेकर जब श्री बरैया-स्मृति-ग्रन्थका प्रकाशन हुआ,तब समाजके प्रबुद्धवर्गने अत्यिक प्रसन्नता प्रकट की थी। ग्रन्थका सर्वत्र समादर हुआ और उसकी समस्त प्रतियाँ हाथों-हाथ उठ गयीं। भारतवर्षके समस्त विश्वविद्यालयोंकी लाइबेरियोंके लिए यह संग्रहणीय ग्रन्थ विद्वत्परिषद्की ओरसे नि:शुल्क भेंट किया गया। उसके उत्तरमें विश्वविद्यालयोंके प्रबन्धकोंने जो धन्यवाद न दिये, उनमें उन्होंने उस ग्रन्थरत्नको प्राप्तकर बड़ा हर्ष प्रकट किया था।

वर्तमानमें चल रहे श्री १००८ भगवान् महावीरके २५०० वें निर्वाण-महोत्सवके उपलक्ष्यमें भी विद्वत्परिषद्की कार्यकारिणीने 'तीर्यंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा' नामक ग्रन्थ प्रकाशित करनेका निश्चय किया और इसके लेखनका भार विद्वत्परिषद्के उपाध्यक्ष और बहुमुखी प्रतिभाके घनी श्री नेमिचन्द्रजी ज्योतिषाचार्य, एम०ए०, पो-एच० डी०, डी० लिट्०, अध्यक्ष संस्कृत-प्राकृत विभाग एच० डी० जैन कालेज आराको दिया गया। सम्माननीय डाक्टर साहबने इस ग्रन्थके लेखनमें चार-पाँच वर्ष अकथनीय परिश्रम किया है। परन्तु खेद है कि वे अपनी इस महनीय कृतिको अपने जीवन-कालमें प्रकाशित न देख सके। गत जनवरी ७४ में उनके दिवंगत होनेका समाचार देशभरमें संतप्त हृदयसे सुना गया।

यह महान् ग्रन्थ चार भागों में सम्पूर्ण हुआ है। इसके प्रकाशनके लिए विद्वत्प-रिषद्के पास अर्थको ब्यवस्था नगण्य थी। परन्तु विद्वत्परिषद्के अध्यक्ष डॉक्टर दरबारीलालजी कोठियाने इसके अग्रिम ग्राहक बनानेकी योजना प्रस्तुत की, जिसे समाजने बड़े उत्साहके साथ स्वीकृत किया। श्री १०८ पूज्य विद्यानन्दजी महाराजने भी अपने शुभाशीर्वादसे इसके प्रकाशनका मार्ग प्रशस्त किया। यह प्रकट करते हुए प्रसन्नता होतो है कि इसके सातसौ ग्राहक अग्रिम मूल्य देकर बन गये। ग्रन्थके चारों भागोंका मूल्य ८५) है। परन्तु अग्रिम ग्राहक बननेवालों-को यह ग्रन्थ ६१) में देनेका निर्णय किया गया।

ग्रन्थका आभ्यन्तर-परिचय डॉक्टर दरबारीलालजी कोठिया द्वारा लिखे आमुख तथा ग्रन्थको विषय-सूचीसे स्पष्ट है।

इस ग्रन्थके संपादन और प्रकाशन तथा अर्थके संग्रहमें विद्वत्परिषद्के अध्यक्ष

श्रीमात् डॉ॰ दरबारीलालजी कोठिया, न्यायाचार्यं, एम० ए०, पी-एच॰-डी०, पूर्वरीडर जैन-बौद्धदर्शनिवमाग,हिन्दू-विश्वविद्यालय, वाराणसीको महान् परिश्रम करना पड़ा है, प्रेसको दौड़घूप और प्रूफका देखना आदि कार्य आपने जिस निस्पृह भाव, लगन और निष्ठासे संपन्न किये हैं वह रलाध्य है। आपकी इस महनीय सेवाके लिए मैं अत्यन्त कृतज्ञ हूँ।

पूज्य मुनिश्री विद्यानन्दजीने ग्रन्थपर आशीर्वचनके रूपमें बहुमूल्य 'आद्य मिताक्षर' लिखकर हमें कृतार्थ किया, इसके लिए हम उनके प्रति विनत हैं। सिद्धान्ताचार्य श्रीमान् पं० कैलाशचन्द्रजी वाराणसीने अपना महत्त्वपूर्ण 'प्राक्कथन' लिखनेकी कृपा की, अतः उनके भी अतिकृतज्ञ हैं।

श्री बाबूलालजी फागुल्ल, संचालक महावीर-प्रेसने बड़ी सुन्दरतासे इसका प्रकाशन किया है, इसके लिए वे धन्यवादके पात्र हैं।

अग्निम मूल्य मेजकर जिन ग्राहकोंने हमारी प्रकाशन-व्यवस्थाको सुकर बनाया है उनके प्रति में नम्न आभार प्रकट करता हूँ। ग्रन्थकी तैयार पाण्डु-लिपिके वाचनमे श्रोमान् सिद्धान्ताचायं प० कैलाशचन्द्रजी शास्त्री, डॉ० दरबारी-लालजो कोठिया, डॉ० ज्योतिप्रसादजी लखनक, आदि विद्वानोंने जो समय और सुझाव दिये है उनके प्रति भी मैं सविनय आभार प्रकट करता हूँ।

अन्तमे प्रकाशन-सम्बन्धी अशुद्धियोके लिए क्षमा-याचना करता हुआ आकाक्षा करता हूँ कि भगवान् महावारके २५०० वे निर्वाण-महोत्सवकी पुण्य-वेलामें इस ग्रन्थका घर-घरमे प्रचार हो और जन-मानस भगवान् महावीरके सिद्धान्तोसे सुपरिचित हो।

सागर ९-७-१९७४ विनीत
पन्नालाल जैन
मंत्री
भारतवर्षीय दि॰ जैन विद्वत्परिषद्
सागर

# आद्य मिताक्षर

'परस्परा' शब्द अपना विक्षेष महत्त्व रखता है और विश्वके कण-कणसे सम्बन्धित है। परस्पराका इतिहास लेखबद्ध करना वैसे ही कठिन कार्य है, फिर श्रमण-परस्पराका इतिहास तो सर्वथा ही दुष्ट्ह है। प्रसंगमें जहां 'परस्परा' शब्द सद्-आगम और सद्गुढ्ओंका बोधक है, वहाँ यह प्रामाणिकताका द्योतक भी है। परस्परागत आगम और गृहओंको सर्वत्र प्रथम स्थान है। इसीलिए 'आबार्यगुढ्यो नमः' के स्थान पर 'परस्पराचार्यगुढ्यो नमः' का प्रचलन है। लोकमें आज भी यह परस्परा प्रचलित है। जैसे गृहस्थोंके विवाह आदि संस्कारोंमें परस्परा (गोत्रादि) का प्रश्न उठता है, वैसे ही मुनियोंके सबंधमें भी उनकी गृह-परस्पराका ज्ञान आवश्यक है।

भारतमे मुनि-परम्परा और ऋषि-परम्परा ये दो परम्पराएँ प्राचीनकालसे रही हैं। ऐतिहासिक दृष्टिसे प्रथम परम्पराका संबंध आत्मधर्मा श्रमणोंसे रहा है—श्रमणमुनि मोक्षमार्गके उपदेष्टा रहे हैं। द्वितीय परम्पराका सबंध लोक-धर्मसे रहा है—ऋषिगण गृहस्थोंके षोडश सस्कारादि सम्पन्न कराते रहे हैं। ऋषियोंको जब आत्मधर्मज्ञानकी बुभुक्षा जाग्रत हुई, वे श्रमणमुनियोंके समीप जिज्ञासाकी पूर्ति एवं मार्गदर्शनके लिए पहुँचते रहे।

स्व० डॉ॰ नेमिचन्द्र शास्त्रो द्वारा रचित ग्रन्थ 'तीर्थं द्वार महाबीर और उनकी परम्परा' मे श्रमण---मुनि-परम्पराका तथ्यपूर्ण इतिहास है। वस्तुतः

'वातरशन—श्रमण-ऋषि कर्ध्वमन्थी (परमारमपदकी और उत्क्रमण करनेवाले) हुए। उनके समीप इतर ऋषि प्रयोजनवश (याचनार्थ) उपस्थित हुए। उन्हे देखकर वातरशन कृष्माण्डनामक मन्त्रवाक्योंमें अन्तिहित हो गए, तब उन्हे अन्य ऋषियोंने श्रद्धा और तपसे प्राप्त कर लिया। ऋषियोंने उन वातरशन मुनियोंसे प्रश्न किया—किस विद्यासे आप अन्तिहित हो जाते हैं? वातरशन मुनियोंने उन्हे अपने अध्यात्म धामसे आए हुए अतिथि जानकर कहा—हे मुनिजनो! आपको नमोऽस्तु है, हम आपकी सपर्या (सत्कार) किससे करें? ऋषियोंने कहा—हमें पवित्र आत्मविद्याका उपदेश दीजिए, जिससे हम निष्पाप हो जाएँ।

१ वातरशना ह वा ऋषयः श्रमणा ऊर्ध्वमन्थिनो बभूबुस्तानृषयोऽर्थमायंस्तेऽनिलाय-मचरंस्तेऽनुप्रविशुः कूष्माण्डानि तास्तेष्वन्वविन्दन श्रद्धया च तपसा च । तानृषयो-ऽबुवन कया निलायं चरथेति ते ऋषीनबृवन्नमोबोऽस्तु भगवन्तोऽस्मिन् घाम्नि केन वः सपर्यामेति तानृषयोऽबुवन—पिवत्रं नी बृत येनोरेपसः स्यामेति त एतिन सुक्तान्यपश्यन् ।'

<sup>---</sup>तैत्तिरीय आरण्यक २ प्रपाठक ७ अनुवाक, १-२

### इतिहासकी रचनाके लिए तथ्यज्ञान आवश्यक है। यतः— इतिहास इतीष्टं तद इति हासीदिति श्रुतेः। इतिवृत्तमथैतिह्यमाम्नायं चायनन्ति तत्॥

--आचार्य श्रीजिनसेन, आदिपुराण, ११२५

'इतिहास, इतिवृत्त. ऐतिह्य और आम्नाय समानार्यंक शब्द हैं। 'इति ह आसीत' (निश्चय ऐसा ही था), 'इतिवृत्तम्' (ऐसा हुआ—घटित दुआ) तथा परम्परासे ऐसा हो आम्नात है—इन अर्थों में इतिहास है।

इतिहास दीपकतुल्य है। वस्तुके कृष्ण-स्वेतादि यथार्थ रूपको जैसे दीपक प्रकाशित करता है, वेसे इतिहास मोहके आवरणका नाशकर, भ्रान्तियोंको दूर करके—सत्य सर्वलोक द्वारा धारण की जानेवाली यथार्थताका प्रकाशन करता है। अर्थात् दीपकके प्रकाशसे पूर्व जैसे कक्षमें स्थित वस्तुएँ विद्यमान रहते हुए भी प्रकाशित नहीं होतो, वैसे ही सम्पूर्ण लोक द्वारा धारण किया गया गर्भमूत सत्य इतिहासके बिना सुव्यक्त नहीं होता।

प्रस्तुत ग्रन्थके अवलोकनसे स्पष्ट हो जाता है कि विद्वान्की लेखनीमें बल और विचारोंमें तर्कसंगतता है। समाज इनकी अनेक कृतियोंका मूल्यांकन कर चुका है—भलीभाँति सम्मानित कर चुका है। प्रस्तुत कृतिसे जहाँ पाठकोंको स्वच्छ श्रमण-परम्पराका परिज्ञान होगा, वहाँ ग्रन्थमें दिये गये टिप्पणोंसे उनके जानमें प्रामाणिकता भी आवेगी। श्रमण-परम्पराके अतिरिक्त इस ग्रन्थमें श्रमणोंकी मान्यताओं एवं जैन सिद्धान्तोंका भी सफल निरूपण किया गया है। यह ग्रन्थ सभी प्रकारसे अपनेमें परिपूर्ण एवं लेखककी ज्ञान-गरिमाको इङ्गित करनेमें समर्थ है।

यहाँ लेखकके अभिन्न मित्र डॉ॰ दरबारीलाल कोठियाजीके प्रस्तुत ग्रन्थके प्रकाशनमें किए गए सत्यप्रयत्नोंको भी विस्मृत नहीं किया जा सकता है, जिनके द्वारा हमें प्रस्तुत ग्रन्थके लिए कुछ शब्द लिखनेका आग्रहयुक्त निवेदन प्राप्त हुआ। विद्वत्परिषद्का यह प्रकाशन-कार्य परिषद्के सर्वथा अनुरूप है। ऐसे सत्कार्यके लिए भी हमारे शुभाशीर्वाद!



इतिहास-प्रदीपेन मोहावरणघातिना । सर्वलोकघृतं गर्भं यथावत् संप्रकाशयेत् ।।

<sup>—</sup> महाभारत

८ : तीर्थं कर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

### प्राक् कथन

भारतवर्षका क्रमबद्ध इतिहास बुद्ध और महाबीरसे प्रारम्म होता है। इनमेंसे प्रथम बौद्धवर्मके संस्थापक थे. तो द्वितीय थे जैनधर्मके अन्तिम तीर्थ-कर। 'तीर्थंकर' शब्द जैनधर्मके चौबीस प्रवर्त्तकोंके लिए रूढ़ जैसा हो गया है, यद्यपि है यह यौगिक ही । धर्मरूपी तीर्थंके प्रवत्तंकको ही तीर्थंकर कहते हैं । बाचार्यं समन्तभद्रने पन्द्रहवें तीर्थंकर धर्मनाथकी स्तुतिमें उन्हें 'धर्मतीर्थमनधं प्रवर्तयन्' पदके द्वारा धर्मतीर्थका प्रवर्त्तक कहा है। भगवान महावीर भी उसी धर्मतीर्थके अन्तिम प्रवर्त्तक थे और आदि प्रवर्त्तक थे भगवान् ऋषभदेव । यही कारण है कि हिन्दू पुराणोंमें जैनधर्मकी उत्पत्तिके प्रसंगसे एकमात्र भगवान् ऋषभदेवका ही उल्लेख मिलता है किन्तु भगवान् महावीरका संकेत तक नहीं है जब उन्होंके समकालीन बुद्धको विष्णुके अवतारोमें स्वीकार किया गया है। इसके विपरीत त्रिपिटक साहित्यमें निग्गंठनाटपुत्तका तथा उनके अनुयायी निर्प्रन्थोंका उल्लेख बहुतायतसे मिलता है। उन्हींको लक्ष्य करके स्व० डॉ० हर्मान याकोवीने अपनो जैन सूत्रोकी प्रस्तावनामें लिखा है—'इस बातसे अब सब सहमत हैं कि नातपूत्त, जो महावीर अथवा वर्धमानके नामसे प्रसिद्ध हैं, बुद्धके समकालीन थे। बौद्धग्रन्थोंमें मिलनेवाले उल्लेख हमारे इस विचारको दृढ़ करते हैं कि नातपुत्तसे पहले भी निर्प्रन्थोंका, जो आज जैन अथवा आर्हत नामसे अधिक प्रसिद्ध है, अस्तित्व था। जब बौद्धधर्म उत्पन्न हुआ तब निर्ग्रन्थोंका सम्प्रदाय एक बड़े सम्प्रदायके रूपमे गिना जाता होगा। बौद्ध पिटकों-में कुछ निर्प्यन्थोंका बुद्ध और उनके शिष्योंके विरोधीके रूपमें और कुछका बुद्धके अनुयायी बन जानेके रूपमे वर्णन आता है। उसके ऊपरसे हम उक्त अनु-मान कर सकते है। इसके विपरीत इन ग्रन्थोंमें किसी भी स्थानपर ऐसा कोई उल्लेख या सूचक वाक्य देखनेमें नहीं आता कि निर्प्रन्थोंका सम्प्रदाय एक नवीन सम्प्रदाय है और नातपुत्त उसके संस्थापक हैं। इसके ऊपरसे हम यह अनुमान कर सकते हैं कि बुद्धके जन्मसे पहले अति प्राचीन कालसे निग्नंन्थोंका अस्तित्व चला आता है।"

अन्यत्र डॉ॰ याकोवीने लिखा है—'इसमें कोई भी सबूत नहीं है कि पार्विनाय जैनधर्मके संस्थापक थे। जैन परम्परा प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेवको जैन धर्मका संस्थापक माननेमें एकमत है। इस मान्यतामें ऐतिहासिक सत्यकी सम्मावना है।'

प्रसिद्ध दार्शनिक डॉ॰ राधाकृष्णन्ने अपने 'भारतीय दर्शन' में कहा है— 'जैन परम्परा ऋषभदेवसे अपने धर्मकी उत्पत्ति होनेका कथन करती हैं, जो बहुत-सी शताब्दियों पूर्व हुए हैं। इस बातके प्रमाण पाये जाते हैं कि ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दीमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेवकी पूजा होती थी। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जैनधर्म वर्धमान और पार्श्वनाथसे भी पहले प्रचलित था। यजुर्वेदमें ऋषभदेव, अजितनाथ और अरिष्टनेमि इन तीन तीर्थंकरोंके नामोंका निर्देश है। भागवत पुराण भी इस बातका समर्थन करता है कि ऋषभदेव जैनधर्मके सस्थापक थे।'

यथार्थमें वैदिकोंको परम्पराकी तरह श्रमणोंको भी परम्परा अति प्राचीन कालसे इस देशमे प्रवर्तित है । इन्हीं दोनों परम्पराओंके मेलसे प्राचीन भारतीय सस्कृतिका निर्माण हुआ है। उन्ही श्रमणोंकी परम्परामें भगवान महावीर हुए थे। बद्धकी तरह वे भी एक क्षत्रिय राजकुमार थे। उन्होंने भी घरका परि-त्याग करके कठोर साधनाका मार्ग अपनाया था । यह एक विचित्र बात है कि श्रमण परम्पराके इन दो प्रवर्त्तकोकी तरह वेदिक परम्पराके अनुयायी हिन्दू-धर्ममे मान्य राम और कृष्ण भी क्षत्रिय थे। किन्तु उन्होंने गृहस्थाश्रम और राज्यासनका परित्याग नही किया । यही प्रमुख अन्तर इन दोनो परम्पराओमे है। कृष्ण भी योगी कहे जाते है किन्तु वे कर्मयोगी थे। महावीर ज्ञानयोगी थे। कर्मयोग और ज्ञानयोगमे अन्तर है। कर्मयागीकी प्रवृत्ति बाह्याभिमुखी होती है और ज्ञानयोगीकी आन्तराभिमुखी । कर्मयोगीको कर्ममे रस रहता है और ज्ञानयोगीको ज्ञानमें । ज्ञानमें रस रहते हुए कर्म करनेपर भी कर्मका कर्त्ता नहीं कहा जाता। और कर्ममें रस रहते हुए कर्म नहीं करनेपर भी कर्मका कर्त्ता कहलाता है। कर्म प्रवृत्तिरूप होता है और ज्ञान निवृत्तिरूप। प्रवृत्ति और निवृत्तिको यह परम्परा साधनाकालमें मिली-जुली जैसी चलती है किन्तु ज्यो-ज्यों निवृत्ति बढ़ती जाती है प्रवृत्तिका स्वतः स्नास होता जाता है। इसी-को आत्मसाधना कहते हैं।

यथार्थमे विचार कर देखें—प्रवृत्तिके मूल मन, वचन और काय हैं। िकन्तु आत्माके न मन है, न वचन है और न काय है। ये सब तो कर्मजन्य उपाधियाँ हैं। इन उपाधियोमें जिसे रम है वह आत्मज्ञानी नहीं है। जो आत्मज्ञानी हो जाता है उसे ये उपाधियाँ व्याधियाँ ही प्रतीत होती है।

इनका निरोध सरल नही है। किन्तु इनका निरोध हुए बिना प्रवृत्तिसे छुटकारा भी सम्भव नही है। उसीके लिए भगवान महावीरने सब कुछ त्याग कर वनका मार्ग लिया था। ससार-मार्गियोकी दृष्टिने भले ही यह 'पलायनवाद' प्रतीत हो, किन्तु इस पलायनवादको अपनाये बिना निर्वाण-प्राप्तिका दूसरा

१० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

, मार्ग भी नहीं है। भोगी और योगीका मार्ग एक कैसे हो सकता है। तभी तो गीतामें कहा है<del>न</del>

> या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी । यस्यां जापति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥

'सब प्राणियोंके लिए जो रात है उसमें संयमी जागता है और जिसमें प्राणी जागते हैं वह आत्मदर्शी मुनिकी रात है।'

इस प्रकार भोगी संसारसे योगीके दिन-रात भिन्न होते हैं। संयमी महावीर-ने भी आत्म-साधनाके द्वारा कार्तिक कृष्णा अमावस्याके प्रातः सूर्योदयसे पहले निर्वाण-लाभ किया। जैनोंके उल्लेखानुनार उसीके उपलक्षमें दीपमालिकाका आयोजन हुआ और उनके निर्वाण-लाभको पच्चीस सौ वर्ष पूर्ण हुए। उसीके उपलक्षमें विश्वमें महोत्सवका आयोजन किया गया है।

उसीके स्मृतिमें 'तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा' नामक यह बृहत्काय ग्रन्थ चार खण्डोंमें प्रकाशित हो रहा है। इसमें भगवान महावीर और उनके बादके पच्चीस-सी वर्षोंमे हुए विविध साहित्यकारोंका परिचयादि उनकी साहित्य-साधनाका मूल्याकन करते हुए बिद्धान् लेखकने निबद्ध किया है। उन्होंने इस ग्रन्थके लेखनमें कितना श्रम किया, यह तो इस ग्रन्थको आद्योगन्त पढ़नेवाले ही जान सकोंगे। मेरे जानतेमें प्रकृत विषयसे सम्बद्ध कोई ग्रन्थ, या लेखादि उनकी दृष्टिसे ओझल नहीं रहा। तभी तो इस अपनी कृतिको समाप्त करनेके पदचात् ही वे स्वर्गत हो गये और इसे प्रकाशमें लानेके लिए उनके अभिन्न सखा डॉ० कोठियाने कितना श्रम किया है, इसे वे देख नहीं सके। 'भगवान महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा'में लेखकने अपना जीवन उत्सर्ग करके जो श्रद्धाके सुमन चढ़ाये हैं उनका मूल्यांकन करनेकी क्षमता इन पंक्तियोंके लेखकमें नहीं है। वह तो इतना ही कह सकता है कि आचार्य नेमिचन्द्र शास्त्रीने अपनी इस कृतिके द्वारा स्वयं अपनेको भी उस परम्परामें सिम्मिलत कर लिया है।

उनकी इस अध्ययनपूर्ण कृतिमें अनेक विचारणीय ऐतिहासिक प्रसंग आये हैं। भगवान महावीरके समय, माता-िपता, जन्मस्थान आदिके विषयमें तो कोई मतभेद नहीं है। किन्तु उनके निर्वाणस्थानके सम्बन्धमें कुछ समयसे विवाद खड़ा हो गया है। मध्यमा पावामें निर्वाण हुआ, यह सर्वसम्मत उल्लेख है। तदनुसार राजगृहीके पास पावा स्थानको ही निर्वाणभूमिके रूपमें माना जाता है। वहाँ एक तालाबके मध्यमें विशाल मन्दिरमें उनके चरण-

चिन्ह स्थापित हैं। यह स्थान मगधमें है। दूसरी पावा उत्तर प्रदेशके देवरियां जिलेमें कुशीनगरके समीप है। डॉ॰ शास्त्रीने मगधवर्ती पावाको ही निर्वाण-मूमि माना है।

बिम्बसार श्रेणिक भगवान महावीरका परम भक्त था। उसकी मृत्यु डॉ० शास्त्रीने भगवान महावीरके निर्वाणके बाद मानी है, उन्हें ऐसे उल्लेख मिले हैं। किन्तु यह ऐतिहासिक प्रसंग विचारणीय हैं।

उन्होंने जैन तत्त्व-ज्ञानका भी बहुत विस्तारसे विवेचन किया है और प्रायः सभी आवश्यक विषयोंपर प्रकाश डाला है। दूसरा, तीसरा तथा चौथा खण्ड तो एक तरहसे जैनसाहित्यका इतिहास जैसा है। संक्षेपमें उनकी यह बहुमूल्य कृति अभिनन्दनीय है। आशा है इसका यथेष्ट समादर होगा।

कैलाशचन्द्र शास्त्री

### आमुख

भारतीय संस्कृतिमें आईत संस्कृतिका प्रमुख स्थान है। इसके दर्शन, सिद्धांत, घर्म और उसके प्रवर्त्तक तीर्थंकरों तथा उनकी परम्पराका महत्त्वपूर्ण अवदान है। आदि तीर्थंकर ऋषभदेवसे लेकर अन्तिम चौबीसवें तीर्थंकर महावीर और उनके उत्तरवर्ती आचार्योंने अध्यात्म-विद्याका, जिसे उपनिषद्-साहित्यमें 'परा विद्या' (उत्कृष्ट विद्या) कहा गया है, सदा उपदेश दिया और भारतकी चेतनाको जागृत एवं कर्ध्वमृखी रखा है। आत्माको परमात्माकी ओर ले जाने तथा शास्वत सुखको प्राप्तिके लिए उन्होंने अहिंसा, इन्द्रियनिग्रह, त्याग और समाधि (आत्मलीनता) का स्वयं आचारण किया और पश्चात उनका दूसरोंको उपदेश दिया। सम्भवतः इसीसे वे अध्यात्म-शिक्षादाता और श्रमण-संस्कृतिके प्रतिष्ठाता कहे गये हैं। आज भी उनका मार्गदर्शन निष्कलुष एवं उपादेय माना जाता है।

तीर्थंकर महावीर इस संस्कृतिके प्रबुद्ध, सबल, प्रभावशाली और अन्तिम प्रचारक थे। उनका दर्शन, सिद्धान्त, धर्म और उनका प्रतिपादक वाङ्मय विपुल मात्रामें आज भी विद्यमान है तथा उसी दिशामें उसका योगदान हो रहा है।

अतएव बहुत समयसे अनुभव किया जाता रहा है कि तीर्थंकर महावीरका सर्वाङ्गपूर्ण परिचायक ग्रन्थ होना चाहिए, जिसके द्वारा सर्वसाधारणको उनके जीवनवृत्त, उपदेश और परम्पराका विशद परिज्ञान हो सके। यद्यपि भगवान् महावीरपर प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश और हिन्दीमें लिखा पर्याप्त साहित्य उपलब्ध है, पर उससे सर्वसाधारणकी जिज्ञासा शान्त नहीं होती।

सौभाग्यकी बात है कि राष्ट्रने तीर्थक्कर वर्द्धमान-महावीरकी निर्वाण-रजत-शती राष्ट्रीय स्तरपर मनानेका निश्चय किया है, जो आगामी कार्त्तिक कृष्णा अमावस्या वीर-निर्वाण संवत् २५०१, दिनाक्क्क १३ नवम्बर १९७४ से कार्त्तिक

भट्टाकलक्दुदेव, लघीयस्त्रय, मञ्जलपद्य १।

धर्मतीर्थंकरेम्योऽस्तु स्याद्वादिम्यो नमोनमः ।
 ऋषभादि-महावीरान्तेम्यः स्वात्मोपलब्धये ।।

२. मुण्डकोपनिषद् १।१।४१५।

३. स्वामी समन्तभद्र, युक्त्यनुशासन का० ६।

कृष्णा अमावस्या, वीर-निर्वाण संवत् २५०२, दिनाङ्क १३ नवम्बर १९७५ तक पूरे एक वर्षं मनायी जावेगी। यह मङ्गल-प्रसङ्ग भी उक्तग्रन्थ-निर्माणके लिए उत्प्रेरक रहा।

अतः अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन विद्वत्परिषद्ने पाँच वर्ष पूर्व इस महान् दुर्लभ अवसरपर तीर्थंकर महावीर और उनके दर्शनसे सम्बन्धित विशाल एवं तथ्यपूर्ण ग्रन्थके निर्माण और प्रकाशनका निश्चय तथा संकल्प किया। परिषद्ने इसके हेतु अनेक बैठकें कीं और उनमें ग्रन्थकी रूपरेखापर गम्भीरतासे कहापोह किया। फलतः ग्रन्थका नाम 'तीर्थं द्वार महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा' निर्णीत हुआ और लेखनका दायित्व विद्वत्परिषद्के तत्कालीन अध्यक्ष, अनेक ग्रन्थोंके लेखक, मूर्घन्य-मनीषी, आचार्य नेमिचन्द्र शास्त्री आरा (बिहार) ने सहर्ष स्वीकार किया। आचार्य शास्त्रीने पाँच वर्ष लगातार कठोर परिश्रम, अद्भुत लगन और असाधारण अध्यवसायसे उसे चार खण्डों तथा लगभग २००० (दो हजार) पृष्ठोंमें सृजित करके ३० सितम्बर १९७३ को विद्वत्परिषद्को प्रकाश-नार्थ दे दिया।

विचार हुआ कि समग्र ग्रन्थका एक बार वाचन कर लिया जाय। आचार्य शास्त्री स्याद्वाद महाविद्यालयकी प्रबन्धकारिणीको बैठकमें सम्मिलत होनेके लिए ३० सितम्बर १९७३ को वाराणसी पघारे थे। और अपने साथ उक्त ग्रन्थके चारों खण्ड लेते आये थे। अत. १ अक्तूबर १९७३ से १५ अक्तूबर १९७३ तक १५ दिन वाराणसीमे ही प्रतिदिन प्रायः तीन समय तीन-तीन घण्टे ग्रन्थका वाचन हुआ। वाचनमें आचार्य शास्त्रीके अतिरिक्त सिद्धान्ताचार्य श्रद्धेय पण्डित केलाशचन्द्रजो शास्त्री पूर्व प्रधानाचार्य स्याद्वाद महाविद्यालय वाराणसी, डॉक्टर ज्योतिप्रसादजी लखनऊ और हम सम्मिलित रहते थे। आचार्य शास्त्री स्वयं वाचते थे और हमलोग सुनते थे। यथावसर आवश्यकता पड़ने पर सुझाव भी दे दिये जाते थे। यह वाचन १५ अक्तूबर १९७३ को समाप्त हुआ और १६ अक्तूबर १९७३ को ग्रन्थ प्रकाशनार्थ महावीर प्रेसको दे दिया गया।

#### ग्रन्थ-परिचय

इस विशाल एवं असामान्य ग्रन्थका यहाँ संक्षेपमे परिचय दिया जाता है, जिससे भ्रन्थ कितना महत्त्वपूर्ण है और लेखकने उसके साथ कितना अमेय परि-श्रम किया है, यह सहजमें ज्ञात हो सकेगा।

यहाँ चतुर्थ खण्ड का परिचय प्रस्तुत है-

१४ : तीर्थं कर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

४ आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक

इस चतुर्यं भागमें उन जैन काव्यकारों एवं ग्रन्थ-लेखकोंका परिचय निवद्ध है, जो स्वयं आचार्य न होते हुए भी आचार्य जैसे प्रभावशाली ग्रन्थकार हुए। इसमें चार परिच्छेद हैं, जिनका प्रतिपाद्य-विषय अघोलिखित है:—

प्रथम परिच्छेद : संस्कृत-कवि और ग्रन्थलेखक

इसमें परमेष्ठि, धनञ्जय, असग, हरिचन्द, चामुण्डराय, अजितसेन, विजय-वर्णी आदि तीस संस्कृत-कवियों एवं ग्रन्थलेखकोंका व्यक्तित्व एवं कृतित्व वर्णित है।

द्वितीय परिच्छेंद : अपभ्रंश-कवि एवं लेखक

इस परिच्छेद में चतुर्मुख स्वयंभूदेव, त्रिभुवन स्वयंभू, पुष्पदन्त, धनपाल, धवल, हरिषेण, वीर, श्रीचन्द्र, नयनन्दि, श्रीधर प्रथम, श्रीधर द्वितीय, श्रीधर तृतीय, देवसेन, अमरकीति, कनकामर, सिंह, लाखू, यशःकीति, देवचन्द्र, उदय-चन्द्र, रह्धू, तारणस्वामी आदि पैतालीस अपभंश-कवियों-लेखकों और उनकी रचनाओंका संक्षिप्त परिचय निबद्ध है।

तृतीय परिच्छेद : हिन्दी तथा देशज भाषा-कवि एवं लेखक

इसमें बनारसीदास, 'रूपचन्द्र पाण्डेय, जगजीवन, कुंवरपाल, भूधरदास द्यानतराय, किशनसिंह, दौलतराम प्रथम, दोलतराम द्वितीय, टोडरमल्ल, भागचन्द, महाचन्द आदि पच्चीस हिन्दी-कवियों और लेखकोंका उनकी कृतियों सहित परिचय अङ्कित है। अन्य देशज भाषाओंमे कन्नड़, तिमल और मराठीके प्रमुख काव्यकारो एवं लेखकोंका भी परिचय दिया गया है।

चतुर्थं परिच्छ`दः पट्टावलियां

इस परिच्छेदमें प्राकृत-पट्टाविल, सेनगण-पट्टाविल, निन्दसंघबलात्कार-गण-पट्टाविल, आदि नौ पट्टाविलयाँ संकलित हैं। इन पट्टाविलयोंमें कितना ही इतिहास भरा हुआ है, जो राष्ट्रीय, सास्कृतिक और साहित्यिक दृष्टियोंसे बड़ा महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी है।

इस प्रकार प्रस्तुत महान् ग्रन्थसे जहां तीर्थंकर वर्धमान-महावीर और उनके सिद्धान्तोंका परिचय प्राप्त होगा, वहां उनके महान् उत्तराधिकारी इन्द्र-मूित आदि गणधरों, श्रुतकेविलयों और बहुसंख्यक आचार्यों के यशस्वी योगदान—विपुल वाङ्मय-निर्माणका भी परिज्ञान होगा। यह भी अवगत होगा कि इन आचार्यों ने समय-समय पर उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों में भी तीर्थंकर महा-वीरकी अमृतवाणीको अपनी साधना, तपश्चर्या, त्याग और अभीक्ष्ण झानो-पयोग द्वारा अब तक सुरक्षित रखा तथा उसके भण्डारको समृद्ध बनाया है।

#### माभार

इस विशाल ग्रन्थके सृजन और प्रकाशनका विद्वत्परिषद्ने जो निरुष्य एवं संकल्प किया था, उसकी पूर्णता पर आज हमें प्रसन्नता है। इस संकल्पमें विद्वत्परिषद्के प्रत्येक सदस्यका मानसिक या वाचिक या कायिक सहमाग है। कार्यकारिणीके सदस्योंने अनेक बैठकोंमें सम्मिलित होकर मूल्यवान् विचार-दान किया है। ग्रन्थ-वाचनमें श्रद्धेय पण्डित केलाशचन्द्रजी शास्त्री और डॉ॰ ज्योति प्रसादजीका तथा ग्रन्थको उत्तम बनानेमें स्थानीय विद्वान् प्रो॰ खुशालचन्द्रजी गोरावाला, पण्डित अमृतलालजी शास्त्री एवं पण्डित उदयचनद्रजी बौद्धदर्शना-चार्यका भी परामर्शादि योगदान मिला है।

पूज्य मुनिश्री विद्यानन्दजीने 'आद्य मिताक्षर' रूपमें आशीर्वचन प्रदान कर तथा वरिष्ठ विद्वान् श्रद्धेय पण्डित कैलाशचन्द्रजी शास्त्रीने 'प्राक्कथन' लिखकर अनुगृहीत किया है।

खतौली, भोपाल. बम्बई, दिल्ली, मेरठ, जबलपुर, तेंदूखेड़ा, सागर, बाराणसी, आरा आदि स्थानोंके महानुभावोंने ग्रन्थका अग्निम ग्राहक बनकर सहायता पहुँचायी है। विद्वत्परिषद्के कर्मठ मंत्री आचार्य पण्डित पन्नालालजी सागरके साथ में भी इन सबका हृदयसे आभार मानता हूँ।

बीर-शासन-जयन्ती, श्रावण कृष्णा १, वी० नि० मं० २५००,

दरबारीलाल कोठिया

अध्यक्ष

५ जुलाई, १९७४ वाराणसी

अखिल भारतवर्षीय दि॰ जैन विद्वत्परिषद्

# विषय-सूची

### अवस परिच्छेद संस्कृत-भावांके काव्यकार और लेखक

| महाकवि धनञ्जय    | Ę           | श्रीषरसेन          | Ço         |
|------------------|-------------|--------------------|------------|
| महाकवि बसग       | 8,8         | नागदेव             | 82         |
| महाकवि हरिचन्द्र | <b>\$</b> & | पंडित वामदेव       | <b>4</b> 4 |
| बारभट्ट प्रथम    | २२          | पं॰ मेथावी         | وبع        |
| चामुण्डराय       | 24          | रामचन्द्र मुमुक्षु | <b>4.</b>  |
| अजितसेन          | ३०          | वादिचन्द्र         | 9१         |
| विजयवर्णी        | <b>₹</b> ₹  | दोर्डुय्य          | ples       |
| अभिनव वाग्भट्ट   | \$19        | राजमल्ल            | <b>ye</b>  |
| महाकवि आशाधर     | ४१          | पद्मसुन्दर         | ८२         |
| महाकवि अहंदास    | 86          | पं • जिनदास        | ૮રે        |
| पदानाभ कायस्थ    | 48          | बह्य कुठणदास       | ሪሄ         |
| ज्ञानकीर्ति      | ५६          | अभिनव चारकीति      | ۲          |
| धर्मधर           | ५७          | अरुणमणि            | ሪዩ         |
| गुणभद्र द्वितीय  | ५९          | जगन्नाथ            | €,0        |

# द्वितीय परिच्छेद

### वपभंश-भाषाके कवि और लेखक

| कवि चतुर्मुंख     | 48   | वीर कवि      |   | १२४ |
|-------------------|------|--------------|---|-----|
| महाकवि स्वयंभुदेव | *4   | श्रीचन्द     |   | 141 |
| विभुवनस्वयं भू    | १०२  | श्रीवर प्रथम |   | きを  |
| महाकवि पुष्पदन्त  | १०४  | श्रीवर हितीय |   | 184 |
| <b>मनपारु</b>     | 885  | श्रीघर तृसीय |   | 886 |
| बदल कवि           | 114  | देवसेन       | * | 148 |
| हरिकेण            | \$80 | वमस्कीसि गणि |   | 144 |

विषय-सूची : १७

|      |                                               |                 | •                      | ,   |
|------|-----------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----|
|      | मुनि कनकामर                                   | १५९             | हरियम्द द्वितीय        | ररर |
|      | महाकवि सिंह                                   | १६६             | नरसेन या नरदेव         | २२३ |
|      | लाबू                                          | १७१             | महोन्दु                | 224 |
|      | यशःकीर्त्ति प्रथम                             | १७८             | विजयसिंह               | २२७ |
|      | देवचन्द                                       | 360             | कवि असवाल              | २२८ |
|      | उदयचन्द्र                                     | १८४             | बल्ह या बूचिराज        | २३० |
|      | बालचन्द्र                                     | 100             | कवि शाह ठाकुर          | २३३ |
|      | विनयचन्द्र                                    | १९१             | माणिक्यराच             | २३५ |
|      | महाकवि दामोदर                                 | १९३             | क्वि माणिकचन्द         | २३७ |
|      | दामोदर द्वितीय अथवा ब्रह्म                    |                 | भगवतीदास               | २३८ |
|      | दामोदर                                        | १९५             | कवि ब्रह्मसाघारण       | २४२ |
|      | सुप्रभाचार्यं                                 | १९७             | कवि देवनन्दि           | २४२ |
|      | महाकवि रइघू                                   | १९८             | कवि अल्हू              | 787 |
|      | विमलकोति 🖁                                    | २०६             | जिल्हगले .             | २४२ |
|      | लक्ष्मणदेव                                    | २०७             | पं७ योगदेव             | २४३ |
|      | तेजपाल                                        | २०९             | कवि लक्ष्मीचंद         | २४३ |
|      | घनपाल द्वितीय                                 | २११             | कवि नेमिचद             | २४३ |
|      | कवि हरिचन्द या जयमित्रहरू                     | 508             | कवि देवदत्त            | २४३ |
|      | गणभद्र                                        | २१६             | तारणस्वामी             | २४३ |
|      | हॅरिदेव                                       | २१८             |                        |     |
|      | ₹                                             | तिय प           | ।रिच्छेद               |     |
|      | हिन                                           | वीकवि           | और लेखक                |     |
| •    | महाकवि बनारसीदास                              | २४८             | मनोहरलाल या मनोहरदास   | 760 |
| • بہ | ्पं <sub>र</sub> ्रहपुचन्द या रूपचन्द पाण्डेय | २५५             | नथमल विलाला            | २८१ |
|      | जगजीवन 🗸                                      | <b>र्वह</b> ० v | पंडित दौलतराम कासलीवाल | २८१ |
|      | कुँवरपाल                                      | २६२             | आचार्यकल्प पं० टोडरमल  | २८३ |
|      | कवि सालिवाहन                                  | २६२             | दौलतराम द्वितीय        | 335 |
|      | कवि बुलाकोदास                                 | २६३             | पण्डित जयचन्द छावडा    | २९० |
| ,    | भैया भगवतीदास                                 | २६३             | दीपचन्द शाह            | ३९३ |
| ,    | महाकवि भूघरदास                                | २७२             | सदासुख काशलीवाल        | 338 |
|      | कवि द्यानतराय                                 | FUE             | पण्डित भागचन्द         | २९६ |
|      | किशनसिंह                                      | Reo             | बुषजम                  | 256 |
|      | कवि खड्गसेन                                   | ₹८•             | वृत्दाबनदास            | 799 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (1 1/2 pt = 1) | The second secon |                                       |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR |
| A STATE OF THE STA | 心化             | र अहा गुलाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                |
| खुशास्त्रवंद काला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 1 (1) A 199 (1) Th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                |
| <b>बिशीमणिदास</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12.4           | A 1 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                                |
| नोमराज गोदीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 745", , ,                             | 364                            |
| लोहट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30             | रे पण्डित जगा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | गोहनवास औ                             | referring with                 |
| लक्मीदास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 307            | पण्डिल परमे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ष्ठी सहाय                             | To's                           |
| गद्यकार राजमल्ल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 養命)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | 305                            |
| पाण्डे जिनदास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ४०१            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 v 1                                 | 4                              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | कन्नद्व        | के जैन कवि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | * } . [ * * * * * * * *        |
| आदिपम्प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ्रेव<br>शब्द   | . 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , , , , ,                             | 3.4                            |
| कवि पोन्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३०७            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i                                     | 90 €                           |
| कवि रश्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ्रं ०          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * + }                                 | 3.0                            |
| नागचन्द या अभिनव पम्प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 306            | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | f ' // }-                             | 3.4                            |
| ओड्डय्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 300            | ं मंगरस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                     | 380                            |
| नयसेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३०८            | नागवर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | 380                            |
| कवि जन्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३०९            | केशवराज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ı                                     | ₹ १ ቀ                          |
| तमि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | लके जैन        | कवि और लेखव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                     | ,                              |
| तिरुतक्कतेवर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३१३            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · J                                   | ₹9€                            |
| इलंगोवडिगल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 388            | कुंगवेल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | ३१७                            |
| तोलामुलितेवर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ₹8€            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                     | , ,                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मराठीके        | जैन कवि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | , s                            |
| जिनदास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 386            | वीरदास या प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ासको <b>र्त्ति</b>                    | 370                            |
| गुणदास या गुणकोत्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३१९            | महिसागर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .,                                    | 370                            |
| मेघराज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.86           | देवेन्द्रकीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | <b>३२१</b>                     |
| . , मराठी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | के अन्य        | कवि और लेखक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                     | , , ,                          |
| भेषराज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 378            | चिम्णा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,                                     | <b>\$</b> 78                   |
| कामराज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | **             | जिनदास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                     | ₹₹ <u>₹</u>                    |
| सूरिजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 378            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ' 1                                   | ₹₹ <b>१</b>                    |
| नायोग्राया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | महोचन्द्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ķ,                                    | 135                            |
| बमय कीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 386            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | 378                            |
| मिबतकोति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ₹₹             | लक्ष्मीचन्द्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | my by the f                           | · · · 3-24                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ***                                   | and the same                   |

| ę.                                           |                     |                              |               |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------|
| े जनार्येन                                   | 322                 | जिनसागर<br>-                 | <b>३</b> २२   |
| चमेन्द्रकीर्ति                               | ३२२                 | रत्नकोति                     | #77 .         |
| दयासागर                                      | ३१२                 | द्यासागर ।                   | 335           |
| विमालकीति                                    | ३२२                 | जिनसेन                       | \$35          |
| गंगादास                                      | ३२२                 | टकाप्पा                      | <b>३</b> २२   |
| चिन्तामणि                                    | ३२३                 | सहबा                         | <b>\$7</b> \$ |
| गुणकीति                                      | ३२२                 | रघु                          | <b>३</b> २२   |
|                                              | उप                  | संहार                        |               |
| अंग और पूर्वसाहित्यको                        |                     | प्रमाण और अप्रमाणविषयक दे    |               |
| बाचार्यौकी देन                               | ३२३                 | व्याकरणविषयक देन             | ३३८           |
| आचार्यपरम्परा और कर्मसाहि                    | ह्त्य ३२५           | कोषविषयक देन                 | <b>३३८</b>    |
| दार्शनिक युग और स्यादाद                      | ३२८                 | पुराण और काव्यविषयक देन      | ३३९           |
| द्रव्यगुण-पर्यायविषयक देन                    | ३३१                 | आचार्यो द्वारा प्रभावित राज- |               |
| अध्यात्मविषयक देन                            | ३३४                 | वंश और सामन्त                | 380           |
|                                              | चतर्थ प             | ारिच्छेद                     |               |
|                                              |                     | लियां                        |               |
| <ul> <li>नंदीसंघ बलात्कारगण सरस्व</li> </ul> | _                   | मेषचन्द्र-प्रशस्ति           | ३६८           |
| ग <del>च्छको प्राकृत-</del> पट्टावलो         | ्।<br>३४६           | मल्ळिषेण-प्रशस्ति            | ३७३           |
| श्रुतघर-पट्टावली                             | ३४९                 | देवकीर्ति-पट्टावली           | ३८३           |
| गणधरादि-पट्टावली                             | 340                 | नयकोत्ति-पट्टावली            | ३८७           |
| तिलोयपण्पत्तिके आधारपर                       | , ,                 | प्रथम शुभचन्द्रको गुर्वावली  | ३९३           |
| आचार्यपरम्परा                                | ३५२                 | द्वितीय शुभवन्द्रकी पट्टावलो | ४०४           |
| घवलामें निबद्ध श्रुतपरम्परा                  | ३५४                 | श्रुतमुनि-पट्टावली           | ४१०           |
| ✓काष्ठासंघकी उत्पत्ति                        | ३५८                 | सेनगण-पट्टावली               | ४२४           |
| काष्ठासंघकी गुर्वावली                        | سعجه                | विरुदावली                    | afy           |
| काष्ठासंघको पट्टावलीका                       | • •                 | नन्दिसंघकी पट्टावलीके        |               |
| <b>भाषानुवाद</b>                             | ३६५                 | आचार्योकी नामावली            | ४४१           |
| श्रुतघर-पट्टावली                             | ३६६                 | नागौरके भट्टारकोंकी नामावर   | हे ४४३        |
| •                                            | शेषांश              | पु० ३०६                      |               |
| ( हिन्दीके व                                 | ान्य <b>वर्षि</b> र | किव शीर्वकान्सर्गत )         |               |
| नबलशाह                                       | ~                   | C                            | ጸጸጸ           |
| ^                                            | परि                 | विष्ट                        | نده، الأورين  |
| ग्रन्थकारानुक्रमणिकाः<br>-                   | 88£                 | ग्रन्थानुक्रमणी              | 840           |
| ३० - बीकेंसर प्रशासीय और ज                   | यकी बाजा            | ર્સ તવલાંગ                   |               |

२० : तीर्यंकर महाबीर और उनकी बाचार्य-परम्परा

# आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक

# प्रथम परिच्छेद संस्कृत-भाषाके काव्यकार और लेखक

ι.

आस्वादयुक्त अर्थतत्त्वको प्रेषित करनेवाली महाकवियोंकी वाणी अलौकिक और स्फुरणशील प्रतिभाके वैशिष्ट्यको व्यक्त करती है। इस वाणीसे ही सहृदय रसास्वादनके साथ अनिवंचनीय आनन्दको भी प्राप्त करते हैं। किव और लेखक जीवनकी बिखरी अनुभूतियोंको एकत्र कर उन्हें शब्द और अर्थके माध्यमसे कलापूर्ण रूप देकर हृदयावर्जक बनाते है। अतएव इस परिच्छेदमें ऐसे आचार्य-परम्परा-अनुयायियोंका निर्देश किया जायेगा, जिन्होंने गृहस्थावस्थामें रहते हुए भी सरस्वतीकी साधना द्वारा तीर्थंकरकी वाणीको जन-जन तक पहुँचाया है। इस सन्दर्भमें ऐसे आचार्य भी समाविष्ट है, जिनका जीवन अधिक उद्दीप्त है तथा जिनका किवके रूपमें आचार्यंत्व अधिक मुखरित है।

काव्य या साहित्यकी आत्मा भोग-विलास और राग-द्वेषके प्रदर्शनात्मक श्रृङ्गार और वीर रसोंमें नहीं है, किन्तु समाज-कल्याणकी प्रेरणा ही काव्य या साहित्यके मूलमें निहित्त है। दर्शन, आचार, सिद्धान्त प्रभृति विषयोंकी उद्- भावनाके समान ही जनकल्याणकी भावना भी काव्यमें समाहित रहती है। अतएव समाजके बीच रहने वाले किव और लेखक गाहंस्थिक जीवन व्यतीत करते हुए करुणभावकी उद्भावना सहज रूपमें करते हैं। एक ओर जहाँ सांसारिक सुखकी उपलब्धि और उसके उपायोंकी प्रधानता है, तो दूसरी ओर विरक्ति एवं जनकल्याणके लिये आत्मसमर्पणका लक्ष्य भी सर्वोपरि स्थापित है।

ऐसे अनेक किव और लेखक हैं, जो श्रावकपदका अनुसरण करते हुए राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, जातीय एवं आध्यात्मिक भावनाओंकी अभिव्यक्तिमें पूर्ण सफल हुए है। यद्यपि ऐसे सारस्वतोंमें आचार्यका लक्षण घटित नहीं होता, तो भी आचार्य-परम्पराका विकास और प्रसार करनेके कारण उनकी गणना आचार्यकोटिमें की जा सकती है। अतएव इस परिच्छेदमे गृहस्थावस्थामें जीवन-यापन करने वाले किव और लेखकोंके साथ ऐसे त्यागी, मुनि और भट्टारक भी सम्मिलत है, जिनमे काव्य-प्रतिभाका अधिक समावेश है, तथा जिन्होंने आख्या-नात्मक साहित्य लिखकर विषयमे उदात्तता, घटनाओं वैचित्र्यपूर्ण विन्यास, चित्र-चित्रण, असख्य रमणीय सुभाषित एवं मानव-क्रियाकलापोंके प्रति असाधारण अन्तर्दृष्टि प्रदर्शित की है। इस श्रेणीकी रचनाओं में मानव-मनोवृत्तियों-का विशद और सागोपॉग चित्रण पाया जाता है।

जैन-किव काव्यके माध्यमसे दर्शन, ज्ञान और चरित्रकी भी अभिव्यञ्जना करते रहे है। वे आत्माका अमरत्व एवं जन्म-जन्मान्तरोके संस्कारोंकी अपरि-हार्यता दिखलानेके पूर्व जन्मके आख्यानोंका भी संयोजन करते रहे है। प्रसग-वज्ञ चार्वाक, तत्त्वोपप्लववाद प्रभृति नास्तिकवादोंका निरसन कर आत्माका अमरत्व और कर्मसस्कारका वैशिष्ट्य प्रतिपादित करते रहे है।

जिस प्रकार एक ही नदीके जलको घट, कलश, लोटा, झारी, गिलास प्रभृति विभिन्न पात्रोंमें भर लेने पर भी जलको एकरूपता अखण्डित रहती है, उसी प्रकार तीर्थंकरकी वाणीको सिद्धान्त, आगम, आचार, दर्शन, काव्य आदिके माध्यमसे अभिव्यक्त करने पर भी वाणीकी एकता अक्षुण्ण बनी रहती है। जिन तथ्य या सिद्धान्तोको श्रुतघर, सारस्वत, प्रबुद्ध और परम्परापोषक आचार्योंने आगमिक शैलीमें विवेचित किया है, उन तथ्य या सिद्धान्तोंकी न्यूनाधिकरूपमें अभिव्यक्त किव और लेखकों द्वारा भी की गयी है। अतएव तीर्थंकर महावीरकी परम्पराके अनुयायी होनेसे किव और लेखक भी महनीय है। हम यहाँ सस्कृत अपभ्र श और हिन्दीके जैन किवयोंका इतिवृत्त अकित कर तीर्थंकर महावीरकी आचार्य-परम्परापर प्रकाश डालेंगे। हमारी दृष्टिमें माहित्य-निर्माता सभी सारस्वत तीर्थंकरकी वाणीके प्रचारकी दृष्टिसे मूल्यवान हैं।

२: तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यंपरम्परा

सुविधाकी हिष्टिसे कवि और लेखकोंका भाषाक्रमानुसार इतिवृत्त उपस्थित करना अधिक वैज्ञानिक होगा। अतएव हम सर्वप्रथम संस्कृत-भाषाके कवि-लेखकोंका व्यक्तित्व और कृतित्व उपस्थित करेंगे।

ų

### संस्कृतभाषाके कवि और लेखक

संस्कृत-काव्यका प्रादुर्भाव भारतीय सभ्यताके उषाकालमें ही हुआ है। यह अपनी रूपमाधुरी और रसमयी भावधाराके कारण जनजीवनको आदिम युगसे ही प्रभावित करता आ रहा है। जब संस्कृतभाषा तार्किकोंके तीक्षण तर्कवाणोंके लिये तूणी बन चुको थी, उस समय इस भाषाका अध्ययन-मनन न करने वालोंके लिये विचारोंकी सुरक्षा खतरेमें थी। भारतके समस्त दार्शनकोंने दर्शनशास्त्रके गहन और गूढ ग्रन्थोंका प्रणयन संस्कृतभाषामें प्रारम्भ किया। जैन कवि और दार्शनिक भी इस दौड़में पीछे न रहे। उन्होंने प्राकृतके समान ही संस्कृतपर भी अधिकार कर लिया और काव्य एवं दर्शनके क्षेत्रको अपनी महत्त्वपूर्ण रचनाओंके द्वारा समृद्ध बनाया। यही कारण है कि जैनाचार्योंने काव्यके साथ आगम, अध्यात्म, दर्शन, आचार प्रभृति विषयोंका संस्कृत-में प्रणयन किया है। डाँ० विन्टर्गित्सने जैनाचार्योंके इस सहयोगकी पर्याप्त प्रशंसा की है। उन्होंने लिखा है—

I was not able to do full justice to the literary achievements to the Jamas But I hope to have shown that the jamas have contributed their full stare to the religious ethical and scientific literature of ancient India<sup>1</sup>

अतएव यह कहा जा सकता है कि जैनाचार्योंने प्राकृतके समान ही संस्कृत, अपभ्रंश एवं हिन्दी आदि विभिन्न भाषाओं में अपने विचारोंकी अभिव्यञ्जना कर वाङ्मयकी वृद्धि की है। हम यहाँ संस्कृतके उन कवियोंके व्यक्तित्व और कृतित्वको प्रस्तुत करेगे, जिन्होंने जीवनकी स्थिरताके साथ गम्भीर चिन्तन आरम्भ किया है तथा जिनकी कल्पना और भावनाने विचारोंके साथ मिलकर त्रिवेणीका रूप ग्रहण किया है। जीवनकी गतिविधियों, विभिन्न समस्याओं, आध्यात्मिक और दार्शनिक मान्यताओका निरूपण काव्यके धरातल पर प्रतिष्ठित होकर किया है।

The Jainas in the Hisory of Indian literature by Dr. Winternitz, Edited by Jina Vijaya Muni, Ahmedabad 1949, Tage 4.

### कवि परमेष्ठी या परमेश्वर

त्रिषष्टिशलाकापुरुषोंके चरितका अंकन करने वाले किव परमेष्ठी या किव परमेश्वर हैं। इस किवकी सूचना श्री डा० ए० एन० उपाध्येने नागपुरमें सम्पन्न हुए प्राच्यिवद्या-सम्मेलनके अवसर पर अपने एक निबन्ध द्वारा दी है। किव परमेश्वर अपने समयके प्रतिभाशाली किव और वाग्मी विद्वान् है। चामुण्ड-रायने अपने पुराणमें इनके कितपय पद्य उपस्थित किये हैं। इन पद्योंसे किवकी प्रतिभा और काव्यक्षमताका परिचय प्राप्त होता है।

कवि परमेश्वरका स्मरण ९वीं शतीसे लेकर १३वीं शती तकके कन्नड़ किव एवं संस्कृतके किव करते रहे हैं। आदि पम्प (९४१ ई०), अभिनव पम्प (११०० ई०), नयसेन (१११२ ई०), अग्गल (११८९ ई०) और कमलभव इत्यादि कन्नडकिवयोंने आदरपूर्वक तार्किक किव समन्तभद्र और वैयाकरण पूज्यपाद इन दोनोंके साथ किव परमेष्ठीका उल्लेख किया है। आदि पम्पने इन्हे जगत-प्रसिद्ध किव कहा है—

श्रीमत्समन्द्रभद्र— स्वामिगल जगत्प्रसिद्ध—कविपरमेष्ठि स्वामिगल पूज्यपाद— स्वामिगल पदगलीगे शाश्वत पदमं<sup>१</sup>॥

आदिपुराण १-१५, मैसूर १९००

× ×

श्रीमत्समन्तभद्र— स्वामिगल नेगलतेवेत्त कविपरमेष्ठि— स्वामिगल पूज्यपाद— स्वामिगल पदंगलीगे बोधोदयमं<sup>र</sup>॥

X

धर्मामृत १-१४, मैसूर १९२४

गुणवर्म द्वितीयने 'पुष्पदन्तपुराण' (अध्याय १, इलोक २६) मे इन्हे सर-स्वतीके समान अभिनन्दनीय माना है। पार्श्व पण्डितने अपने पुराणमे गुणज्येष्ठ विशेषण द्वारा कवि परमेष्ठीका उल्लेख किया है।

कन्नड-कवियोके साथ आचार्य गुणभद्रने कवि परमेश्वरके गद्यकथाकाव्य-का निर्देश किया है---

१. जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग १३, किरण २, पू० ८१।

२. वही, पृ०८२।

४ : तीर्थं कर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा

### कविपरमेश्वरनिगदितगद्यकथामातृकं पुरीश्चरितम् । सकलच्छन्दोलङ्कृतिलक्ष्यं सुक्ष्मार्थगृढपदरचनम् ॥

अर्थात् परमेश्वर कविके द्वारा कथित गद्यकाव्य जिसका आधार है, जो समस्त छन्दों और अलंकारोंका उदाहरण है, जिसमें सूक्ष्म अर्थ और गूढ पदोंकी रचना है, जिसने अन्य काव्योंको तिरस्कृत कर दिया है, जो श्रवण करने योग्य है, मिथ्याकवियोंके दर्पको खण्डित करनेवाला है और अत्यन्त सुन्दर है, ऐसा यह महापुराण है।

आचार्य जिनसेनने भी कवि परमेश्वरका आदरपूर्वक स्मरण किया है। उन्होंने उनके ग्रन्थका नाम 'वागर्थसंग्रह' बतलाया है—

स पूज्यः कविभिर्लोके कवीनां परमेश्वरः । वागर्थसंग्रहं कृत्स्नं पुराणं यः समग्रहीत<sup>र</sup> ॥

उपर्युक्त उद्धरणोंसे स्पष्ट है कि किव परमेश्वर अत्यन्त प्रसिद्ध और प्रामाणिक पुराणरचियता है। उन्होंने त्रिषष्टिशलाकापुरुषोंके सम्बन्धमें एक पुराण
लिखा था, जो गुणभद्रके कथनानुसार गद्यकाव्य है। आचार्य जिनसेनने आदिपुराणकी रचनामें किव परमेश्वरके इस पुराणप्रन्थका उपयोग किया है।
जिनसेनकी दृष्टिमें इस पुराणका नाम 'वागर्थसंग्रह' था। चामुण्डरायने भी अपने
चामुण्डरायपुराणके लिखनेमें किव परमेश्वरके पुराणग्रन्थका उपयोग किया
है। अतएव यह निश्चित है कि किव परमेश्वरका उक्त पुराण जिनसेनके पूर्व
अर्थात् ई० सन् ८३७ के पहले ही प्रसिद्ध हो चुका था। किवपरमेश्वरका यह
ग्रन्थ सम्भवतः चम्पूशेलीमें लिखा गया है। यतः चामुण्डरायपुराणमें इसके
पद्य उपलब्ध होते हैं और गुणभद्रने इसे गद्यकाव्य कहा है। इसकी प्रसिद्धिको
देखते हुए लगता है कि इस ग्रन्थकी रचना समन्तभद्र और पूज्यपादके समकालीन अथवा कुछ समय पश्चात् हुई होगी।

डॉ॰ ए॰ एन॰ उपाध्येने 'चामुण्डरायपुराण' मे कविपरमेश्वरके नामसे उद्धृत पद्योको उपस्थित कर कविकी प्रतिभा और पाण्डित्यपर प्रकाश डाला है। हम यहाँ उन्ही पद्योंमेंसे कतिपय पद्य उद्धृत करते है—

कविपरमेश्वरवृत्त ।

रामत्वं गणधृत्वमप्यभिमतं लोकान्तिकत्वं तथा षट्खण्डप्रभुता सुखानुभवनं सर्वार्थसिद्धचादिषु ।

१ उत्तरपुराण, प्रशस्ति, पद्य १७।

२. आदिपुराण, भारतीय ज्ञानपीठ संस्करण १।६०।

इन्द्रत्वं महिमादिभिश्च सहितं प्राप्तं न संसारिभिः तत्प्राप्तो भवहेतुसंसृतिलताच्छेदे कुतः संयमः॥

#### कविपरमेश्वर श्लोक।

कषायोद्रेककालुष्यं व्रतदर्शनसत्तपः । दूषयस्यचिराद्राजन् ततः क्रोबादि वर्जयेत् ॥ त्यागेन लोभं क्षमया प्रकोपं मानं मृदुत्वेन मनोहरेण । वृत्तेन मायामृजुनाभिवृद्धिं नरेन्द्र हन्यात्परलोककांक्षी ॥

 $\times$   $\times$   $\times$ 

तत्सुसाधुवचः सत्यं प्राणिपोडापराङ्मुलम । येन सावद्यकर्माणि न स्पृशन्ति भयादिव ॥ नाग्निदहत्युच्चशिखाकलापस्तीत्रं विषं निविषतामुपैति । शस्त्रं शतद्योतविभूषणत्वं सत्येन कि ते न भवेदभीष्टम् ।।

काव्य, आचार और दर्शन इन तीनोंका समन्वय इन तीनों पद्योंमें पाया जाता है। किव परमेश्वर पौराणिक जैनमान्यताओंसे भी सुपरिचित हैं। वास्तव-में उनके द्वारा रचित पुराणग्रन्थसे ही जैन साहित्यमें पुराण-साहित्यका प्रचार और प्रसार हुआ है और किव परमेश्वरकी रचना ही समस्त पुराण-साहित्यका मूलाघार है।

### महाकवि धनञ्जय

महाकिव धनञ्जयके जीवनवृत्तके सम्बन्धमें विशेष तथ्योंकी जानकारी उपलब्ध नही है। द्विसन्धानमहाकाव्यके अन्तिम पद्यकी व्याख्यामें टीकाकारने इनके पिताका नाम वसुदेव, माताका नाम श्रीदेवी और गुरुका नाम दशरथ सूचित किया है। किव गृहस्थधमं और गृहस्थोचित षट्कमोंका पालन करता था। इनके विषापहारस्तोत्रके सम्बन्धमें कहा जाता है कि किवके पुत्रको सर्पने डँस लिया था, अतः सर्पविषको दूर करनेके लिये ही इस स्तोत्रकी रचनाकी गयी है।

#### स्थितिकाल

कविके स्थितिकालके सम्बन्धमे विद्वानोंमें मतभेद है। इनका समय डॉ॰ के॰ बी॰ पाठकने ई॰ सन् ११२३-११४० ई॰ के मध्य माना है। डॉ॰ ए॰ बी॰

जैनसिद्धान्त भास्कर, भाग १३, किरण २, पृ० ८५-८६ ।

६ : तीर्थंकर महाबीर और उनकी आचार्य-परम्परा

कीयने अपने संस्कृत-साहित्यके इतिहासमें घनञ्जयका समय पाठक द्वारा अभिमस ही स्वीकार किया है। पर घनञ्जयका समय ई॰ सन् १२वीं शती नहीं है। यतः इनके द्विसन्धानकाव्यका उल्लेख अचार्य प्रभाचन्द्रने अपने 'प्रमेयकमलमार्तण्ड'-में किया है। प्रभाचन्द्रका समय ई॰ सन् ११वीं शतीका पूर्वार्द्ध है। अतएव घनञ्जय सुनिहिचलरूपसे प्रभाचन्द्रके पूर्ववर्ती हैं।

वादिराजने अपने 'पार्श्वनाथचरित' महाकाव्यमें द्विसन्धानमहाकाव्यके रचिता धनञ्जयका निर्देश किया है और वादिराजका समय १०२५ ई० है। अत्तएव धनञ्जयका समय इनसे पूर्व मानना होगा। वादिराजने छिखा है—

> अनेकमेदसन्धानाः खनन्तो हृदये मुहुः। वाणा धनञ्जयोनमुका कर्णस्येव प्रियाः कथम् ॥ पारुवं• १।२६

जल्हणने राजशेखरके नामसे सूक्तिमुक्तावलीमें धनञ्जयकी नाममालाके निम्नलिखित क्लोकको उद्भृत किया है—

> द्विसन्धाने निपुणतां सत्तां चक्रे धनञ्जयः। यथा जातं फलं तस्य स तां चक्रे धनञ्जयः॥

यह राजशेखर काव्यमीमांसाके रचयिता राजशेखर ही हैं। इनका समय १०वीं शती सुनिश्चित है। अतः धनञ्जयका समय १०वी शतीके पूर्व होना चाहिये।

डॉ॰ हीरालालजोने 'षट्खण्डागम' प्रथम भागकी प्रस्तावनामें यह सूचित किया है कि जिनसेनके गुरु वीरसेन स्वामोने घवलाटीकामें अनेकार्थनाममाला-का निम्नलिखित श्लोक प्रमाणरूपमें उद्भुत किया है—

> हेतावेवं प्रकाराद्यैः व्यवच्छेदे विपर्यये। प्रादुर्भावे समाप्ती च इतिशब्दं विदुर्बुधाः॥

धवलाटीका वि॰ सं॰ ८०५-८७३ (ई॰ सन् ७४८-८१६)में समाप्त हुई थी। अतः धनञ्जयका समय ९वीं शतीके उपरान्त नहीं हो सकता।

धनञ्जयने अपनी नाममालामें 'प्रमाणमकलक्क्कस्य' पद्ममें अकलंकका निर्देश किया है। अत्तएव वे अकलंकके पूर्ववर्ती भी नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार उपर्युक्त प्रमाणोंके आधार पर धनञ्जयका समय अकलंकदेवके पश्चात् और धवलाटोकाकार वीरसेनके पूर्व होनेसे ई० सन् की ८वीं शतीके लगभग है।

<sup>2.</sup> A History of Sanskrit literature by A. B. Keeth, Page 173 1

२. प्रमेयकमलमार्तपढ, पृ० ४०२, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई।

३. ध बलाटीका, अमरावतीसंस्करण, प्रथम जिल्द, पृ० ३८७।

### रचनाएँ

१. धनक्षयिनधष्दु या नाममाला—छात्रोपयोगी २०० पद्योंका शब्दकोश है। इस छोटे-से कोशमें बड़े ही कौशलसे संस्कृत-भाषाके आवश्यक पर्याय-शब्दोंका वयनकर गागरमें सागर भरनेकी कहावत चरितार्थ की है। इस कोशमें कुल १७०० शब्दोंके अर्थ दिये गये हैं। शब्दसे शब्दान्तर बनानेकी प्रक्रिया भी अद्वितीय है। यथा—पृथ्वीके आगे 'घर' शब्द या घरके पर्यायवाची शब्द जोड़ देनेसे पर्वतके नाम; 'पति' शब्द या पतिके समानार्थक स्वामिन् आदि जोड़ देनेसे राजाके नाम एवं 'श्ह' शब्द जोड़ देनेसे वृक्षके नाम हो जाते हैं।

इस नाममालाके साथ ४६ रलोक प्रमाण एक अनेकार्थनाममाला भी सम्मिलित है। इसमें एक शब्दके अनेकार्थोंका कथन किया गया है।

- २. विषापहारस्तोत्र—भिक्तपूर्ण ३९ इन्द्रवच्चा वृत्तोंमें लिखा गया स्तुति-परक काव्य है। इस स्तोत्रपर वि॰ सं० १६वीं शतीकी लिखी पाद्वनाथके पुत्र नागचन्द्रकी सस्कृतटीका भी है। अन्य संस्कृतटीकाएँ भी पायी जाती है।
- ३. द्विसन्धानमहाकाव्य—सन्धानशैलोका यह सर्वप्रथम संस्कृतकाव्य है। कविने आद्यन्त राम और कृष्ण चिरतींका निर्वाह सफलताके साथ किया है। इस पर विनयचन्द्रपण्डितके प्रशिष्य और देवनन्दिके शिष्य नेमिचन्द्र, रामभट्टके पुत्र देववट एव बदरीकी संस्कृतटीकाएँ भी उपलब्ध है।

यह महाकाव्य १८ सर्गीमे विभक्त है। इसका दूसरा नाम राघव-पाण्ड-वीय भी है। एक साथ रामायण और महाभारतकी कथा कुशलतापूर्वक निबद्ध की गयी है। प्रत्येक श्लोकके दो-दो अर्थ हैं। प्रथम अर्थसे रामचरित निकलता है और दूसरे अर्थसे कृष्णचरित। कविने सन्धान-विधामें भी काव्य-तत्त्वोंका समावेश आवश्यक माना है—

चिरन्तने वस्तुनि गच्छिति स्पृहा विभाव्यमानोऽभिनवैर्नविप्रयः ।
रसान्तर्भेदिचत्तहर्रजंनोऽन्धिस प्रयोगरम्येदपदंशकैरिव ॥३॥
स जातिमार्गो रचना च साऽऽक्वितस्तदेव सूत्रं सकलं पुरातनम् ।
विवर्त्तिता केवलमक्षरैः कृतिनं कञ्चुकश्रीरिव वर्ण्यमृच्छिति ॥४॥
कवेरपार्था मधुरा न भारती कथेव कर्णान्तमुपैति भारती ।
तनोति सालङ्कितिलक्षणान्विता सतां मुदं दाशरथेर्यथा तनुः ॥५॥
अर्थात् चित्तके लिये आकर्षक तथा क्रमानुसार विकसित, फलतः नवीन

१. द्विसन्धानमहाकाव्य, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, १।३-५।

८ : तीर्षंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

· भ्रुंगार आदि रसों, तथा शब्दार्लंकार और अर्थालंकारोंसे युक्त, सुन्दर वर्णों द्वारा गुम्फित रचना प्राचीन होने पर भी आनन्दप्रद होती है।

उपजाति बादि छन्द रहते हैं, पद-वाक्यविन्यास भी पूर्वपरम्परागत होता है, गद्य-पद्यमय ही आकार रहता है और सबके सब वही पुराने अलं-कारिनयम रहते हैं। तो भी केवल अक्षरोंके विन्यासको बदल देनेसे ही रचना सुन्दर हो जाती है।

जो वाणी अर्थयुक्त, मामुर्यादि गुणोंसे समन्वित, अलंकारशास्त्र और व्याकरणके नियमोंसे युक्त होती है, वही सज्जनोंको प्रमुदित करती है।

इस प्रकार कवि धनञ्जयने सन्धानकाव्यमें भी काव्योचित गुणोंको आव-श्यक माना है और उनका प्रयोग भी किया है।

प्रस्तुत काव्यमें राम और कृष्णके साथ पाण्डवोंका भी इतिवृत्त आया है। काव्यका आरम्भ तीर्थंकरोंकी वन्दनासे हुआ है, इतिवृत्त पुराणप्रसिद्ध है, मन्त्रणा, दूतप्रेषण, युद्धवर्णन, नगरवर्णन, समुद्ध, पर्वत, ऋतु, चन्द्र, सूर्य, पादप, उद्यान, जलकीड़ा, पृष्पावचय, सुरतोत्सव आदिका चित्रण है। कथानकमें हर्ष, शोक, क्रोध, भय, ईर्ष्या, घृणा आदि भावोंका संयोजन हुआ है। शाब्दी क्रीड़ाके रहने पर भी रसका वेशिष्ट्य वर्त्तमान है। महत्कार्य और महत्उद्देश्यका निर्वाह भी किया गया है। किवने किसी भी अस्वाभाविक घटनाको स्थान नहीं दिया है। विवाह, कुमारकीड़ा, युवराजावस्था, पारिवारिक कलह, दासियोंकी वाचलता आदिका भी चित्रण किया है। कविने ग्रुंगार, वीर, भयानक और वीभत्स रसका सम्यक् परिपाक दिखलाया है। यहाँ उदाहरणार्थ भयानकरसके कुछ पद्य प्रस्तुत किये जाते हैं—

पतित्रनादेन भुजङ्गयोषितां पपात गर्भः किल ताक्ष्यंशङ्कया । नभश्चरा निश्चितमन्त्रसाधना वने भयेनास्यपगारमुद्यताः ॥१६॥ समन्ततोऽप्युद्गतधूमकेतवः स्थितोध्वंबाला इव तत्रसुर्दिशः । निपेत्रुल्काः कलमाग्रपिङ्गला यमस्य लम्बाः कृटिला जटा इव ।।१७॥

राधव-पाण्डवराजाओं के पराक्रमपूर्ण युद्धका आतंक सर्वत्र छा गया। उनके वाणको टंकारसे गरुडको ध्वनिका भय हो जानेसे नागपित्नयों के गर्भपात हो गये। खेचर भयविह्वल हो स्तब्ध हो गये। वे तलवारको म्यानसे निकाल न सके और उन्हें यह विश्वास हो गया कि वे मन्त्रबलसे ही सफल हो सकते हैं। युद्धकी भीषणतासे दशों दिशाएँ ऐसी भीत हो गयी थीं, जैसेकि चारों

१. द्विसन्धान महाकाव्य, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, ६।१६-१७।

बोरसे घूमकेतु छा जाने पर होता है और उनके बाल खड़े हो जाते हैं। सहस्र संघर्षसे उत्पन्न पके घान्यकी बालोंके समान घूसर रंगकी विजलियाँ गिर रही थीं, जो यमकी लम्बो और टेढ़ी जटाके समान प्रतीत होती थीं।

किवने १।२६, १।२०, १।२२, १।२४, २।२१, ३।४०, ५।३६, ५।६०, और ६।२ में उपमाकी योजना की है। १।१५ में उत्प्रेक्षा, १।१४ में विरोधामास, १।४८ में पिरसंख्या, २।५ में वक्रोक्ति, २।१४ में आक्षेप, २।१५ में अतिशयोक्ति, ३।३४ में निश्चय और २।१० में समुच्च अलंकारकारका प्रयोग किया है। तथा वशस्थ, वसन्तितलका, वेश्वदेवी, उपजाति, शालिनी, पुष्पिताग्रा, मत्तमयूर, हरिणी, वैतालीय, प्रहिषणी, स्वागता, द्रुतिवलम्बित, मालिनी, अनुष्टुप्, शादूंलिकिकीडित, जलधरमाला, रथोद्धता, वंशपत्रपतित, इन्द्रवच्ना, जलोल्द्धतगति, अनुकूला, तोटक, प्रमिताक्षरा, अउप छन्दिसक, शिखरिणी, अपटवक्त्र, प्रमुदितवदना, मन्दाकान्ता, पृथ्वी, उद्गता और इन्द्रवंशा इस प्रकार ३१ प्रकारके छन्दोंकी योजना की है।

इस द्विसन्धानकाव्यमें व्याकरण, राजनीति, सामुद्रिकशास्त्र, लिपिशास्त्र, गणितशास्त्र एवं ज्योतिष आदि विषयोंकी चर्चाएँ भी उपलब्ध हैं। यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं—

पदप्रयोगे निपुण विनामे सन्धौ विसर्गे च कृतावधानम् । सर्वेषु शास्त्रेषु जितश्रमं तच्चापेऽपि न व्याकरणं मुमोच ॥३।३६

अर्थात् शब्द और घातुरूपोंके प्रयोगमें निपुण, षत्व-णत्वकरण, सन्धि तथा विसर्गका प्रयोग करनेमें न चूकनेवाले और समस्त शास्त्रोंके परिश्रम-पूर्वक अध्येता वैयाकरण व्याकरणके अध्ययनके समान चापविद्यामें भी बना व्याकरणको नही छोड़ते हैं।

विश्लेषणं वेत्ति न सन्धिकार्यं स विग्रहं नैव समस्तसंस्थाम् । प्रागेव वेवेक्ति न तद्धितार्थं शब्दागमे प्राथमिकोऽभवद्धा ॥५।१०

व्याकरणशास्त्रका प्रारम्भिक छात्र विसन्धि—सन्धिहीन अलग-अलग पदोंका प्रयोग करता है, क्योंकि सन्धि करना नही जानता है। केवल विग्रह-पदोंका अर्थ करता है। कृदन्त आदि अन्य कार्य नही जानता है और न तद्धित ही जानता है। आगमोंका अभ्यासी भी कार्यविशेषका विचारक बन व्यापक सामान्यको भूलता है, विवाद करता है। समन्वय नहीं सोचता है और अभ्यु-दय-निःश्रेयसके लिये प्रयत्न नहीं करता है।

घनञ्जयने व्याकरणशास्त्रका पूर्ण पाण्डित्य प्रदिशत करनेके लिये अपवाद-सूत्र और विधिसूत्रोंका भी कथन किया है—

१० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

विशेषसूत्रैरिव पत्रिभिस्तयोः पदातिहत्सगं इवाहतोऽ सिलः ।।६१० व्याकरणमें दो प्रकारके सूत्र हैं—अपवादसूत्र या विशेषसूत्र और उत्सर्गं सूत्र या विश्वसूत्र । विश्वसूत्रों द्वारा शब्दोंका नियमन किया जाता है और अपवादसूत्रों द्वारा नियमका निषेध कर, अन्य किसी विशेषसूत्रकी प्रवृत्ति दिखलायी जाती है । व्याकरणमें धातुपाठ, गणपाठ, उणादि और लिङ्गानुशासन ये चार खिलपाठ भी होते हैं । धातुपाठ व्याकरणका एक उपयोगी अंश हैं, सार्थ धातु-परिज्ञानके अभावमें व्याकरण अधूरा हो रहता है । जितने शब्दसमूहमें व्याकरणका एक नियम लागू होता है, उत्तने शब्दसमूहको गण कहते है । उण्सूत्रका आरम्भ होनेसे उणादि कहलाते हैं । जिन शब्दोंकी सिद्धि व्याकरणके अन्य नियमोंसे नहीं होती है, वे शब्द उणादि सूत्रोंसे सिद्ध काते हैं । लिङ्गानुशासन द्वारा शब्दोंके लिङ्गका निर्णय किया जाता है । इस प्रकार महाकवि धनञ्जयने व्याकरणशास्त्रके नियमोंका समावेश किया है।

सामुद्रिकशास्त्रमें भ्रू, नेत्र, नासिका, कपोल, कर्ण, ओष्ठ, स्कन्ध, बाहु, पाणि, स्तन, पार्ख, उरु, जंघा और पाद इन १४ अंगोंमे समत्व रहना शुभ माना जाता है। धनञ्जयने महापुरुषोंके लक्षणोंमें उक्त अंगोंके समत्वकी चर्चा निम्न प्रकार की है—

चतुर्दशद्वन्द्वसमानदेहः सर्वेषु शास्त्रेषु कृतावतारः । ३।३३ अतएव द्विसन्धानमहाकाव्य शास्त्र और काव्य दोनो ही दृष्टियोंसे महत्त्व-पूर्ण है ।

### महाकवि असग

कवि द्वारा रिचत शान्तिनाथचिरतकी प्रशस्तिसे अवगत होता है कि कि कि पिताका नाम पटुमित और माताका नाम वैरेति था। पिता धर्मात्मा मुनिभक्त थे। इन्हें शुद्ध सम्यक्त्व प्राप्त था। माता भी धर्मात्मा थी। इस दम्पितके असग नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। असगके पुत्रका नाम जिनाप था। यह भी जैन धर्ममें अनुरक्त शूरवीर, परलोकभी एवं दिजातिनाथ होनेपर भी पक्षपातरिहत था। इस पुण्यात्माकी व्याख्यानशीलता एवं पौराणिक श्रद्धाको देखकर कि वित्वशिक्ति हीन होनेपर भी गुरुके आग्रहसे उसके द्वारा यह प्रवन्धकाव्य लिखा गया है। प्रशस्तिमें कि विने अपने गुरुका नाम नागनित्द आचार्य लिखा है। ये व्याकरण, काव्य और जैन शास्त्रोंके ज्ञाता थे।

#### स्थितिकाल

महाकवि असगने श्रीनाथके राज्यकालमें चोलराज्यकी विभिन्न नगरियोंमें

आचार्यतुल्य काञ्यकार एवं लेखकः ११

भाठ प्रत्यों की रचना की है। चर्डमानचरित' को प्रशस्तिके अनुसार इस कार्य-का रचनाकाल शक संवत् ९१० (ई० ९८८) है। कविने अपने गुरुका नाम नागनित्द बताया है। इन नागनित्दका परिचय श्रवणवेलगोलाके अभिलेखोंमें पाया जाता है। १०८ वें अभिलेखसे अवगत होता है कि नागनित्द नित्दसंघके आचार्य थे, पर नित्दसंघकी पट्टावलीमें नागनित्दके सम्बन्धमें कोई सूचना उप-लब्ध नहीं होती है। अतएव वर्द्धमानचरितके आधारपर कविका समय ई० सन की १०वीं शताब्दी है।

किवकी दो रचनाएँ प्राप्त हैं—वर्द्धमानचरित और शान्तिनाथचरित। बर्द्धमानचरित महाकाव्यमें १८ सर्ग हैं और तीर्थंकर महावीरका जीवनवृत्त अंकित है। इस ग्रन्थका सम्पादन और मराठी अनुवाद जिनदासपार्व्यनाथ फड़कुलेने सन् १९३१में किया है। मारीच, विश्वनन्दि, अश्वग्रीव, त्रिपृष्ठ, सिंह, किपष्ठ, हरिषेण, सूर्यप्रभ इत्यादि के इतिवृत पूर्वजन्मोंकी कथाके रूपमें अंकित किये गये हैं।

महाकि बसगने अपने इस वर्द्धमानचिरतकी कथावस्तु उत्तरपुराणके ७४वें पर्वसे ग्रहण की है। इस पुराणमें मधुवनमें रहनेवाले पुरुरवा नामक भिल्लराजसे वर्द्धमानके पूर्वभवोंका आरम्भ किया गया है। किवने उत्तरपुराणकी कथावस्तुको काव्योचित बनानेके लिये कांट-छांट भी की है। असगने पुरुरवा और मरीचके आख्यानको छोड़ दिया है और क्वेतातपत्रा नगरीके राजा निद्धिनके ऑगनमें पुत्र-जन्मोत्सवसे कथानकका प्रारम्भ किया है। इसमें सन्देह नहीं कि यह आरम्भस्थल बहुत रमणीय है। उत्तरपुराणकी कथावस्तुके प्रारम्भिक अंशको घटितरूपमें न दिखलाकर पूर्वभवाविलके रूपमें मुनिराजके मुखसे कहलवाया है। इस प्रकार उत्तरपुराणकी कथावस्तु अक्षुण्ण रह गयी है।

कथावस्तुके गठनमें किव असगने इस बातको पूर्ण चेष्टा की है कि पौराणिक कथानक काग्यके कथानक बन सकें। घटनाओं का पूर्वापर क्रमनिर्घारण, उनमें परस्पर सम्बधस्थापन एवं उपाच्यानों का यथास्थान सयोजन मौलिक रूपमें घटित हुआ है। प्रसंगों को ग्यर्थ वर्णनिवस्तार नहीं दिया है। मार्मिक प्रसंगों के नियोजनके हेतु विश्वनिद्ध और नन्दन के जीवनमें लोकव्यापक नाना सम्बन्धों के कल्याणकारी सौन्दर्यकी अभिग्यञ्जना की है। पिता-पुत्रका स्नेह नित्दवर्द्धन और नन्दनके जीवनमें, भाईका स्नेह विश्वभूति और विशाखभूतिके जीवनमें, पित-पत्नोका स्नेह त्रिपृष्ठ और स्वयंप्रभाके जीवनमें, विविध भोगविलास हिर्षेणके जीवनमें एवं वीरता और चमत्कारों का वर्णन त्रिपृष्ठके जीवनमें अभिव्यक्त कर जीवनको व्याख्या प्रस्तुत की गयी है। कथानियोजनमें योग्यता,

१२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

अवसर, सत्कार्मता और रूपाकृतिका पूरा ध्यान रखा गया है। अवान्तर कथा-ओंका प्रक्षेपण पूर्वभवाविकिक रूपमें किया है। वढंमानका जीवनिवकास अनेक भवों—जन्मोंका लेखा-जोखा है। कर्मवादके भोक्ता नायक-नायिकाएँ मुनिराज द्वारा अपने विगत जीवनके इतिवृत्तको सुनकर विरक्ति धारण करते हैं। जीवनकी अनेक विषमताएँ कथावस्तुमें विकसित, हुई हैं।

किवने रसानुरूप सन्दर्भ और अर्थानुरूप छन्दोंको योजना, जीवनके व्यापक अनुभवोंका विहलेषण एवं वस्तुओंका अलंकृत चित्रण किया है। इस महाकाव्यका प्रतिनायक विशाखनित्द है, जिसके साथ कई जन्मों तक विरोध चलता है। किव असगने संगठित कथानकके कलेवरमें जीवनके विविध पक्षोंका उद्घाटन करनेके लिए वस्तु-व्यापार, प्रकृतिचित्रण, रसभावसंयोजन एवं अलंकार-नियोजन किया है। २१४५में अनुप्रास, २१२७में यमक और ५१३५, २१७, ५१८, ६१३४, ६१६८, ७।८, ७।४१, ७।८५, ८१६, ८१६७, ८।७५, ९।७, ९१२०, ९१२०, ९१३५, ६१६८, ७।८२, १०।२३, १०।२४, १२१६०, १२११, १२१६६, १३१८, १३१४५, १३१६१, १३१६६, १३१८, १४।८, १४।८, १७१५, १७११, एवं १८१६में क्लेब-का प्रयोग हुआ है। ११४०में उपमा, ४११०में उत्प्रेक्षा, १३१५८में ब्रम्क, ५१३६में भ्रातिमान, ५१११में अपह्नृति, ११४२में अतिशयोक्ति, ११४६में वृष्टान्त, १३१४६ में विभावना, १३१४भें अपह्नृति, ११४२में अतिशयोक्ति, ११४भें स्वर्यातकर, ३१५में विरोधाभास, ५११३में परसंख्य, १३४में एकावली, ५१४में स्वभावोक्ति ५१५भें विरोधाभास, ५११३में विनोक्ति और ११६४में विशेषोक्ति अलंकार पाये जाते हैं।

छन्दोंमें उपजाति, वसन्तितिलका, शिखरिणो, वशंस्य, शार्द्कविक्रीडित, मालिनी, अनुष्टुप्, मालभारिणी, मन्दाकान्ता, उपजाति, स्रगधरा, आख्यानको, शालिनी, हरिणी, लिलता, रथोद्धता, स्वागता आदि प्रमुख हैं।

कविका 'शान्तिनाथचरित' भी महाकाव्य है। इस काव्यमें १६ वें तीर्थंकर शान्तिनाथका जीवनवृत्त वर्णित है। कथावस्तुकी पृष्ठभूमिके रूपमें पूर्वभवा-विल निबद्ध की गयी है। कथावस्तुकी योजनामे कविको पूर्ण सफलता मिली है। सन्ध्या, प्रभात, मध्याह्न, रात्रि, वन, सूर्य, नदी, पर्वत, समुद्र, द्वीप, आदि वस्तुवर्णन सागोपांग है। जीवनके विभिन्न व्यापार और परिस्थियोंमें प्रेम, विवाह, मिलन, स्वयंवर, सैनिक, अभियान, युद्ध, दोक्षा, नगरावरोध, विजय, उपदेशसभा, राजसभा, द्तसंप्रेषण एवं जन्मोत्सवका विश्रण किया है।

रस, भाव, अलकार और प्रकृति-चित्रणमें भी कविको सफलता मिली है। यह सत्य है कि वद्धं मानचरितको अपेक्षा शान्तिनाथचरितमें अधिक पौराणि- कताका समावेश हुआ है। श्रावक और श्रमण दोनों के आचारतत्त्व भी वर्णित हैं। इस काव्यका प्रकाशन मराठी अनुवाद सहित सोलापुरसे हो चुका है।

### महाकवि हरिचन्द्र

महाकिव हिरचन्द्रका जन्म एक सम्पन्न परिवारमें हुआ था। इनके पिता-का नाम आई देव और माताका नाम रथ्यादेवी था। इनकी जाति कायस्थ थी, पर ये जैनधर्मावलम्बी थे। किवने स्वयं अपनेको अरहन्त भगवान्के चरण-कमलोंका भ्रमर लिखा है। इनके छोटे भाईका नाम लक्ष्मण था, जो इनका अत्यन्त आज्ञाकारी और भक्त था। किवने अपने धर्मशर्माभ्युदयकी प्रशस्तिमें लिखा है—

मुक्ताफलस्थितिरलंकृतिष् प्रसिद्ध—
स्तत्राद्वंदेव इति निर्मलमूर्तिरासीत् ।
कायस्थ एव निरवद्यगुणप्रहः स—
क्षेकोऽपि यः कुलमशेषमलंचकार ॥२॥
लावण्याम्बुनिधिः कलाकुलगृहं सौभाग्यसद्भाग्ययोः
क्षीडावेश्म विलासवासवलभीभूषास्पदं संपदाम् ।
शौचाचारिववेकविस्मयमही (प्राणप्रिया शूलिनः
शर्वाणीव पतिव्रता प्रणियनी रथ्येति तस्याभवत् ॥३॥
अर्हत्पदाम्भोरुहचञ्चरीकस्तयोः सुतः श्रीहरिचन्द्र बासीत् ।
गुरुप्रसादादमला बभूवुः सारस्वते स्रोतसि यस्य बाचः ॥४॥
भक्तेन शक्तेन च लक्ष्मणेन निर्व्याकुलो राम इवानुजेन ।
यः पारमासादितबुद्धिसेतुः शास्त्राम्बुराशेः परमाससादै ॥५॥

प्रसिद्ध नोमक वशमें निर्मल मूर्तिके घारक आर्द्रेव हुए, जो अलंकारोंमें मुक्ताफलके समान सुशोभित थे। वह कायस्थ थे। निर्दोष गुणग्राही थे और एक होकर भी समस्त कुलको अलंकृत करते थे। शिवके लिए पार्वतीके समान रथ्या नामक उनकी प्राणप्रिया थी, जो सौन्दर्यका समृद्र, कलाओंका कुलभवन, सौभाग्य और उत्तम भाग्यका क्रीड़ाभवन, विलासके रहनेकी अट्टालिका एवं सम्पदाओंके आभूषणका स्थान थी। पिवत्र आचार, विवेक एव आश्चर्यकी भूमि थी। उन दोनोंके अरहन्त भगवान्के चरणकमलोंका भ्रमर हिरचन्द नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके वचन गुरुओंके प्रसादसे सरस्वतीके प्रवाहको

१. ग्रन्थकर्तुः प्रशस्ति – धर्मशर्माम्युदय, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, सन् १९३३, पृ०१७९।

१४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

ंसमृद्ध बनाने वाले थे। उस हरिचन्दके एक लक्ष्मण नामका माई था, जो उन्हें उतना ही त्रिय था, जितना रामको लक्ष्मण।

कविका वंश या गोत्र नोमक न होकर नेमक होना चाहिये, क्योंकि नेमक गोत्रका उल्लेख कालञ्जरके एक अभिलेखमें भी आया है—

''नेमकान्वयजेन्दकसुतते हुकेन भगवत्याः कारितमण्डपिका प्रसक्षेन तदभार्य-या छक्ष्म्याः''।

कविका उपनाम चन्द्र था। १२वीं शताब्दीमें धर्मशर्माभ्युदयका एक श्लोक जल्हणकी सूक्तिमुक्तावलीमें चन्द्रसूर्यके नामसे उपलब्ध<sup>२</sup> है। अतः कविका चन्द्र उपनाम सिद्ध होता है।

कविका जन्म कहाँ हुआ और उसने अपने इस ग्रन्थकी रचना कहाँ की, इसका निश्चित रूपमें परिचय प्राप्त नहीं है।

१०वीं से १२वीं शताब्दीके राजनैतिक और सांस्कृतिक इतिहासका अध्य-यन करनेसे अवगत होता है कि गुजरात और उसके पार्श्वर्वर्ती प्रदेशोंमें चालुक्य, सोलंकी, राष्ट्रकूट, कलचुरी, शिलाहार आदि राजवंशोंका राज्य था। इनमेंसे प्रत्येकने जैनधर्मकी उन्नतिके लिये विशेष योगदान दिया। धर्मशर्माभ्युदयकी सघवी पाडा पुस्तकभंडारकी १७६ संख्यक प्रतिमें गुजर और विद्यापुर<sup>3</sup> देशका नाम आया है। विद्यापुर आधुनिक बीजापुर हो है। इस प्रतिको लिखनेवाले झंझाक हुम्बड़वंशोय थे। अतएव हरिचन्द्र बीजापुर अथवा गुजरातके पार्श्वर्वर्ती किसी प्रदेशके निवासी रहे होंगे।

हरिचन्द्रका व्यक्तित्व किव और आचारशास्त्रके वेत्ताके रूपमें उपस्थित होता है। इन्होंने रघुवंश, कुमारसंभव, किरात, शिशुपालवध, चन्द्रप्रभचरित प्रभृति काव्यग्रन्थोंके साथ तत्त्वार्थसूत्र, उत्तरपुराण, रत्नकरण्डश्रावकाचार, उवासगदसा, सर्वार्थसिद्धि प्रभृति ग्रन्थोंका भी अध्ययन किया था। दर्शन और काव्यके जो सिद्धान्त इनके द्वारा प्रतिपादित हैं, उनसे कविको प्रतिभा और

१. एपिग्राफिक इन्डिका, प० २१०।

२. घर्मशर्माम्युदयका २।४४ श्लोक जल्हण-सूक्तिमुक्तावली, पृ० १८५ में चन्द्रसूर्यके नामसे उपलब्ध है।

अथास्ति गुर्जरो देशो विख्यातो मुवनत्रये।
 विद्यापुरं पुरं तत्र विद्याविभवसंभवम्।। १७६ नं०की धर्मशर्माम्युदयकी हस्तिलिखत प्रति पाटणसे प्राप्त ।

विद्वत्ताका अनुमान सहजमें किया जा सकता है। रस-ध्वनिको कविने सिद्धान्त-रूपमें स्वीकार किया है।

किव भाग्यवादी है। उसे स्वप्न, निमित्त और ज्योतिषपर विश्वास है। हरिचन्द्रका अभिमत है कि कार्य प्रारम्भ करनेके पहले व्यक्तिको अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिये। बिना विचारे कार्य करनेवाले मनुष्यका निस्सन्देह उस प्रकार नाश होता है, जिस प्रकार तक्षसपंसे मणि ग्रहण करनेके इच्छुक मनुष्यका होता है। इस कथनसे यह स्पष्ट है कि हरिचन्द्र विवेकशील और सोच-समझकर कार्य करने वाले थे। स्त्रियोंके सम्बन्धमें कविकी अच्छी धारणा नहीं है। किव स्वाभिमानी, व्रत और चरित्रनिष्ठ है। धर्मशर्माभ्युदय और जीवन्धरचम्पूके अध्ययनसे कविके औदार्य आदि गुणों पर भी प्रकाश पड़ता है। स्थितिकाल

महाकवि हरिचन्द्रके स्थितिकालके सम्बन्धमें कई विचारधाराएँ उपलब्ध हैं। यतः हरिचन्द्र नामके कई किव हुए हैं। प्रथम हरिचन्द्र नामके किव चरक-सिहताके टीकाकारके रूपमें उपलब्ध होते हैं। इनका समय अनुमानतः ई० प्रथम शती है। माधविनदानकी मधुकोशी व्याख्यामें हरिचन्द्र और भट्टारक हरिचन्द्रके नाम आये हैं । वाणभट्टने । हर्षचिरतके प्रारम्भमें भट्टारक हरिचन्द्रका उल्लेख किया है। राजशेखरकी काव्यमीमांसा और कर्पूरमंजरीमें भी हरिचन्द्रका नामोल्लेख मिलता है। गउडवहोमें भास, कालिदास और सुबन्धुके साथ हरिचन्द्रका भी नामनिर्देश प्राप्त होता है।

स्व० पण्डित नाथूराम प्रेमीने धर्मशर्माभ्युदयकी पाटणकी एक पांडुलिपिका

१. धर्म० १८।२८ ।

२. अत्र केचित् हरिचन्द्रादिभिर्ग्याख्यातं पाठान्तरं पठन्ति—मधुकोशी व्या० माधव-निदान, पृ० १७, पंक्ति १०।

३. पदबन्धोज्जवलोहारी रम्यवर्णपदस्थितिः । भट्टारकहरिचनद्रस्य गद्यवन्धो नृपायते ॥ हर्षचरित् १।१३, पृ० १० ।

४. हरिचन्द्रगुप्तौ परीक्षिताविह विशालयाम । — का० मी० अ० २०, पृ० १३५ (बिहार राष्ट्रभाषा संस्करण १९५४)।

५. विदूषकः— (सक्रोधम्)—उज्जुअंता किंण मणइ अम्हाणं चेडिया हरिअंद—णंदिअंद-कोट्टिसहाल्पहृदीणं वि पुरदो सुकइ त्ति ?—कर्पू रमंजरी, चौलम्बा संस्करण, १९५५ जवनिकान्तर, पृ० २९ ।

६. भासम्मि जलणमित्ते कन्तीदेवे अजस्स रहुआरे । सोवन्धवे अवंधम्मि हरिचंदे अ आणंदो ।। ८००, गउडवहो, भाण्डारकर, ओरियण्टल इन्स्टीट्यूट पूना, १९२७ ई० ।

१६ : तीर्यंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

ंडल्लेख किया है, जिसका प्रतिलिपिकाल वि० सं १२८७ (ई॰ सन् १२३०) है। प्रतिके अन्तमें लिखा है—

"१२८७ वर्षे हरिचन्द्रकविविरचितधर्मशर्माभ्युदयकाव्यपुस्तिका श्रीरत्नाकर-सुरिखादेशेने कीत्तिचन्द्रगणिना लिखितमिति भद्रम्"।

बत: इतना स्पष्ट है कि ई॰ सन् १२३० के पहले ही महाकवि हिरचन्द्रका धर्मशर्माभ्युदय महाकाष्य छिखा जा चुका था।

श्री पंडित कैलाशचन्द्रजी शास्त्रीने अपने—'महाकवि हरिचन्दका समय' शीर्षंक निवन्धमें धर्मशर्माभ्युदयके ऊपर वीरनन्दिके चन्द्रप्रभचरित और हेम-चन्द्रके 'योगसार' का प्रभाव बताया है। आपने लिखा है कि 'धर्मशर्माभ्युदय' में भोगोपभोगपरिमाणव्रतके अतिचारोंमें १५ खरकर्मोंका निर्देश किया है तथा अनर्थदंडवतके स्वरूपमें खरकर्मोंके त्यागको स्थान दिया है। अतः हरिचन्दका समय वि० सं० १२०० के लगभग होना चाहिये।' इस कथनका समर्थन प्रो० अमृतलालजी शास्त्रीने "महाकवि हरिचन्द" (जैन सन्देश शोधांक ७) शीषंक निवन्धमें किया है। आपने श्री पंडित कैलाशचन्द्रजी शास्त्रीके प्रमाणोंको दुहराते हुए कुछ नवीन तथ्य भी प्रस्तुत किये, पर मूल तर्क दोनों महानुभावोंके समान है।

इस सम्बन्धमें विचारणीय यह है कि क्या खरकर्मों का त्याग हेमचन्द्र के पूर्व वर्ती साहित्यमें भी मिलता है ? 'उवासगदसा' के आनन्द अध्ययन और 'समराइच्च-कहा' मे भी खरकर्मों के त्यागका विवेचन है । अतः किव हिरचन्द्र ने खरकर्मों के त्यागका कथन हेमचन्द्र के आधार पर न कर 'उवासगदसा' आदि ग्रन्थों के आधार पर किया होगा । अतएव हेमचन्द्र के पश्चात् हिरचन्द्र का समय मानने का कोई सबल प्रमाण नहीं मिलता है ।

प्रो॰ के॰ के॰ हिण्डीकीने हरिचन्द्रको वादीभिसहके पश्चात् (ई० सन् १०७५-११७५)का कवि माना है, पर वादीभिसहके समयके सम्बन्धमें पर्याप्त मतभेद है। स्व० श्रीनाथूरामजी प्रेमी वादीभिसहका काल वि० सं०की १२वीं शती; श्री पण्डित कैलाशचन्द्रजी शास्त्री अकलंकदेवके समकालीन और श्री डॉ॰

१. पाटणके संघवीपाड़ाके पुस्तकभण्डारकी सूची, गायकवाड़ सीरिजसे प्रकाशित, बड़ौदा १९३७ ई० ।

२. अनेकान्त, वर्ष ८, किरण ११-१२, पु० ३७६-३८२।

३. भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित जीवन्थ रचम्पूका अंग्रजी प्राक्कथन (Foreword), पृ० २३ ।

४. जैनसाहित्य और इतिहास, वितीय संस्करण, पृ० ३२१।

५. 'न्यायकुमुदचन्द्र', प्रथम भाग, माणिकचन्द्रग्रन्थमाला, १९३८, प्रस्ता० पू० १११।

प्रो॰ दरबारीलालजी कोठिया नवम शती मानते हैं। अतः श्रीहिण्डीकी हारा निर्णीत समय भी निविवाद नहीं है।

धर्मशर्माभ्युदय और जीवन्धरचम्पूके आन्तरिक परीक्षण करनेपर कुछ तथ्य इस प्रकार उपलब्ध होते हैं जिनके आधार पर महाकि हरिचन्द्रके समय-का निर्णय किया जा सकता है। धर्मशर्माभ्युदय (२।४)में 'आसेचनक' शब्दका प्रयोग आया है। इस शब्दका प्रयोग वाणभट्टने भी हर्षचरितके प्रथम उच्छ्वासमें किया है। 'तैषधचरित', में हंस दमयन्तीसे कहता है—सुन्दरी! अकेला चन्द्रमा तुम्हारे नयनोंको किसी प्रकार तृप्ति नहीं दे सकता। अतः नलके मुख-चन्द्रके साथ वह तुम्हारे लोचनोंका आसेचनक' बने। स्पष्ट है कि 'आसेचनक' शब्द हर्षचरितसे विकसित होकर धर्मशर्माभ्युदयमें आया और वहाँसे नेषधमें गया। नेषधमहाकाव्यपर धर्मशर्माभ्युदयका और भी कई तरहका प्रभाव है।

'धर्मशर्माम्युदय'का नाम सम्भवतः पाद्यम्युदयके अनुकरण पर रखा गया होगा। संस्कृत-काव्योंमें अभ्युदयनामान्तवाले काव्योंमें सम्भवतः जिनसेनका पाद्यम्युदय सबसे प्राचीन है। ९वीं शतीके महाकवि शिवस्वामीका 'कप्फिणाम्युदय' महाकाव्य है, जिसका कथानक बौद्धोंके अवदानोंसे ग्रहण किया गया है। १३वी शतीमें दाक्षिणात्य किव वेंकटनाथ वेंदान्तदेशिकने २४ सर्ग प्रमाण 'यादवाभ्युदय' महाकाव्य लिखा है। जिसपर अप्पय दीक्षितने (ई० १६००) एक विद्वत्तापूर्ण टीका लिखी है। महाकवि आशाधरने 'भरतेश्वराभ्युदय' नामक काव्य लिखा है। अतः यह निष्कर्ण निकालना दूरकी कौड़ी बैठाना नहीं है कि पाद्यभ्युदयके अनुकरण पर महाकवि हरिचन्द्रने अपने इस महाकाव्यका नामकरण किया हो।

महाकिव हरिचन्द्रके समय-निर्णयके लिये एक अन्य प्रमाण यह भी ग्रहण किया जा सकता है कि जीवन्घरचम्पूकी कथावस्तु किवने 'क्षत्रचूड़ामणि'से ग्रहण की है। श्रीकुप्पुस्वामीने अपना अभिमत प्रकट किया है कि 'जीवकिचन्ता-

१. स्याद्वाद्सिद्धि, माणिकचन्द्रग्रन्थमाला, सन् १९५० ई०, प्रस्तावना, पृ० २५-२७।

२. आसेचनक-दर्शनं "नप्तारम् --- हर्षचरित, चौखम्बा संस्करण, प्रथम उच्छवास !

३. नैषधमहाकाव्य, चौखम्बा संस्करण, ३।११।

४. नैषधपरिशीलन, डॉ॰ चण्डीप्रसाद शुक्ल द्वारा प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध, हिन्दुस्तानी ऐकेडमी, इलाहाबाद, सन्, १९६० ई॰।

५. पंजाब विश्वविद्यालय सीरीज, संख्या २६, ई० सन् १९३७में लाहौरसे प्रकाशित ।

६. संस्कृत-साहित्यका इतिहास, वाचस्पति, गैरोला, चौलम्बा विद्याभवन, वाराणसी, १९६०, पृ० ८६८ ।

१८: तीर्थंकर महाबीर और उनकी आचार्य-परम्परा

मिष'में जीवन्धरचरित मिलता है, वह 'क्षत्र-चूड़ामिण'से प्रभावित है। इस आधार पर कवि हरिचन्द्रका समय १०वों शताब्दोंके लगभग होना चाहिये।

महाकवि असग द्वारा विरक्ति 'वर्द्धमानचरितम्' के अध्ययनसे ऐसा प्रतीत होता है कि कविने कई सन्दर्भ और उत्प्रेक्षाएँ जीवन्धरचम्पू, धर्मधार्मम्युवय और चन्द्रप्रभचरितसे ग्रहण की हैं। उक्त काव्यग्रन्थों के तुलनात्मक अध्ययनसे यह सहजमें ही स्पष्ट हो जाता है कि हरिचन्द्रने असगका अनुकरण नहीं किया, बल्कि महाकवि असगने ही हरिचन्द्रका अनुकरण किया है। यथा—

प्रियता विभाति नगरी गेरीयसी घुरि यत्र रम्यसुदतीमुखाम्बुजम् । कुरुविन्दकुण्डलविभाविभावितं प्रविलोक्य कोपमिव मन्यते जनः ॥ जीवन्घर॰, भारतीय ज्ञानपीठ संस्करण, ६।२५

यत्रोल्लसत्कुण्डलपद्मरागच्छायावतंसारुणिताननेन्दुः । प्रसाद्यते किं कुपितेति कान्ता प्रियेण कामाकुलितो हि मूढः ।। वर्घमानचरितम्, सोलापुर, ई० १९३१, १।२६

सोदामिनीव जलदं नवमञ्जरीव चूतद्वमं कुसुमसंपदिवाद्यमासम्। ज्योत्स्नेव चन्द्रमसमच्छविमेव सूर्यं त भूमिपालकमभूषयदायताक्षी।। जीवन्धरचम्प् १।२७

> विद्युल्लतेवाभिनवाम्बुवाहं चुत्तद्गुमं नूतनमञ्जरीव । स्फुरत्प्रभेवामलपद्मरागं विभूषयामास तमायताक्षी ॥

वर्षमानचरितम् १।१४

हरिचन्द्रने धर्मशर्माभ्युदयके दशम सर्गमें विन्ध्यगिरिकी प्राकृतिक सुषमा-का वर्णन किया है। महाकवि असगने इस सन्दर्भके समान ही उत्प्रेक्षाओं द्वारा विजयाईका वर्णन किया है। अतः वर्द्धमानचरितके रचियता असगने हरिचन्द्र-का अनुसरण कर अपने काव्यको लिखा है। इसी प्रकार 'नेमिनिर्वाण' काव्यके रचियता वाग्भट्टने भी 'धर्मशर्माभ्युदय'का अनेक स्थानोंपर अनुसरण किया है। 'धर्मशर्माभ्युदय'के पञ्चम सर्गका नेमिनिर्वाणके द्वितीय सर्गपर पूरा प्रभाव है। असगका समय ई० सन् ९८८ है। अतः हरिचन्द्रका समय इनके पूर्व मानना चाहिये।

श्रीमती स्वप्ना वनर्जीने धर्मशर्माभ्युदयकी हस्तलिखित प्रतिके लेखक विशालकीर्ति और शब्दार्णवचिन्द्रकामें आये हुए विशालकीर्तिको एक मानकर हरिचन्द्रका समय १२वीं शतीका अन्तिम पाद सिद्ध किया है। पर धर्मशर्माभ्युदयके अन्तरंग अनुशीलनसे हरिचन्द्रका समय ई० सन्की १०वीं शती है।

१. मरु घरकेसरी-अभिनृत्दन-प्रत्य, जोधपुर, पृ० ३९५ ।

### रचनाएँ

महाकवि हरिचन्द्रकी दो रचनाएँ उपलब्ध हैं—

- १. धर्मशमियुदय
- २. जीवन्धरचम्पू

कुछ विद्वान 'जीवन्घरचम्पू' को 'धर्मशर्माभ्युदय' के कर्ता हरिचन्द्रकी कृति नहीं मानते है, पर यह ठीक नहीं है। यतः इन दोनों रचनाओं भें भावों, कल्पनाओं और शब्दोंकी दृष्टिसे बहुत साम्य है। जीवन्घरचम्पूमें पुण्यपुरुष जीवन्घरका चरित वर्णित है। कथावस्तु ११ लम्भोंमें विभक्त है तथा कथा-वस्तुका आधार वादीभसिंहकी गद्यचिन्तामणि एवं क्षत्रचूड़ामणि ग्रन्थ है। यों तो इस काव्यपर उत्तरपुराणका भी प्रभाव है, पर कथावस्तुका मूलस्रोत उक्त काव्यग्रन्थ ही हैं। गद्य-पद्यमयी यह रचना काव्यगुणोंसे परिपूर्ण है। द्राक्षारसके समान मधुर काव्य-रस प्रत्येक व्यक्तिको प्रभावित करता है।

### वर्मशर्माभ्युवय

इस महाकाव्यमें १५वें तीर्णंकर धर्मनाथका चरित वर्णित है। इसकी कथावस्तु २१ सर्गोमे विभाजित है। घर्म-शर्म-धर्म और शान्तिके अभ्युदय-वर्णनका लक्ष्य होनेसे कविने प्रस्तुत महाकाव्यका यह नामकरण किया है। कविने इस महाकाव्यकी कथावस्तु उत्तरपुराणसे ग्रहण की है। इसमें महा-काव्योचित धर्मका समावेश करनेके लिये स्वयंवर, विन्ध्याचल, षड्ऋतू, पुष्पावचय, जलक्रीड़ा, सन्ध्या, चन्द्रोदय एवं रतिक्रीड़ाके वर्णन भी प्रस्तूत किये हैं । उत्तरपुराणमें धर्मनाथके पिताका नाम भानू बताया है, पर धर्म-शर्माभ्युदयमें महासेन। माताका नाम भी सुप्रभाके स्थान पर सुव्रता आया है। कविने कथावस्तुको पूर्वभवावलीके निरूपणसे आरम्भ न कर वर्तमान जीवनसे प्रारम्भ की है। रघुवंशके दिलीपके समान महासेन भी पुत्र-चिन्तासे आक्रान्त हैं। वे सोचते हैं कि जिसने जीवनमे पुत्रस्पर्शका अलीकिक आनन्द प्राप्त नहीं किया, उसका जन्म-धारण व्यर्थ है। अतः महासेन नगरके बाहरी उद्यान-में पघारे हुए ऋद्धिघारी प्रचेतानामक मुनिके निकट पहुँचते है। वे उनके समक्ष पुत्र-चिन्ता व्यक्त करते हैं। प्रसंगवेश मुनिराज धर्मनाथकी पूर्वभवावली बतलाते है और छह महीनेके उपरान्त तीर्थंकर-पुत्र होनेकी भविष्यवाणी करते हैं। कविने धीरोदात्तनायकमें काव्योचित्त गुणोंका समावेश करनेपर भी पौराणिकताकी रक्षा की है । वनमें तीर्थंकर धर्मनाथके पहुँचते ही, षड्ऋतुओंके फल-पुष्प एकसाथ विकसित हो जाते हैं। धर्मनाथके निवासके लिये कुवेरने

२० : तीर्यंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

'सुन्दर तगरका निर्माण किया, जन्मके दश बितशयोंको काव्यका रूप देनेकां प्रयास किया है। और नायकमें अपूर्व सामर्थ्यका चित्रण करते हुए कहा है कि मार्ग चलनेके कारण क्लांत न होनेपर भी शिंदवश उन्होंने स्नान किया और मार्गका वेश बदला'। इस प्रकार किवने नायकको पौराणिकतासे ऊपर उठानेकी चेष्टा को है किन्तु तीर्थंकरत्वकी प्रतिष्ठा बनाये रखनेके कारण पूर्णंतया उस सीमाका अतिक्रममण नहीं हो सका है।

इस महाकाव्यमें इतिवृत्त, वस्तुव्यापार, संवाद और भावाभिव्यञ्जन इन चारोंका समन्वित रूप पाया जाता है। प्रकृति-चित्रणमें भी कविको अपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। यहाँ उदाहरणार्थ गंगाका चित्रण प्रस्तुत किया जाता है—

तापापनोदाय सदैव भूत्रयीविहारसेदादिव पाण्डुरद्युतिम् । कीर्तेर्वयस्यामिव भर्तुरम्नतो विलोक्य गङ्गां बहु मेनिरे नराः ॥९।६८ ॥ शम्भोर्जराजूटदरीविवर्तनप्रवृत्तसंस्कार इव क्षिताविष । यस्याः प्रवाहः पयसां प्रवर्तते सुदुस्तरावर्ततरङ्गभङ्गरः ॥९।६९ ॥

सभी लोग अपने समक्ष गंगानदीको देखकर बहुत प्रसन्न हुए। यह नदी जगत्-संतापको दूर करनेके लिये त्रिभुवनमें विहार करनेके खेदसे ही मानों क्वेत हो रही है। यह नदी स्वामी धर्मनाथकी त्रिभुवन-व्यापिनी कीर्त्तिकी सहेली-सी जान पड़ती है। जिस गंगानदीके जलका प्रवाह पृथ्वीमें भी अत्यन्त दुस्तर आवर्तों और तरंगोंसे कुटिल होकर चलता है, मानों महादेवजीके जटाजूटरूपी गुफाओंमे संचार करते रहनेके कारण उसे वैसा संस्कार ही पड़ गया है।

वह गंगा निकटवर्ती वनोंकी वायुसे उठती हुई तरंगों द्वारा फैलाये हुए फैनसे चिह्नित है। अतः ऐसी जान पड़ती है मानों हिमालयरूपी नागराजके द्वारा छोड़ी हुई काँचुली ही हो।

इस प्रकार किवने गंगाके श्वेत जलका चित्रण विभिन्न उत्प्रेक्षाओं द्वारा सम्पन्न किया है। उसे रत्नसमूहोंसे खिचत पृथ्वीकी करधनी बताया है अथवा आकाशसे गिरी हुई मोतियोंकी माला ही बताया है। इसी प्रकार किवने सूर्यास्त, चन्द्रोदय, रजनी, वन आदिका भी जीवन्त चित्रण किया है। किव रानी सुन्नताके ओष्ठका चित्रण करता हुआ कहता है—

प्रवाल-बिम्बीफल-विद्रुमादयः समा बभूवुः प्रभयैव केवलम् । रसेन तस्यास्त्वघरस्य निष्टिचतं जगाम पीयूषरसोऽपि शिष्यताम् ॥२।५१॥

१. धर्मशर्माम्युदय ११।४, ११।५।

किसलय, बिम्बीफल और विद्रुम आदि केवल वर्णकी अपेक्षा ही उसके ओष्ठके समान थे। रसकी अपेक्षा तो अमृत भी निश्चय ही उसका शिष्य बन चुका था। नासिका, कर्ण, मुख, पयोधर, कटि, भू, ललाट प्रभृतिका अपूर्व चित्रण किया है। सुद्रताकी भोंहोंका निरूपण करता हुआ कवि कहता है—

इमानालोचनगोचरां विधिविधाय सृष्टेः कलशार्पणोत्सुकः । लिलेख वक्त्रे तिलकाङ्कमध्ययोर्भ्रवोमिषादोमिति मङ्गलाक्षरम् ॥२।५५॥

इस निरवद्य सुन्दरीको बनाकर विधाता मानों सृष्टिके ऊपर कलशा रखना चाहता था। इसीलिये तो उसने तिलक्से चिन्हित भौहोंके बहाने उसके मुख पर 'ओम्' यह मंगलाक्षर लिखा था। इस प्रकार कविने प्रत्येक उत्प्रेक्षाको तर्क-संगत बनाया है।

'धर्मशर्माभ्युदय'में श्रांगार और शान्तरसका अपूर्व चित्रण हुआ है। किवने भाव-सौदर्यकी व्यापक परिधिमें कल्पना, अनुभूति, संवंग, भावना, स्थायी और संचारी भावोंका समावेश किया है। रसमें भावोंकी उमड़-घुमड़ है, पर सीमा-का अतिक्रमण नही। वात्सल्यभावका चित्रण भी षष्ठ सर्गमें आया है। अलंकार-योजनाकी दृष्टिसे ७१२, २०११०, ७४२, १११२, १४१३६, १७७६ आदि में उपमा, ११४५ में उत्प्रेक्षा, ३१३० में अर्थान्तरन्यास, १७८० में असंगति, ४१२० में उल्लेख, ४१२में तद्गुण, १०११में भ्रान्तिमान, २१६०में व्यतिरेक, १७४५ में विरोधाभास और २१३०मे परिसख्या अलकार वर्तमान हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेषकी अपेक्षा ११वां और १९वां सर्ग प्रसिद्ध है। हरिचन्द्रने १९वें सर्गमें एकाक्षर और द्वधार चित्रकी योजना की है। १९८५ में सर्वतोभद्र, १९९३ मुरजबन्ध, १९७८ में गोमूत्रिका, १९८४ में अर्द्धभ्रम, १९९८ घोड़षदल पद्मबन्ध एवं १९१०१ में चक्रबन्ध आये हैं। निश्चयतः यह काव्य उदात्त शैलीमे लिखा गया है और इसमे उत्कृष्ट काव्यके सभी गुण विद्यमान है। इस काव्यके अन्तिम सर्गमें जेनाचार और जैनदर्शनके तत्त्व विणत हैं।

# वाग्भट्ट प्रथम

वाग्भट्टनामके कई विद्वान् हुए है। 'अष्टांगहृदय' नामक आयुर्वेदग्रन्थके रचिता एक वाग्भट्ट हो चुके है। पर इनका कोई काव्य-ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। जैन सिद्धान्त भवन आराकी विक्रम संवत् १७२७ की लिखी हुई प्रतिमें निम्न लिखित पद्य प्राप्त होता है—

अहिच्छत्रपुरोत्पन्नप्राग्वाटकुलशालिनः । छाहडस्य सुतश्चके प्रवन्धं वाग्भटः कविः ॥८७॥

२२ : तीर्थंकर महाबीर और उनकी आचार्य-परम्परा

यह प्रशस्ति यदा श्रवणबेलगोलाके स्व॰ पं॰ दौर्वलिजिनदास सास्त्रीके पुस्तः काल्यवाली नेपिनिर्वाण-काव्यकी प्रतिमें भी प्राप्य है । १

प्रशस्ति-पद्यसे अवनत होता है कि वाग्मट्ट प्रथम प्राग्वाट—पोरवाड़ कुलके ये और इनके पिताका नाम छाहड़ था। इनका जन्म अहिछत्रपुरमें हुआ था। महामहोपाघ्याय डॉ॰ गौरीशंकर हीराचन्द्र ओझाके अनुसार नागौरका पुराना नाम नागपुर या अहिछत्रपुर है। महाभारतमें जिस अहिछत्रका उल्लेख है वह तो वर्तमान रामनगर (जिला बरेली उत्तरप्रदेश) माना जाता है। 'नाया-घम्मकहाओ' में भी अहिछत्रका निर्देश आया है, पर यह अहिछत्र चम्पाके उत्तरपूर्व अवस्थित था। विविधतीर्थंकल्पमें अहिछत्रका दूसरा नाम शंखवती नगरी आया है। इस प्रकार अहिछत्रके विभिन्न निर्देशोंके आधार पर यह निर्णय करना कठिन है कि वाग्भट्ट प्रथमने अपने जन्मसे किस अहिछत्रको सुशोभित किया था। डॉ॰ जगदीशचन्द्र जैनने अहिछत्रको अवस्थित रामनगरमें मानी है। किन्तु हमें इस सम्बन्धमे ओझाजीका मत अधिक प्रामाणिक प्रतीत होता है और किव वाग्भट्ट प्रथमका जन्मस्थान नागौर हो जैचता है। किव दिगम्बर सम्प्रदायका अनुयायी है, यत: मल्लिनाथको कुमारह्यमें नमस्कार किया है।

स्थितिकाल—वाग्भट्ट प्रथमने अपने काव्यमें समयके सम्बन्धमे कुछ भी निर्देश नही किया है। अतः अन्तरंग प्रमाणोंका साक्ष्य ही शेष रह जाता है। वाग्भटालंकारके रचियता वाग्भट्ट द्वितीयने अपने लक्षणग्रंथमे 'नेमिनिर्वाण' काव्यके छठे सर्गके "कान्तारभूमो" (६।४६) "जहुर्वसन्ते" (६।४७) और "नेमिनिर्वाणनयनयोः" (६।५१) पद्य ४।३५, ४।३९ और ४।३२ में उद्धृत किये हैं। नेमिनिर्वाणके सातवें सर्गका "वरणः प्रसूनिकरावरणा" २६वां पद्य भी वाग्भटालंकारके चतुर्थं परिच्छेदके ४०वें पद्यके रूपमें आया है। अतः नेमिनिर्वाणकाव्यकी रचना वाग्भटालंकारके पूर्व हुई है। वाग्मटालंकारके रचिता वाग्भट द्वितीयका समय जयसिंहदेवका राज्यकाल माना जाता है। प्रो॰ 'बूलर'ने अनहिलवाड़के चालुक्य राजवंशको जो वंशावली अंकित की है उसके

१. जैनहितैषी, भाग ११, अंक ७-८, पृ० ४८२।

२. नागरीप्रचारिणी पत्रिका, काशी, भाग २, पृ० ३२९।

३. महाभारत, गीताप्रेस, ५।१९।३०।

४. नायाधम्मकहाओ १५।१५८।

<sup>4.</sup> Life in Ancient India as depicted in the Jain Canons, Bombay, 1947, pp. 264-265.

६ नेमिनिर्वाण काव्य १।१९।

अंनुसार जयसिंहदेवका राज्यकाल ई० सन् १०९३-११४३ ई० सिद्ध होता है। आचार्य हेमचन्द्रके द्वधाश्रय-काव्यसे सिद्ध होता है कि वाग्भट्ट चालुक्यवंशीय कर्णदेवके पुत्र जयसिंहके अमात्य थे। अतएव 'नेमिनिर्वाण'की रचना ई० ११७९के पूर्व होनी चाहिए।

'चन्द्रप्रभचरित', 'घर्मशर्माभ्युदय' और 'नेमिनिर्वाण' इन तीनों काव्योंके तुलनात्मक अध्ययनसे यह ज्ञात होता है कि 'चन्द्रप्रभचरित'का प्रभाव 'धर्म-शर्माभ्युदय' पर है और 'नेमिनिर्वाण' इन दोनों काव्योंसे प्रभावित है। धर्म-शर्माभ्युदयके ''श्रीनाभिसूनोश्चरमिङ्ग्रयुग्मनखेन्दवः'' (धर्म० १।१) का नेमिनिर्वाणके ''श्रीनाभिसूनोः पदपद्ययुग्मनखाः'' (नेमि० १।१) पर स्पष्ट प्रभाव है। इसी प्रकार ''चन्द्रप्रभं नौमि यदीयमाला नूनं'' (धर्म० १।२) से ''चन्द्रप्रभाय प्रभवे त्रिसन्ध्यं तस्में'' (नेमि० १।८) पद्य भी प्रभावित है। अत्तएव नेमिनिर्वाण-का रचनाकाल ई० सन् १०७५-११२५ होना चाहिए।

### रचनाएँ

वाग्भट्ट प्रथमका व्यक्तित्व श्रद्धालु और भक्त कविका है। उन्होंने अपने महनीय व्यक्तित्व द्वारा जैनकाव्यको विशेषरूपसे प्रभावित किया है । इनके द्वारा लिखित एक ही रचना उपलब्ध है, वह है ''नेमिनिर्वाणकाव्य''। यह महा-काव्य १५ सर्गोंमे विभक्त है और तीर्थकर नेमिनाथका जीवनचरित अकित है । चर्तुविशति तीर्थंकरोंके नमस्कारके पद्मात् मूलकथा प्रारम्भ की गई है । कविने नेमिनाथके गर्भ, जन्म, विवाह, तपस्या, ज्ञाने श्रौर निर्वाण कल्याणकों-का निरूपण सीधे और सरलरूपमें किया है । कथावस्तुका आधार हरिवंश-पुराण है। नेमिनाथके जीवनकी दो मर्मस्पर्शी घटनाएँ इस काव्यमें अंकित है। एक घटना राजुल और नेमिका रैवतक पर पारस्परिक दर्शन और दर्शनके फलस्वरूप दोनोंके हृदयमें प्रेमाकर्षणकी उत्पत्तिरूपमें है। दूसरी घटना पशुओंका करुण क्रन्दन सुन विलखती राजुल तथा आईनेत्र हाथजोडे उग्रसेनको छोड़ मानवताकी प्रतिष्ठार्थ वनमे तपश्चरणके लिए जाना है। इन दोनों घट-नाओंकी कथावस्तुको पर्याप्त सरस और मार्मिक बनाया है। कविने वसन्त-वर्णन, रैवतकवर्णन, जलक्रीड़ा, सूर्योदय, चन्द्रोदय, सुरत, मदिरापान प्रभृति काव्यविषयोका समावेश कथाको सरस बनानेके लिए किया है। कथावस्तुके गठनमें एकान्वितिका सफल निर्वाह हुआ है। पूर्व भवावलिके कथानकको हटा देने पर भी कथावस्तुमे छिन्न-भिन्नता नहीं आती है। यो तो यह काव्य अलकृत शैलीका उत्कृष्ट उदाहरण है; पर कथागठनकी अपेक्षा इसमे कुछ शैयिल्य भी पाया जाता है ।

२४: तीर्थंकर महाबीर और उनकी आचार्य-परम्परा

किन इस काव्यमें नगरी, पर्वत, स्त्री-पुरुष, देवमन्दिर, सरोवर आदिका सहज-बाह्य चित्रण किया है। रसभाव-योजनाकी दृष्टिसे भी यह काव्य सफल है। श्रुगार, रोह, बीर और शान्त रसोंका सुन्दर निरूपण आया है। विरहकी अवस्थामें किये गये शोतलोपचार निरर्थक प्रतीत होते हैं। एकादश सर्गमें वियोग-श्रुगारका अद्भुत चित्रण आया है।

अलंकारोंमें २।४२ में अनुप्रास, १।९ में यमक, १।११ में इलेष, ३।४० और ३।४१ में उपमा, ४।५ में रूपक, १।१८ में विरोधाभास, १०।१० में उदाहरण, ८।८० में सहोक्ति, १।४२ में परिसंख्या और १।४१ में समासोक्ति प्राप्त हैं।

उपजाति, वसतितलका, मालिनी, रुचिरा, हरिणी, पुष्पिताग्रा, श्रुग्धरा, शार्द्गलिविकीङ्त, पृथ्वी, रथोद्धता, अनुष्टुप, वंशस्थ, द्वृतविलिम्बत, आर्या, शशिवदना, बन्धूक, विद्युन्माला, शिखरिणी, प्रमाणिका, हँसरल, रुक्मवती, मत्ता, मिलरंग, इन्द्रवज्ञा, मुजंगप्रयात, मन्दाक्रान्ता, प्रमिताक्षरा, कुसुमविचित्रा, प्रियम्बदा, शालिनी, मौतिकदाम, तामरस, तोटक, चन्द्रिका, मंजुमाषिला, मत्तमयूर, निन्दनी, अशोकमालिनी, श्रुग्विणी, शरमाला, अच्युत, शशिकला, सोमराजि, चण्डवृष्टि, प्रहरणकिका, नित्यभ्रमरिवलासिता, लिलता और उपजाति छन्दोंका प्रयोग किया गया है। छन्दशस्त्रकी दृष्टिसे इस काव्यका सप्तम सर्ग विशेष महत्त्वपूर्ण है। जिस छन्दका नामांकन किया है किवने उसी छन्दमे पद्यरचना भी प्रस्तुत को है। किव कल्पनाका धनी है। सन्ध्याके समय दिशाएँ अन्धकारद्रव्यसे लिप्त हो गई थीं और रात्रिमें ज्योत्स्नाने उसे चन्दन-द्रव्यसे चित्त कर दिया; पर अब नवीन सूर्यकरणोसे संसार कुकुम द्वारा लीपा जा रहा है।

सन्ध्यागमे तततमोमृगनाभिपङ्कं नंकत च चन्द्ररुचिचन्दनसंचयेन । यच्चित तदधुना भुवन नवीनभास्वत्करौषधुसुणैरुपलिप्यते स्म ॥३।१५॥ मग्ना तमः प्रसरपंकिनकायमध्याद् गामुद्धरन्सपिद पर्वततुङ्गश्रङ्गाम् । प्राप्योदय नयित सार्थकतां स्वकीयमहसां पत्तिः करसहस्रमसाविद्यनः ॥३।१६॥

अन्धकाररूपी कीचड़मे फँसी हुई पृथ्वीका पर्वतरूपी उन्नत श्रुगोंसे उद्धार करते हुए उदयको प्राप्त सूयंदेवने हजारों किरणोंको फैलाकर सार्थक नाम प्राप्त किया है। इस प्रकार काव्य-मूल्योको दृष्टिसे यह काव्य महत्त्वपूर्ण है। इसका प्रकाशन काव्यमालासिरीजमे ५६ सख्यक ग्रंथके रूपमें हुआ है।

## चाग्रुण्डराय

चामुण्डराय 'वीरमार्त्तण्ड', 'रणरंगसिह', 'समरधुरन्धर' और 'वैरिकुल-

आचार्यतुस्य काव्यकार एवं लेखकः २५

कालदण्ड' होने पर भी कलाकार एवं कलाप्रिय है। बाहुबिलचिरतमें इनकी माताका नाम कालिकादेवी बतलाया गया है। इनके पिता तथा पूर्वंज गंग-वंशके श्रद्धाभाजन राज्याधिकारी रहे होंगे। वे महाराज मार्रासह तथा राज-मल्ल द्वितीयके प्रधानमंत्री थे। इनका वंश बह्मक्षत्रियवंश बताया गया है। वामुण्डरायपुराणसे यह भी अवगत होता है कि इनके गुरुका नाम अजितसेन था। अभिलेखोंसे यह भी निविवाद ज्ञात होता है कि चामुण्डराय जन्मना जैन थे। नेमचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्त्तीने अपने गोम्मटसारमें—'सो अजियसेणणाहो जस्स गृह' कहकर अजितसेनको उनका दीक्षागुरु बताया है। मंत्रीवर चामुण्डरायने आचार्य नेमचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्त्तीसे भी शिक्षा प्राप्त की थी।

चामुण्डराय अपनी मातृभाषा कन्नड़के साथ संस्कृतमें भी पारंगत विद्वान् थे। वे इन दोनों भाषाओं साधिकार कविता एवं लेखनकार्यं करते थे।

उनकी उपाधियोंके सम्बन्धमें कहा गया है कि खेडगयुद्धमें बज्जवलदेवको हरानेसे उन्हें 'समरधुरन्धर'की उपाधि; नोलम्बयुद्धमें गोलूरके मैदानमें उन्होंने जो वीरता दिखलाई उसके उपलक्ष्यमें उन्हें 'वीरमात्तंण्डकी उपाधि', उक्कंगीके किलेमें राजादित्यसे वीरतापूर्वक लड़नेके उपलक्ष्यमें 'रणरंगसिंह'की उपाधि; बागेयूरके किलेमें त्रिभुवनवीरको मारने और गोविन्दारको उसमें न घुसने देनेके उपलक्ष्यमें 'वैरिकुलकालदण्ड'; राजाकामके किलेमें राजवास सिवर, कुड़ामिक आदि योद्धाओंको हरानेके कारण उन्हें 'भुजविक्रम'की उपाधि; अपने छोटे भाई नागवमिके घातक मदुराचयको मार डालनेके उपलक्ष्यमें 'समर-परशुराम'को उपाधि एवं एक कबीलेके मुखियाको पराजित करनेके उपलक्ष्यमें 'प्रतिपक्षराक्षस'की उपाधि प्राप्त हुई थी।

नैतिक दृष्टिसे 'सम्यक्त्वरत्नाकर', 'शौचाभरण', 'सत्ययुधिष्ठिर' ओर 'सुभटचूड़ामणि' उपावियौ प्राप्त थीं।

चामुण्डराय गोम्मट, गोम्मटराय, राय और अण्णके नामोंसे भी प्रसिद्ध था। संभवतः गोम्मट इनका घरेलू नाम था। इसीसे बाहुबलीको मूर्त्ति गोम्मटेश्वर कही जाने लगी। विन्ध्यगिरिपर्वतपर इस मूर्त्तिके अतिरिक्त उन्होंने एक त्यागद ब्रह्मदेवनामक स्तम्भ भी बनवाया था। इस पर चामुण्डरायको एक प्रशस्ति भी अकित है। इन्होंने चन्द्रगिरि पर एक मन्दिरका निर्माण कराया, जो चामुण्डरायवसत्तिके नामसे प्रसिद्ध है। चामुण्डरायपुराण एवं अन्य

१. ''जगत्पवित्रब्रह्मक्षियवंशभागे'', चा० पु०, पृ० ५।

२. गोम्मटसार कर्मकाण्ड, गाथा ९६६।

२६ : तीर्यंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

प्राप्त सामग्रीसे यह भी जात होता है कि इन्हें एक पुत्र भी था, जिसका नाम जिनदेवन था। उसने बेछगोलामें जिनदेवका एक मन्दिर बनवाया था। चामुण्डरायका परिवार धर्मात्मा और श्रद्धालु था।

### स्पितिकाल

वामुण्डरायने अपने 'त्रिषष्ठिलक्षणमहापुराण'में कुछ प्रमुख आचार्यों और ग्रंथकारोंका निर्देश किया है तथा कुछ संस्कृत और प्राकृतके पद्य भी उद्भृत किये हैं। गृद्धिपच्छाचार्य, सिद्धसेन, समन्तभद्र, पूज्यपाद, किव परमेश्वर, वीरसेन, गुणभद्र, धमंसेन, कुमारसेन, नागसेन, चन्द्रसेन, आर्यनिन्द, अजितसेन, श्रीनिन्द, भूतबलि, पुज्यदन्त, गुणधर, नागहस्ती, यतिवृषभ, उच्चारणाचार्य, माधनिन्द, शामकुण्ड, तेम्बुलूराचार्य, एलाचार्य, शुमनिन्द, रिवनिन्द और जिनसेन आचार्योंका उल्लेख चामुण्डरायपुराणमें पाया जाता है। इन उल्लेखोंसे चामुण्डरायके समयपर प्रकाश पड़ता है। चामुण्डरायने अपने महापुराणको शक्त सं० ९०० (ई० सन् ९७८) में पूर्ण किया है। इन्होंने श्रवणबेलगोलामें बाहबिल स्वामीकी मूर्तिकी प्रतिष्ठा ई० सन् ९८१में की है।

ब्रह्मदेवस्तम्भपर ई० सन् ९७४का एक अभिलेख पाया जाता है। गोम्म-टेश्वरकी मूर्त्तिके समीप ही द्वारपालकोंकी बाँयी ओर प्राप्त एक लेखसे, जो ११८० ई० का है, मूर्त्तिके सम्बन्धमे निम्नलिखित तथ्य प्राप्त होते हैं:—

भगवान बाहुबिल पुरुके पुत्र थे। उनके बड़े भाई द्वन्द्वयुद्धमें उनसे हार गये। लेकिन भगवान बाहुबिल पृथ्वीका राज्य उन्हें ही सौंपकर तपस्या करने चले गये। और उन्होंने कमंपर विजय प्राप्त की। पुरुदेवके ज्येष्ठ पुत्र भरतने पोदनपुरमें बाहुबिलकी ५२५ धनुष ऊँची एक मूक्ति बनवाई। कुछ कालो-परान्त उस स्थानमें, जहाँ बाहुबिलकी मूक्ति थी, असंस्य कुक्कुट सर्प उत्पन्न हुए। इसीलिए उस मूक्तिका नाम कुक्कुटेश्वर भी पड़ा। कुछ समय बाद यह स्थान साधारण मनुष्योके लिए अगम्य हो गया। उस मूक्तिमें अलौकिक शक्ति थी। उसके तेजःपूर्ण नखोंको जो मनुष्य देख लेता था वह अपने पूर्व जन्मकी बातें जान जाता था। जब चामुण्डरायने लोगोंसे इस जिनमूक्तिके बारेमें सुना, तो उन्हें उसे देखनेकी उत्कट अभिलाषा हुई। जब वे वहाँ जानेको तैयार हुए। तो उनके गुरुओने उनसे कहा कि वह स्थान बहुत दूर और अगम्य है। इस पर चामुण्डरायने इस वक्तमान मूक्तिका निर्माण करवाया।

इस अभिलेखसे यह स्पष्ट है कि ई० सन् ११८० के पूर्व चामुण्डरायका

१. जैनसिद्धान्तभास्कर, भाग ६, किरण ४, पृ० २६१।

यदा व्याप्त हो चुका था और वे गोम्मटेशमूर्तिके प्रतिष्ठापकके रूपमें मान्य हो चुके थे। अतएव संक्षेपमें चामुण्डरायका समय ई० सन् की दशम शताब्दी है। रचना

चामुण्डराय संस्कृत और कन्नड़ दोनों ही भाषाओं में कविता लिखते थे। इनके द्वारा रचित चामुण्डरायपुराण और चारित्रसार ये दो ग्रन्थ उपलब्ध हैं। चामुण्डरायपुराणका अपर नाम त्रिषष्ठिपुराण है। यह ग्रन्थ कन्नड़गद्यका सबसे प्रथम ग्रन्थ है। यद्यपि कविपरम्परासे आगत लेखकके प्रसाद और माधुर्यकी झलक इस ग्रन्थमें पर्याप्त है तो भी स्पष्ट है कि यह कृति सर्वसाधारणके उपदेशके लिए लिखी गई है। यद्यपि इसमें पम्पका उपयुक्त शब्द-अर्थ-चयन, रण्णका लालित्य तथा वाणका शब्द-अर्थ-माधुर्य नहीं है, तो भी इसका अपना सौष्ठव निराला है। इसमें जातक कथाको-सी झलक मिलती है। यों तो इस ग्रन्थमें ६३ शलाकापुरुषोंको कथा निबद्ध की गई है; पर साथमे आचार और दर्शनके सिद्धान्त भी वर्णित हैं।

#### चारित्रसार

आचारशास्त्रका संक्षेपमें स्पष्टरूपसे वर्णन इस ग्रन्थमे गद्यरूपमे प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रंथका प्रकाशन माणिकचन्द्रग्रथमालाके नवम ग्रन्थके रूपमें हुआ है। आरम्भमे सम्यक्त्व और पचाणुव्रतोका वर्णन है। संकल्पपूर्वक नियम करनेको व्रत कहते है। इसमे सभी प्रकारके सावद्योंका त्याग किया जाता है। व्रतीको निःशल्य कहा है। लिखा है—

'अभिसंधिकृतो नियमो व्रतमित्युच्यते, सर्वसावद्यनिवृत्त्यसंभवादणुव्रतं द्वीद्रियादीना जगमप्राणिना प्रमत्तयोगेन प्राणव्यपरोपणान्मनोवानकायैश्च निवृतः। अगारीत्याद्यणुव्रतम्।'

व्रतोके अतिचार, रात्रिभोजनत्याग व्रतका कथन भी अणुव्रत्तकथनप्रसगमें आया है।

द्वितीय प्रकरणमें सप्तशीलोका कथन आया है। साथ ही उनके आंतचार भी विणित है। अनर्थदण्डव्रतका कथन करते हुए अपघ्यान, पापोपदेश, प्रमादा-चरित, हिसाप्रदान और अशुभश्रित ये पाँच उसके भेद कहे है। जय, पराजय, बन्ध, बध, अगच्छेद, सर्वस्वहरण आदि किस प्रकार हो सके, इसका मनसे चिन्तन करना अपध्यान है। पापोपदेशके क्लेशवाणिज्य, तिर्यग्वाणिज्य, बधकोपदेश और आरम्भकोपदेश मेद हैं। क्लेशवाणिज्यका कथन करते हुए लिखा है कि दासी-दास आदि जिस देशमें सुलभ हों उनको वहाँसे लाकर अर्थलाभके हेतु बेंचना क्लेशवाणिज्य है। गाय-भेंस आदि पशुओंको अन्यत्र ले जाकर बेचना तिर्यग्-

२८ : तीर्थंकर महाबीर और उनकी आचार्य-परम्परा

वाणिक्य है। पक्षीमार बौर क्षिकारियोंको किसी प्रदेशविशेषमें रहने वाले पशुपक्षियोंकी सूचना देना वधकोपदेश है। अधिक मिट्टी, जल, पवन, वनस्पति व्यादिके आरम्भका उपदेश देना आरम्भकोपदेश है। वनर्थदण्डव्रतका और भी विधिक विश्लेषण किया है तथा विष, शस्त्र आदिके व्यापारको अनर्थदण्डके अन्तर्गत माना है। इस प्रकार सात शीलोंका विस्तारपूर्वक निरूपण किया है। गृहस्थके इज्या, वार्ता, दिल, स्वाध्याय, संयम, तप इन छः षदकमौंका कथन भी आया है। इज्याका अर्थ अर्हत्पूजासे है। इसके निर्यमह, चतुमुंख, कल्पवृक्ष, अष्टाह्निक और इन्द्रध्वज मेद हैं। वार्तासे अर्थ असि, मिस, कृषि, वाणिज्य, शिल्प आदि आजीविकावृत्तियोंसे है। दिलका अर्थ दान है। इसके दयादित, पात्रदित, समदित और सकलदित्त ये चार भेद हैं। सात शीलोंके पश्चात् मारणान्तिक सल्लेखनाका कथन आया है।

तृतीय प्रकरणमें षोडशभावनाका निरूपण है। दर्शनविशुद्धता, विनय-सम्पन्नता, शीलव्रतेष्वनित्वार, अभीक्ष्णज्ञानोपयोग, संवेग, शक्तितस्त्याग, शक्तितस्तप, साधुसमाघि, वैयावृत्तिकरण, अहंद्भक्ति, आचार्यभक्ति, बहुश्रुत-भक्ति, प्रवचनभक्ति, आवश्यकापरिहाणि, मार्गप्रभावना और प्रवचनवात्सल्य इन सोलह भावनाओं स्वरूप हैं।

चतुर्थ प्रकरणमें अनगारधर्मका वर्णन है। आरंभमें दश धर्मोंकी व्याख्या की गयी है। अनन्तर तीन गुप्ति और पाँच समितियोंका कथन आया है। संयमी निग्रंथोंके पाँच भेद बतलाये हैं—पुलाक, बकुश, कुशील, निग्रंथ और स्नातक। इनके स्वरूप और भेद-प्रभेद भी विणित हैं। परीषहजयप्रकरणमें २२ परिषहोंका उल्लेख करनेके अनन्तर किस गुणस्थानवालेको किन परिषहोंको सहन करना चाहिए, इसका वर्णन आया है। अन्तिम प्रकरण तप-वर्णनका है। इसी सदभंमें द्वादश अनुप्रक्षाओंका वर्णन भी आया है। तपका लक्षण बतलाते द्वुए लिखा है—

'रत्नत्रयाविभवार्थमिच्छानिरोधस्तपः। अथवा कर्मक्षयार्थं मार्गाविरोधेन तप्यत इति तपः। तद्द्विजिधम्, बाह्यमाभ्यन्तरञ्च। अनशनादिबाह्यद्रव्यापेक्षत्वा-त्परप्रत्ययलक्षणत्वाच्च बाह्यं, तत् षड्विघं, अनशनावमोदर्यंवृत्तिपरिसंख्या-नरसपरित्यागविविकशय्यासनकायक्लेशमेदात्। आभ्यन्तरमपि षड्विघं, प्राय-रिचत्तविनयवैयावृत्त्यस्वाध्यायव्युत्सर्गध्यानभेदात्।'

इस संदर्भमें उग्र तपश्चरणसे प्राप्त ऋदियोंका कथन भी आया है। इस

१. चारित्रसार, माणिकचन्द्र-प्रन्थमाला, पृष्ठ ५९।

प्रकार चामुण्डरायने चारित्रसारग्रंथमें श्रावक और मुनि दोनोंके आचारका वर्णन किया है। चामुण्डरायका संस्कृत और कन्नड़ गद्यपर अपूर्व अधिकार है। उन्होने ग्रंथान्तरोंके पद्य भी प्रमाणके लिये उपस्थित किये हैं।

# अजितसेन

अलंकारिचन्तामिणनामक ग्रंथके रचियता अजितसेननामके आचार्य हैं। इन्होंने इस ग्रथके एक संदर्भमें अपने नामका अंकन निम्न प्रकार किया है— 'अत्र एकाद्यङ्कक्रमेण पठिते सित अजितसेनेन कृतस्चिन्तामिणः'

डॉ॰ ज्योतिप्रसादजीने अजितसेनका परिचय देते हुए लिखा है कि अजितसेन यती श्वर दक्षिणदेशान्तर्गत तुलुवप्रदेशके निवासी सेनगण पोरारिगच्छके मुनि संभवतया पार्श्वसेनके प्रशिष्य और पद्मसेनके गुरु महासेनके सधर्मा या गुरु थे।

अजितसेनके नामसे शृंगारमञ्जरीनामक एक लघुकाय अलंकार-शास्त्र-का ग्रथ भी प्राप्त है। इस ग्रन्थमें तीन परिच्छेद है। कुछ भंडारोकी सूचियोंमे यह ग्रथ 'रायभूप'की कृतिके रूपमें उल्लिखित है। किन्तु स्वयं ग्रंथकी प्रशस्तिसे स्पष्ट है कि इस शृंगारमंजरीकी रचना आचार्य अजितसेनने शीलिवभूषणा रानी बिट्ठलदेवीके पुत्र और 'राय' नामसे विख्यात सोमवंशी जैन नरेश कामरायके पढ़नेके लिए संक्षेपमे की है।

एक प्रतिके अन्तमें 'श्रीमदिजितसेनाचार्यविरिचिते.....' तथा दूसरीके अन्तमें 'श्रीसेनगणाग्रगण्यतपोलक्ष्मीविराजितसेनदेवयतीक्वरिवरिचतः' लिखा है। निःसन्देह विजयवर्णीने राजा कामरायके निमित्त श्रृगाराणंवचिन्द्रका ग्रथ लिखा है। सोमवशो कदम्बोंकी एक शाखा वंगवंशके नामसे प्रसिद्ध हुई। दिक्षण कन्नड़ जिले तुलुप्रदेशके अन्तर्गत बंगवाडिपर इस वंशका राज्य था। १२वी-१३वी शतीमे तुलुदेशीय जैन राजवंशोंमे यह वंश सर्वमान्य सम्मान प्राप्त किये हुए था। इस वंशके एक प्रसिद्ध नरेश वीर नरिसहवंगराज (११५७-१२०८ ई०)के पत्रचात् चन्द्रशेखरवग और पाण्ड्यवंगने क्रमशः राज्य किया। तदनन्तर पाण्ड्यवंगकी बहन रानी बिहुलदेवी (१२३९-४४ ई०) राज्यकी संचालका रही। और सन् १२४५मे इस रानी बिहुलाम्बाका पुत्र उक्त कामराय प्रथम वंगनरेन्द्र राजा हुआ। विजयवर्णीने उसे गुणाणंव और राजेन्द्रपूजित लिखा है।

१. अलंकारचिन्तामणि, शोलापुर संस्करण, पृ० ४४, पंक्ति ९ ।

२. जैन संदेश, शोधांक २, नवम्बर २०, १९५४, पृ० ७९।

३. जैन ग्रंथ-प्रशस्ति-संग्रह, भाग १, बीरसेवा मन्दिर, दिल्ली, पृ० ८९-९१।

२०: तीर्यंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

डॉ॰ ज्योतिप्रसादजीने ऐतिहासिक दृष्टिसे अजितसेनके समयपर विचार किया है। उन्होंने अजितसेनको अलंकारकास्त्रका वेला, कवि और चिन्तक विद्वान् बतलाया है। इसमें सन्देह नहीं कि अजितसेन सेनसंघके आचार्य थे। श्रुगारमञ्जरीके कर्ताने भी अपनेको सेनगण-अग्रणी कहा है। अतः इन दोनों ग्रथोंके कर्त्ता एक ही अजितसेन प्रतीत होते हैं।

#### स्थितिकाल

अजितसेनने अलंकारचिन्तामणिमें समन्तभद्र, जिनसेन, हरिचन्द्र, वाग्भट्ट, अहंदास आदि आचार्योंके ग्रंथोंके उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। हरिचन्द्रका समय दशम शतो, वाग्भट्टका ११वीं शती और अहंद्दासका १३वीं शतीका अन्तिम चरण है। अतएव अजितसेनका समय १३वीं शती होना चाहिये। डॉ॰ ज्योति-प्रसादजीका कथन है कि अजितसेनने ई॰ सन् १२४५के लगभग प्रृंगारमञ्जरी-की रचना की है, जिसका अध्ययन युवकनरेश कामराय प्रथम वंगनरेन्द्रने किया। और उसे अलंकारशास्त्रके अध्ययनमें इतना रस आया कि उसने ई॰ सन् १२५०के लगभग विजयकीतिके शिष्य विजयवर्णीसे प्रृगाराणंवचन्द्रिकाकी रचना कराई। आह्वयं नहीं कि उसने अपने आदिवद्यागुरु अजितसेनको भी इसी विषयपर एक अन्य विशद ग्रंथ लिखनेकी प्रेरणा की हो और उन्होंने अलंकारचिन्तामणिके द्वारा शिष्यकी इच्छा पूरी की हो।

अर्हद्दासके मुनिसुव्रतकाव्यका समय लगभग १२४० ई० है और इस काव्य ग्रंथको रचना महाकवि पं॰ आशाधरके सागारधर्मामृतके बाद हुई है। आशाधरने सागरधर्मामृतको ई० सन् १२२८में पूर्ण किया है। अत्रएव अलंकार-चिन्तामणिका रचनाकाल ई० १२५०-६०के मध्य है।

### रचनाएँ

अजितसेनकी दो रचनाएँ 'शृंगारमञ्जरी' और 'अलंकारचिन्तामणि' हैं। अलंकारचिन्तामणि पाँच परिच्छेदोंमें विभाजित है। प्रथम परिच्छेदमें १०६ क्लोक हैं। इसमें किव-शिक्षापर प्रकाश डाला गया है। किव-शिक्षाकी दृष्टिसे यह ग्रंथ बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। महाकाव्यनिर्माताको कितने विषयोंका वर्णन किस रूपमें करना चाहिए, इसकी सम्यक् विवेचना की गई है। नदी, वन, पर्वत, सरोवर, आखेट, ऋतु आदिके वर्णनमें किन-किन तथ्योंको स्थान देना चाहिए, इसपर प्रकाश डाला गया है। काव्य आरंभ करते समय किन शब्दोंका प्रयोग करना मंगलमय है, इसपर भी क्चिर किया गया है। यह प्रकरण बलंकारशास्त्रकी दृष्टिसे विशेष उपादेय है।

द्वितीय परिच्छेदमें शब्दालंकारके चित्र, बक्रोक्ति, अनुप्रास और यमक ये चार भेद बतलाकर चित्रालंकारका विस्तारपूर्वक निरूपण किया है।

तृतीय परिच्छेदमें वक्रोक्ति, अनुप्रास और यमकका विस्तारसहित निरूपण आया है।

चतुर्थं परिच्छेदमें उपमा, अनन्वय, उपमेयोपमा, स्मृति, रूपक, परिणाम, सन्देह, श्रान्तिमान्, अपह्नव, उल्लेख, उत्प्रेक्षा, अतिशय, सहोक्ति, विनोक्ति, समासोक्ति, वक्रोक्ति, स्वभावोक्ति, व्याजोक्ति, मीलन, सामान्य, तद्गुण, अतद्गुण, विरोध, विशेष, अधिक, विभाव, विशेषोक्ति, असंगति, चित्र, अन्योन्य, तुल्ययोगिता, दोपक, प्रतिवस्तूपमा, दृष्टान्त, निर्देशना, व्यक्तिरेक, शलेष, परिकर, आक्षेप, व्याजस्तुति, अप्रस्तुतस्तुति, पर्यायोक्ति, प्रतीप, अनुमान, काव्यलिंग, अर्थान्तरन्यास, यथासंख्य, अर्थापत्ति, परिसंख्या, उत्तर, विकल्प, समुच्चय समाधि, भाविक, प्रेम, रस्य, ऊर्जस्वी, प्रत्यनीक, व्याघात, पर्याय, सूक्ष्म, उदात्त, परिवृत्ति, कारणमाला, एकावली, माला, सार, संसृष्टि और संकर इन ७० अर्थालंकारोंका स्वरूप विणत है।

पञ्चम परिच्छेदमें नव रस, चार रीतियाँ, द्राक्षापाक और शय्यापाक शब्दका स्वरूप, शब्दके भेद—रूद, योगिक और मिश्र, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्यार्थ, जहल्लक्षणा, अजहल्लक्षणा, सारोपा लक्षणा और साध्यवसाना लक्षणा, कौशिकी, आर्यभटी, सात्त्वती और भारती वृत्तियाँ, शब्दचित्र, अर्थ-चित्र, व्यंग्यार्थके परिचायक संयोगादि गुण, दोष और अन्तमे नायक-नायिका भेद-प्रभेद विस्तार-पूर्वक निरूपित हैं।

वक्रोक्ति अलंकारका कथन दो संदर्भोंमें आया है तृतीय परिच्छेद और चतुर्थ परिच्छेद। इसमे पुनरुक्तिकी शंका नहीं की जा सकती है, यतः वक्रोक्ति शब्द शक्तिमूलक और अर्थशक्तिमूलक होता है। तृतीय परिच्छेदमे शब्दशक्ति-मूलक और चतुर्थ परिच्छेदमें अर्थशक्तिमूलक वक्रोक्ति निरूपित है।

इस अलंकारग्रंथमे नाटकसम्बन्धी विषय और ध्वनिसम्बन्धी विषयोंको छोड़ शेष सभी अलकारशास्त्रसम्बन्धी विषयोंका कथन किया गया है।

प्रस्तुत ग्रन्थ दो भागोंमें विभक्त किया जा सकता है—लक्षण और लक्ष्य— उदाहरण । लक्षणसम्बन्धी सभी पद्य अजितसेनके द्वारा विरिचत हैं और उदा-हरणसम्बन्धी श्लोक महापुराण, जिनशतक, धर्मशर्माम्युदय और मुनिसुव्रत-काव्य आदि ग्रन्थोसे लिये हैं। इसकी सूचना भी ग्रन्थकारने निम्नलिखित पद्यमें दी है—

३२ : तीर्यंकर महाबीर और उनकी आचार्य-परम्परा

# ं वजीवाहरणं पूर्वेपुराणाविसुभाषितम् । पुण्यपूरुषसंस्तीत्रपरं स्तोत्रमिदं ततः ॥ ५ ॥

अपने मतकी पुष्टिके लिए 'वाग्भटालंकार'के लक्षण और उदाहरण भी प्रस्तुत किये हैं। इनका निरूपण 'उक्तंच' लिखकर किया है।

शब्दालंकारोंके वर्णंनकी दृष्टिसें यह ग्रंथ अद्वितीय है। विषयोंका विशद वर्णन प्रत्येक पाठकको यह अपनी ओर आकृष्ट करता है।

# विजयवर्णी

विजयवर्णीने 'श्रृंगाराणंवचिन्द्रका' नामक ग्रंथकी रचना कर अलंकार-शास्त्रके विकासमें योगदान दिया है। इनके व्यक्तिगत जीवनके सम्बन्धमें कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं है। ग्रन्थप्रशस्ति और पुष्पिकासे यह झात होता है कि वे मुनीन्द्र विजयकीर्त्तिके शिष्य थे। एक दिन बातचीतके क्रममें वंगवाडीके कामरायने इनसे कविताके विभिन्न पहलुओंकी व्याख्या प्रस्तुत करनेका आग्रह-किया। राजाकी प्रार्थनापर इन्होंने 'अलंकारसंग्रह' अपरनाम 'श्रृंगारार्णव-चन्द्रिका'को रचना की।

इस रचनामें विजयवर्णीने विभिन्न विषयोंपर विचार करते हुए अलंकार, अलंकारोंके लक्षण और उदाहरण लिखे हैं। उदाहरणोंमें कामरायकी प्रशंसा की गयी है। रचनाकी प्रस्तावनामें विजयवर्णीने कर्णाटकके कवियोंकी कविताओं के संदर्भ दिये हैं। इन संदर्भों के अध्ययनसे इस तथ्यपर पहुँचते हैं कि विजयवर्णीन गुणवर्मन आदि कवियोंकी रचनाओं का अध्ययन किया था। वे राजा कामरायके व्यक्तिगत सम्पर्कमें थे।

ग्रन्थके आरम्भमें लिखा है-

"श्रीमद्विजयकोर्तीन्दोः सूक्तिसंदौहकौमुदो।
मदोयचित्तसंतापं हृत्वानन्दं दद्यात्परम् ॥१।४॥
श्रीमद्विजयकीर्त्याख्यगृष्टराजपदाम्बुजम्।
मदीयचित्तकासारे स्थेयात् संशुद्धघोजले ॥१।५॥
गुणवर्मादिकर्नाटकवीनां सूक्तिसंचयः।
वाणीविलासं देयाते रसिकानन्ददायिनम्॥१।७॥"

विजयवर्णीने अपनी प्रशस्तिमें आश्रयदाता कामरायका निर्देश किया है । इन्हें स्याद्वादधर्ममें चित्त लगानेवाला और सर्वजन-उपकारक बताया है ।

ई० सन् ११५७में वंगवाडीपर वीर नर्रसिंह शासन करता था। उसका एक माई पाण्ड्यराज था। चन्द्रशेखर वीर नर्रसिंहका पुत्र था और यह १२०८

भाचार्यतुल्य एवं काव्यकार लेखक : ३३

ई० में-सिंहासनासीन हुआ था और उसका छोटा भाई पाण्डबप्प ई० सन् १२२४में- राज्यपर अभिषिक्त हुआ था। उनकी बहन बिहुलदेवी ई० सन् १२३९में राज्यप्रतिनिधि नियुक्त की गयीं। बिहुलदेवीका पुत्र ही कामराय था, जो ई० सन् १२६४में राज्यासन हुआ। इतिहास बतलाता है कि सोमवंशी कदम्बोंकी एक शाखा वंगवंशके नामसे प्रसिद्ध थी और इस वंशका शासन दक्षिण कन्नड जिलेके अन्तर्गत वंगवाडीपर विद्यमान था। वीर नर्रसिंह वंगराजने ई० सन् ११५७से ई० सन् १२०८ तक शासन किया। इसके पश्चात् चन्द्रशेखरवंग और पाण्ड्यवंगने ई० सन् १२३९ तक राज्य किया। पाण्ड्यवंगकी। बहन रानी बिहुलदेवी ई० सन् १२३९ तक राज्य किया। पाण्ड्यवंगकी। वहन रानी बिहुलदेवी ई० सन् १२३९से ई० सन १२४४ तक राज्यासीन रहीं। तत्पश्चात् रानी बिहुलदेवी अथवा बिहुलाम्बाका पुत्र कामराय वंगनरेन्द्र हुआ। 'विजयवणीं'ने उसे गुणार्णव और 'राजेन्द्रपूजित' लिखा है। प्रशस्तमें बताया है—

''स्याद्वादधर्मपरमामृतदत्तचित्तः

सर्वोपकारिजिननाथपदाब्जभृङ्गः।

कादम्बवंशजलराशिसुधामयूखः

श्रीरायवंगनुपतिर्जगतीह जीयात्।।

कीर्तिस्ते विमला सदा वरगुणा वाणी जयश्रीपरा

लक्ष्मीः सर्वहिता सुखं सुरसुखं दानं विधानं महत्।

ज्ञानं पीनमिदं पराक्रमगुणस्तुङ्गो नयः कोमलो

रूपं कान्ततरं जयन्तनिभ भो श्रीरायभूमीश्वर ॥''

कामरायको वर्णीने पाण्ड्यवंगका भागिनेय बताया है-

'तस्य श्रीपाण्ड्यवङ्गस्य भागिनेयो गुणार्णवः। विट्ठलाम्बामहादेवीपुत्रो राजेन्द्रपूजितः॥'

विजयवर्णीके समयका निश्चय करनेके लिए 'शृंगारार्णवचिन्द्रका'का प्रताप-स्द्रयशोभूषण, शृंगारार्णव और अमृतनिन्दिके अलकारसंग्रहके साथ तुलनात्मक अध्ययन करनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि 'शृंगारार्णवचिन्द्रका' विषय और प्रति-पादनशैलीकी दृष्टिसे 'प्रतापस्द्रयशोभूषण' और 'अलंकारसंग्रह'से बहुत प्रभावित है। अथवा यह भी संभव है कि इन दोनों ग्रंथोंको शृंगारार्णवचिन्द्र-काने प्रभावित किया हो। डॉ॰ पी॰ बी॰ काणेने 'प्रतापस्द्रयशोभूषण'का

१. श्वंगारार्णवचिन्द्रका, दशम परिच्छेद, पद्यसंख्या १९५ एवं १९७।

२. वही, प्रथम परिच्छेद, पद्यसंख्या १६।

१४: तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

रबनाकाल १४वीं शती माना है और श्रीबालकुष्णमूर्तिने अमृतानित्का १३वीं शती निर्धारित किया है। यर सी० कुन्हनराजा अमृतानन्द योगीका समय १४वीं शतीका प्रथम बर्खांश मानते हैं। इस प्रकार 'श्रृंगारार्णवचन्द्रिका'का रचनाकाल १३वीं शती माना जा सकता है।

वंगरायकी जैसी प्रशंशा किवने की है उससे भी यही व्यन्तित होता है कि विजयवर्णी वंगनरेश कामरायका समकालीन है। कामरायके आश्रयमें रहकर उनकी प्रार्थनासे ही श्रृंगारार्णवचन्द्रिकाका प्रणयन किया गया है।

#### रचना

विजयवर्णीकी श्रृंगाराणं वचित्रका नामक एक ही रचना प्राप्त होती है। विजयवर्णीने पूर्वशास्त्रोंका आश्रय ग्रहण कर ही इस अलंकारग्रन्थको लिखा है। उन्होंने व्याख्यात्मक एवं परिचयात्मक पद्मपंक्तियाँ मौलिकरूपमें लिखी हैं। विषयके अध्ययनसे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि कविने परम्परासे प्राप्त अलंकारसम्बन्धी विषयोंको ग्रहण कर इस शास्त्रकी रचना की है। कविकी काव्यप्रतिभा सामान्य प्रतीत होती है। वह स्थान-स्थानपर यितभंग दोष करता चला गया है। यद्यपि विषयवस्तुको अपेक्षा यह ग्रंथ साहित्यदर्पणादि ग्रन्थोंकी अपेक्षा सरल और सरस है तो भी पूर्व कवियोंका ऋण इसपर स्पष्टतः झलकता है।

शृंगाराणवचिन्द्रका दश परिच्छेदोंमें विभक्त है-

१. वर्णगणफलनिर्णय, २. काव्यगतशब्दार्थनिर्णय, ३. रसभावनिर्णय-४. नायकमेदनिर्णय, ५. दसगुणनिर्णय, ६. रीतिनिर्णय, ७. वृत्तिनिर्णय, ८. शय्याभागनिर्णय, ९. अलंकारनिर्णय और १०. दोषगुणनिर्णय।

प्रथम परिच्छेदमें मंगलपद्यके परचात् कदम्बवंशका सामान्य परिचय दिया गया है और बताया गया है कि कामरायको प्रार्थनासे विजयवर्णीने अलंकार-शास्त्रका निरूपण किया। काव्यकी परिभाषाके परचात् पद्य, गद्य और मिश्र ये तीनों काव्यके भेद वर्णित हैं। इस अध्यायका नाम वर्णगणफलनिर्णय है। अतः नामानुसार वर्ण और गणका फल बत्तलाया गया है। किस वर्णसे काव्य आरम्भ होनेपर दुः लग्नद होता है और किस वर्णसे काव्य आरम्भ होनेपर दुः लग्नद होता है, इसका कथन आया है। लिखा है—

अकारादिक्षकारान्ता वर्णास्तेषु शुभावहाः। केचित् केचिदनिष्टाख्यं वितरन्ति फलं नृणाम्।। ददात्यवर्णः संप्रीतिमिवर्णो मृदमुद्वहेत्। कुर्यादुवर्णो द्रविणं ततः स्वरचतुष्ट्यम्।।

भाषार्यपुल्य कान्यकार एवं लेखक: ३५

अपस्यातिफलं दद्यादेचः सुखफलावहाः। इत्रजिन्दुविसर्गास्तु पदादौ संभवन्ति नो।। कखगधारच लक्ष्मीं ते वित्तरन्ति फलोत्तमाम्। दत्ते चकारोऽपस्याति छकारः प्रीतिसौस्यदः॥ मित्रलामं जकारोऽयं विधत्ते भीभृतिद्वयम्। इः करोति टठौ खेददुःखे द्वे कुरुतः क्रमात्॥

अर्थात् अकारसे छकार पर्यन्त सभी वर्ण शुभप्रद है; पर बीच-बीचमें कुछ वर्ण अनिष्टफलप्रद भी बताये गये हैं। अवर्णसे काव्यारम्भ करनेपर प्रीति यवर्णसे काव्या आरम्भ करनेपर आनन्द और उवर्णसे काव्यारम्भ करनेपर प्रीति यवर्णसे काव्या आरम्भ करनेपर आनन्द और उवर्णसे काव्यारम्भ करनेपर सुख फल प्राप्त होता है। ऐच्, ए, ऐ, ओ, ओ वर्णोंसे काव्यारम्भ करनेपर अपकीत्ति होती है। ङ, ज, अौर : पदादिमें नहीं रहते हैं। क ख ग घ वर्णोंसे काव्यारम्भ करनेपर उत्तम फलकी प्राप्ति होती है। ककारसे काव्यारम्भ करनेपर अपकीत्ति, छकारसे काव्यारम्भ करनेपर प्रीति-सौख्य, जकारसे काव्यारम्भ करनेपर मत्रलाभ, झकारसे काव्यारम्भ करनेपर भय और टकार-ठकारसे काव्यारम्भ करनेपर होता हैं। डकारसे काव्यारम्भ करनेपर शोभाकर, ढकारसे काव्यारम्भ करनेपर अशोभाकर एकारसे काव्यारम्भ करनेपर शोभाकर, ढकारसे काव्यारम्भ करनेपर अशोभाकर एकारसे काव्यारम्भ करनेपर शोभाकर, ढकारसे काव्यारम्भ करनेपर अशोभाकर एकारसे काव्यारम्भ करनेपर अशोभाकर एकारसे काव्यारम्भ करनेपर शोभाकर होता है। इस प्रकार वर्ण और गणोंका फल बताया गया है।

द्वितीय परिच्छेदमें काव्यगत शब्दार्थका निश्चय किया है । इसमें ४२ पद्य हैं। मुख्य और गौण अर्थौंके प्रतिपादनके पश्चात् शब्दके मेद बतलाये गये हैं।

तृतीय परिच्छेदमें रसभावका निश्चय किया गया है। आरम्भमें ही बताया है कि निर्दोष वर्ण और गणसे युक्त रहनेपर भी निर्मलार्थ तथा शब्दसिंहत काव्य नीरस होनेपर उसी प्रकार रुचिकर नहीं होता जिस प्रकार बिना लवणका व्यञ्जन। पश्चात् विजयवर्णीने स्थायीभावका स्वरूप, भेद एवं रसोंका निरूपण किया है। लिखा है—

'निरवद्यवर्णगणयुतमपि काव्यं निर्मेलार्थं शब्दयुतम् । निर्लवणशाकमिव तन्न रोचते नीरसं सतां मानसे ॥३।१॥'

सात्त्विकभावका विश्लेषण भी उदाहरण सहित किया गया है। रसोंके सोदाहरणस्वरूप निरूपणके पश्चात् रसोंके विरोधी रसोंका भी कथन किया है। चतुर्थ परिच्छेद नायकभेदनिश्चयका है। नायकमें जनानुराग, प्रियंवद,

३६ : तीर्थंकर महाबीर और उनकी बाचार्य-परम्परा

वान्मित्व, शौच, विनय, स्मृति, कुलीनता, स्थिरता, दृढ़ता, माधुर्य, शौर्य, नवयौवन, उत्साह, दक्षता, बुद्धि, त्याग, तेज, कला, घर्मशास्त्रकता जीर प्रज्ञा ये नायकके गुण माने गये हैं। नायकके चार भेद हैं—घीरोदात्त, घीरललित, घीरशान्त और घीरोद्धत। क्षमा, सामर्थ्य, गांभीर्य, दया, आत्मरलाघाशून्य आदि गुण घीरोदात्त नायकके माने गये हैं। इस प्रकार नायक, प्रतिनायक आदिके स्वरूप, भेद और उदाहरण विणत हैं।

पाँचवें परिच्छेदमें दस गुणोंका कथन आया है। षष्ठ परिच्छेदमें रीतिका स्वरूप और भेद, सप्तममें वृत्तिका मेद और स्वरूप बताया गया है। कैशिको, आर्यभटी, भारती और सात्त्वती इन चारों वृत्तियोंका उदाहरणसहित निरूपण आया है।

अष्टम परिच्छेदमें शय्यापाक और द्राक्षापाक के लक्षण आये हैं। नवम परिच्छेदमें अलंकारोंका निर्णय किया गया है। उपमाके विपर्यासोपमा, मोहो-पमा, संशयोपमा, निर्णयोपमा, श्लेषोपमा, सन्तानोपमा, निन्दोपमा, आविख्या-सोपमा, विरोधोपमा, प्रतिशेषोपमा, चट्टपमा, तत्त्वाख्यानोपमा, असाधारणोपमा, अभूतोपमा, असंभाषितोपमा, बहूपमा, विक्रियोपमा, मालोपमा, वाक्याथोपमा, प्रतिवस्तूपमा, तुल्ययोगोपमा, हेतूपमा, आदि उपमाके भेदोंका सोदाहरण स्व-ख्य बतलाया है। रूपक अलंकारके प्रसंगमें समस्तरूपक, व्यस्तरूपक, समस्तव्यस्तरूपक, सकलक्ष्पक, अवयवरूपक, अयुक्तंख्यक, विषमक्ष्पक, विरुद्धक्ष्पक, हेनुरूपक, उपमाक्ष्पक, व्यतिरेकरूपक, क्षेपरूपक, समाधानरूपक, रूपकरूपक, अपलृतिरूपक आदि मेदोंका विवेचन किया है। वृत्तिअलंकारके अन्तर्गत उसके भेद-प्रमेद भी वर्णित हैं। दीपक, अर्थान्तरन्यास, व्यतिरेक, विभावना, आक्षेप, उदात्त, प्रेय, कर्जस्व, विशेषोक्ति, तुल्ययोगिता, श्लेष, निदर्शना, व्याजस्तुति, आशोः, अवसरसार, भ्रान्तिमाम, संशय, एकावलो, परिकर, परिसख्या, प्रश्नोत्तर, संकर, आदि अलंकारोंके भेद-प्रमेदों सहित लक्षण व उदाहरणोंका विवेचन किया है।

दशम परिच्छेदमें दोष और गुणोंका विवेचन किया है। यह परिच्छेद काव्यके दोष और गुणोंको अवगत करनेके लिए विशेष उपयोगी है। इस प्रकार इस ग्रंथमें अलंकारशास्त्रका निरूपण विस्तारपूर्वक किया गया है। आचार्य विजयवर्णीने सरस शैलीमें अलंकार-विषयका समावेश किया है।

# अभिनव वाग्मङ्क

अलंकारशास्त्रके रचयिताओंमें वाग्मट्टका महत्त्वपूर्ण स्थान है। ये व्या-करण, छन्द, अलंकार, काव्य, नाटक, चम्पू आदि विधाओंके ममंज्ञ विद्वान थे।

आचार्यतुल्य काव्यकार एवं छेखक: ३७

इनके पिताका नाम नेमिकुमार था। नेमिकुमारने राहडपुरमें भगवान नेमिनाथ-का और नलोटपुरमें २२ देवकुलकाओं सहित आदिनाथका विशाल मंदिर निमित्त किया था। काव्यानुशासनमें लिखा है---

नाभेयचैत्यसदने दिशि दक्षिणस्यां। द्वाविशतिविद्यस्ता जिनमन्दिराणि। मन्ये निजाग्रवरप्रभुराहडस्य । पूर्णीकृतो जगति येन यशः शशांकः ।। —काव्यानुशासन पृ० ३४

नेमिकुमारके पिताका नाम मक्कलप और माताका नाम महादेवी था। इनके राहड और नेमिकुमार दो पुत्र थे, जिनमें नेमिकुमार लघु और राहड ज्येष्ठ थे। नेमिकुमार अपने ज्येष्ठ भ्राता राहडके परम भक्त थे और उन्हें श्रद्धा और प्रेमकी दृष्टिसे देखते थे।

कवि वाग्भट्ट भक्तिरसके अद्वितीय प्रेमी थे। उन्होंने अपने अराध्यके चरणो-में निवेदन करते हुए बताया है कि मैं न मुक्तिकी कामना करता हूँ और न धनवैभवकी। मैं तो निरन्तर प्रभुके चरणोंका अनुराग चाहता हूँ—

> नो मुक्त्ये स्पृहयामि विभवेः कार्यं न सांसारिकैः, कित्वायोज्य करौ पुनिरदं त्वामीशमभ्यचये। स्वप्ने जागरणे स्थितौ विचलने दुःखे सुद्धे मंदिरे, कान्तारे निशि वासरे च सतत भक्तिमंमास्तु त्विय।

अर्थात् हे नाथ में मुक्तिपुरीकी कामना नहीं करता और न सांसारिक कार्योंकी पूर्तिके लिए धन-सम्पत्तिकी ही आकांक्षा करता हूँ; किन्तु हे स्वामिन् हाथ जोड़ मेरी यही प्रार्थना है कि स्वप्नमें, जागरणमें, स्थितिमें, चलनेमें, सुख-दु:खमें, मन्दिरमे, वन, पर्वत आदिमें, रात्रि और दिनमे आपकी ही भिक्त प्राप्त होती रहे। मै आपके चरणकमलोंका सदा भ्रमर बना रहूँ।

कवि वाग्भट्टने अपने ग्रंथोंमें अपने सम्प्रदायका उल्लेख नहीं किया है, पर काच्यानुशासनकी वृत्तिके अध्ययनसे उनका दिगम्बर सम्प्रदायका अनुयायी होना सूचित होता है। उन्होंने समन्तभद्रके बृहत्स्वयंभूस्तोत्रके द्वितीय पद्यको "प्रजा-पतिर्यः प्रथमं जिजीविषुः" आदि "आगमआसवचनं यथा" वाक्यके साथ उद्धृत किया है। इसी प्रकार पृष्ठ ५पर यह ६५वाँ पद्य भी उद्धृत है—

नयास्तवस्यात्पदसत्यलांछिता रसोपिवद्धा इव लोहघातवः। भवन्त्यभि प्रेतगुणा यतस्ततो भवन्तमार्याः प्रणता हितैषिणः॥

इसी प्रकार पृष्ठ १५पर आचार्य वीरनन्दीके मंगल-पद्यको उद्घृत किया है। पृष्ठ १६पर नेमिनिर्वाण काव्यका निम्निलिखत पद्य उद्घृत है—

३८ : तीर्थंकर महाबीर और उनकी आचार्य-परम्परा

गुणप्रतीतिः सुजनाञ्जनस्य दोवेध्वयका सरुजन्तितेषु । अतो ध्रुवं नेह मम प्रबन्धे प्रमृतदीवेश्ययकोवकाकाः ॥१।२७

इन उद्धरणोंसे यह स्पष्ट है कि वे विसम्बर सम्प्रदायके कवि हैं। इस ग्रन्थमें 'चन्द्रप्रम' और 'नेमिनिर्चाण'के अतिरिक्त चनञ्जयको नाममाला और राजोमतिपरित्यागके भी उद्धरण मिछते हैं।

### स्थितकाल

काव्यानुशासन और छन्दोनुशासनके रचियता वाग्मट्टका समय आक्षाधरके पश्चात् होना चाहिए। कविने नेमिनिर्वाणके साथ राजीमितिपरित्याग या राजीमितिविप्रलंभके उद्धरण प्रस्तुत किये हैं। काव्यानुशासनमें आये हुए निम्निलिखित उद्धरणसे भी वाग्भट्टके समयपर प्रकाश पड़ता है—

"इति दण्डिवामनवाग्भटादिप्रणीता दशकाव्यगुणाः। वयं तु माधुर्यौज-प्रसादलक्षणांस्त्रीनेव गुणा मन्यामहे, शेषास्तेष्वेवान्तमंत्रान्ति । तद्यथा—माधुर्ये कान्तिः सोकुमार्यं च, अौजिस श्लेषः समाधिश्दारता च। प्रसादेऽर्थव्यक्तिः समता चान्तभंवति।"

इस अवतरणमें दण्डी, वामन और वाग्भट्टकी मान्यताओंका कथन आया है। वाग्भट्टने वाग्भटालंकारकी रचना जयसिंहके राज्यकालमें अर्थात् वि० सं० की १२वीं शताब्दिमें की है। अतएव काव्यानुशासनके रचयिता वाग्भट्टका समय १२वीं शताब्दिके पश्चात् होना चाहिए। आशाधरके 'राजीमतिविप्रलंभ' या 'राजीमतिपरित्याग' काव्यके उद्धरण आनेसे इन वाग्भट्टका समय आशाधरके पश्चात् अर्थात् वि० की १४वीं शतीका मध्यभाग होना चाहिए।

रचनाएँ वाग्भट्ट केवल अलंकार या छन्द शास्त्रके ही ज्ञाता नहीं हैं, अपितु उनके द्वारा प्रबन्धकाव्य, नाटक और महाकाव्य भी लिखे गये हैं। काव्यानुशासनकी वृत्तिमें लिखा है—

''विनिर्मितानेकनव्यनाटकच्छन्दोऽलंकारमहाकाव्यप्रमुखमहाप्रवन्धवन्धुरोऽ-पारतारशास्त्रसागरसमुत्तरणतीर्थायमानशेमुषी····महाकविश्रीवाग्भटो····।''

इस अवतरणसे स्पष्ट है कि वाग्भट्टने अनेक ग्रन्थोंकी रचना की है; पर अभी तक उनके दो ही ग्रन्थ उपलब्ध हैं—छन्दोनुशासन और काव्यानुशासन। छन्दोनुशासनको पाण्डुलिपि पाटणके श्वेताम्बरीय ज्ञानभण्डारमें विद्यमान है।

१. काव्यानुशासन २।३१।

इसकी ताड़पत्रसंस्था ४२ और श्लोकसंस्था ५४० हैं। इसपर स्वोपज्ञवृत्ति भी पायी जाती है। मंगलपद्ममें कविने बताया है—

> विभुं नाभेयमानम्य छन्दसामनुशासनम्। श्रीमन्नेमिकुमारस्यात्मजोऽहं विच्म वाग्भटः॥

यह छन्दग्रन्थ पाँच अध्यायोंमें विभक्त है—१. संज्ञा, २. समवृत्ताख्य, ३. अर्द्धसमवृत्ताख्य, ४. मात्रासमक और ५. मात्राछन्दक।

काव्यानुशासनके समान इस ग्रंथमें दिये गये उदाहरणोंमें राहड और नेमि-कुमारकी कीर्त्तिका खुला गान किया गया है। छन्दशास्त्रकी दृष्टिसे यह ग्रन्थ उपयोगी मालूम पड़ता है।

### काव्यानुशासन

यह रचना निर्णयसागर प्रेस बम्बईसे छप चुकी है। रस, अलंकार, गुण, छन्द और दोष आदिका कथन आया है। उदाहरणोंमें कविने बहुत ही सुन्दर-सुन्दर पद्योंको प्रस्तुत किया है। यथा—

> कोऽयं नाथ जिनो भवेत्तव वशी हुं हुं प्रतापी प्रिये हु हुं तिह विमुञ्च कातरमते शौर्यावलेपिकयां। मोहोऽनेन विनिजितः प्रभुरसौ तित्कञ्कराः के वयं इत्येवं रितकामजल्पविषयः सोऽयं जिनः पातु वः॥

अर्थात् एक समय कामदेव और रित जंगलमें विहार कर रहे थे कि अचानक उनकी दृष्टि ध्यानस्थ जिनेन्द्रपर पड़ी। जिनेन्द्रके सुभग शरीरको देखकर उनमें जो मनोरंजक संवाद हुआ उसीका अंकन उपर्युक्त पद्यमें किया गया है। जिनेन्द्रको मेश्वत् निश्चल ध्यानस्थ देखकर रित कामदेवसे पूछती है कि हे नाथ, यह कौन है? कामदेव उत्तर देता है—यह जिन हैं—रागद्वेष आदि कर्मश्युओंको जीतने वाले। पुनः रित पूछती है कि ये तुम्हारे वशमें हुए हैं? कामदेव उत्तर देता है—प्रिये वे मेरे वशमें नहीं हुए, क्योंकि प्रतापी है। पुनः रित कहती है कि यदि तुम्हारे वशमें ये नहीं हैं तब तुम्हारा त्रैलोक-विजयी होनेका अभिमान व्यर्थ है। कामदेव रितसे पुनः कहता है कि इन जिनेन्द्रने हमारे प्रभु मोहराजको जीत लिया है। अतएव जिनेन्द्रको वश करनेकी मेरी शिक्त नहीं।

इसी प्रकार कारणमालालंकारके उदाहरणमें दिया गया पद्य भी बहुत सुन्दर है—

४० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

जितेन्द्रियस्यं विनयस्य कारणं, गुणप्रकवों विनयादवाप्यते। गुणप्रकर्वेण जनोऽनुरज्यते, जनानुरागप्रभवा हि सम्पदः॥

इस प्रकार यह काव्यानुशासन काव्यशास्त्रकी शिक्षा देता है। इसमें बलं-कारोंके साथ गुणदोष और रीतियोंका भी कथन आया है।

'अब्टांगहृदय'के कत्ती वाग्भट्ट जैनेतर मालूम पड़ते हैं।

# महाकवि आशाधर

आशाघरका अध्ययन बड़ा ही विशाल था। वे जैनाचार, अध्यात्म, दर्शन, काव्य, साहित्य, कोष, राजनीति, कामशास्त्र, आयुर्वेद आदि सभी विषयोंके प्रकाण्ड पण्डित थे। दिगम्बर परम्परामें उन जैसा बहुश्रुत गृहस्थ-विद्वान् ग्रन्थ-कार दूसरा दिखलाई नहीं पड़ता।

आशाघर माण्डलगढ (मेवाड़) के मूलिनवासी थे। किन्तु मेवाड़ पर मुसलमान बादशाह शहाबुद्दीन गोरीके आक्रमणोंके होनेसे त्रस्त होकर मालवाकी राजधानी धारा नगरीमें अपने परिवार सिहत आकर बस गये थे। पं० आशाघर बचेर-वाल जातिके श्रावक थे। इनके पिताका नाम सल्लक्षण एवं माताका नाम श्रीरत्ती था। सरस्वती इनकी पत्नी थीं, जो बहुत सुशील और सुशिक्षिता थीं। इनके एक पुत्र भी था, जिसका नाम छाहड़ था। सागारधर्मामृतके अन्तमें इन्होंने अपना परिचय देते हुए लिखा है—

व्याघ्रेरवालवरवंशसरोजहंसः काव्यामृतोघरसपानसुतृप्तगात्रः। सल्लक्षणस्य तनयो नयविश्वचक्षु-राशाघरो विजयतां कल्कालिदासः॥

आशाधरजीने अपने सुयोग्य पुत्रकी स्वयं प्रशंसा की है। कहा जाता है कि इनके पिता अपनी योग्यताके कारण मालवानरेश अर्जुन वर्मदेवके सन्धिविग्रह मन्त्री थे। आशाधरजीने धारा नगरीमें व्याकरण और न्यायशास्त्रका अध्ययन किया था। इनके विद्यागुरु प्रसिद्ध विद्वान् प० महावीर थे।

विन्ध्यवर्मीका राज्य समाप्त होनेपर आशाधर नालछा-नलकच्छपुरमें रहने लगे थे। उस समय नलकच्छपुरके राजा अर्जुन वर्मदेव थे। उनके राज्यमें इन्होंने अपने जीवनके ३५ वर्ष व्यतीत किये और बहाँके अत्यन्त सुन्दर नेमि-चैत्यालयमें ये जैन साहित्यकी उपासना करते रहे।

बानार्यतुस्य काव्यकार एवं छेसक : ४१

आशाधरके पाण्डित्यकी प्रशंसा उस समयके सभी भट्टारक विद्वानोंने की है। उदयसेनने आपको ''नयिवश्वचक्षु'' तथा 'किल-कालिदास' कहा है। मदन-कीर्त्ति यितपितिने 'प्रज्ञापुञ्ज' कहकर आशाधरकी प्रशंसा की है। स्वयं गृहस्थ रहनेपर भी बड़े-बड़े मुनि और भट्टारकोंने इनका शिष्यत्व स्वीकार किया है।

जैनधर्मके अतिरिक्त अन्य मतवाले विद्वान् भी आपकी विद्वतापर मुग्ध थे। मालवानरेश अर्जुनदेव स्वयं विद्वान् और किव थे। अमरुकशतककी रस-सञ्जीवनी नामकी एक संस्कृतटीका काव्यमालामें प्रकाशित हुई है। इस टीकामें 'यदुक्तमुपाध्यायेन बालसरस्वत्यपरनाम्ना मदनेन' इस प्रकार लिखकर मदनोपाध्यायके क्लोक उदाहरणस्वरूप उद्धृत किये हैं और भव्यकुमुदचन्द्रिका टीकाकी प्रशस्तिके नवम क्लोकके अन्तिम पादकी टीकामे प० आशाधरने 'आपु: प्राप्ताः बालसरस्वतिमहाकविमदनादयः' लिखा है। इससे स्पष्ट है कि अमरुकशतकमें उद्धृत उदाहरणस्वरूप क्लोक आशाधरके शिष्य महाकवि मदनके हैं। इसके अतिरिक्त प्राचीन लेखमालामें अर्जुन वमंदेवका तीसरा दानपत्र प्रकाशित हुआ, जिसके अन्तमें 'रिचित्तमिदं राजगृरुणा मदनेन' लिखा है। अतः यह स्पष्ट है कि आशाधरके शिष्य मदनोपाध्याय, जिनका दूसरा नाम बालसरस्वती था, मालवाधीश महाराज अर्जुनदेवके गृह थे।

अमरकशतककी टीकामें आये हुए पद्योंसे यह भी ज्ञात होता है कि मदनो-पाध्यायका कोई अलंकारग्रन्थ भी था, जो अभी तक अप्राप्त है।

मदनकीत्तिके सिवा आशाधरके अनेक मुनि शिष्य थे। व्याकरण, काव्य, न्याय, घर्मशास्त्र आदि विषयोंमें उनकी असाधारण गति थी। बताया है—

> यो द्राग्व्याकरणाब्धिपारमनयच्छुश्रूषमाणान्न कान् षट्तर्कीपरमास्त्रमाप्य न यतः प्रत्यथिनः केऽक्षिपन् । चेरः केऽस्खलितं न येन जिनवाग्दीपं पथि ग्राहिताः पोत्वा काव्यसुधां यतस्च रसिकेष्वापुः प्रतिष्ठां न के ।। ९ ।।

अर्थात् शुश्रूषा करनेवाले शिष्योंमेंसे ऐसे कौन हैं, जिन्हें आशाधरने व्या-करणरूपी समुद्रके पार शीघ्र ही न पहुँचा दिया हो तथा ऐसे कौन है, जिन्होंने आशाधरके षट्दर्शनरूपी परमशस्त्रको लेकर अपने प्रतिवादियोंके न जीता हो, तथा ऐसे कौन हैं जो आशाधरसे निर्मल जिनवाणीरूपी दीपक ग्रहण करके

१ इत्युदयसेनमुनिना कविसुहृदा योऽभिनन्दितः प्रीत्या। प्रज्ञापुञ्जोसीति च योऽभिहितो मदनकीर्तियतिपतिना।।

४२ : तीर्थंकर महाबीर और उनकी आचार्य-परम्परा

मोसमार्थमें प्रवृद्ध न हुए हों और ऐसे कौन शिष्य हैं जिन्होंने बाधाधरसे काव्यामृतका पान करके रसिकपुक्षोंमें प्रतिष्ठा न प्राप्त की हो ?

आशाधरने अपने अन्य दो शिष्योंके नाम भी दिये हैं—वादीन्द्र विशाल-कीर्त्ति और भट्टारक देवचन्द्र । विशालकीर्त्तिको षड्दर्शनन्यायकी शिक्षा दी थी और देवचन्द्रको धर्मशास्त्रकी । मदनोपाध्यायको कान्यका पण्डिल बनाकर अर्जु नवमंदेव जैसे रिसक राजाका राजगुरु बनाया था । इससे स्पष्ट हैं कि आशाधर महान् विद्वान् थे और इनके अनेक शिष्य थे ।

धारा नगरीसे दस कोसकी दूरीपर नलकच्छपुर स्थित था। यहाँ आकर आशाधरने सरस्वतीकी साघना विशेषरूपसे की।

आशाधरका व्यक्तित्व बहुमुखी था। वे अनेक विषयोंके विद्वान् होनेके साथ असाधारण कवि थे। उन्होंने अष्टांगहृदय जैसे महत्त्वपूर्ण आयुर्वेद ग्रन्थपर टीका लिखी। काव्यालंकार और अमरकोशको टीकाएँ भी उनकी विद्वत्ताकी परिचायक हैं। आशाधर श्रद्धालु भक्त थे। उनके अनेक मित्र और प्रशंसक थे। उनका व्यक्तित्व इतना सरल और सहज था, जिससे मुनि और मट्टारक भी उनका शिष्यत्व स्वीकार करनेमें गौरवका अनुभव करते थे। उनकी लोक-प्रियताकी सूचना उनकी उपाधियाँ ही दे रही हैं।

### स्थितिकाल

महाकवि आशाधरने अपने ग्रन्थोंमें रचना-तिथिका उल्लेख किया है। उन्होंने अनगारधर्मामृतकी भव्यकुमुदचिन्द्रका टीका कार्त्तिक शुक्ला पंचमी सोमवार वि० सं० १३०० को पूर्ण की थी। इस समय इनकी आयु ६५-७० वर्षकी रही होगी। इस प्रकार उनका जन्म वि० सं० १२३०-३५ के लगभग आता है। पं० आशाधरके तीन ग्रन्थ मुख्य हैं और सर्वत्र पाये जाते हैं। जिन-यज्ञकल्प, सागारधर्मामृत और अनगारधर्मामृत। जिनयज्ञकल्पकी प्रशस्तिमें कई ग्रन्थोंके नाम आये है—

स्याद्वादिवद्याविशदप्रसादः प्रमेयरत्नाकरनामधेयः।
तर्कप्रवन्त्रो निरवद्यपद्यपीयूषपूरो वहितस्य यस्मात् ॥१०॥
सिद्धग्रङ्कं भरतेश्वराभ्युदयसत्काव्यं निवन्धोज्ज्वलम्
यस्त्रे विद्यकवीन्द्रमोदनसहं स्वश्रेयसेऽरीरचत्।
योऽहंद्वाक्यरसं निवन्धश्चिरं शास्त्रं च धर्मामृतम्
विर्माय व्यदधानमुमुक्षुविदुषामानन्दसान्द्रं हृदि॥११॥
आयुर्वेदविदामिष्टां व्यक्तुं वाग्भटसंहिताम्।
अष्टाज्ञृह्दयोद्योतं निवन्धममुज्ञ्च यः॥१२॥

ं अर्थात् स्याद्वादिषद्वाका निर्मेल प्रसादस्वरूप प्रमेयरत्नाकरनामका न्यायग्रन्थ, जो सुन्दर पद्यरूपी अमृतसे भरा हुआ है, आशाधरके हृदय-सरोवरसे
प्रवाहित हुआ। भरतेक्ष्वराम्युदयनामक उत्तम काव्य अपने कल्याणके लिये
बनाया, जिसके प्रत्येक सगंके अन्तमें 'सिद्ध' शब्द आया है, जो तीनों विद्याओंके
जानकार कवीन्द्रोंको आनन्द देनेवाला है और स्वोपन्नटीकासे प्रकाशित है।
इनके अतिरिक्त 'धर्मामृत' शास्त्र, वाग्भट्टसंहिताको अष्टांगहृद्वयोद्योतिनी टीका
रची। मूलाराधना और इष्टोपदेशपर मी टीकाएँ लिखीं। अमरकोशपर कियाकलापनामक टीका बनायी। आराधनासार और भूपालचतुर्विधातिका आदि
की टीकाएँ मी लिखीं। वि० सं० १२८५ के पूर्व रचे हुए ग्रन्थोंकी तालिका
जिनयज्ञकल्पकी प्रशस्तिमें पाई जाती है। इसके पच्चात् वि० सं० १२८६ से
१२९६ तकके मध्यमें रचे गये ग्रन्थोंका उल्लेख सागारधर्मामृतकी टीकामें पाया
जाता है। १२९६ के अनन्तर जो ग्रन्थ रचे, उनका निर्देश अनागरधर्मामृतटीकामें पाया जाता है। इस टीकामें राजीमितिविप्रलंभनामक खण्डकाव्य,
अध्यात्मरहस्य और रत्नत्रयविधान इन तीन ग्रन्थोंका निर्देश मिलता है।

आशाघरके समयको पृष्टि अर्जुनवमंदेवके दानपत्रोंसे भी होती है। अर्जुन-वमंदेवके तीन दानमात्र प्राप्त हुए हैं—१. वि० सं० १२६७ का, २. वि० सं० १२७० का, ३. वि० सं० १२७२ का। इसके परचात् अर्जुनदेवके पुत्र देवपाल-देवके राज्यत्वकालका एक अभिलेख हरसोदामे मिला है, जो वि० सं० १२७५ का है। इससे जात होता है कि १२७२ और १२७५ के बीचमें अर्जुनदेवके राज्यका अन्त हो चुका था। अर्जुनदेवके राज्यका प्रारम्भ वि० सं० १२६७ के कुछ पहले हुआ है। वि० सं० १२५० में जब आशाघर घारामें आये थे तब विन्ध्यवर्माका राज्य था, क्योंकि विन्ध्यवर्माके मन्त्री विद्यापति विल्हणने आशाघरकी घिद्वत्ताको प्रशंसा की है। यदि आशाघरके विद्याभ्यासकाल ७-८ वर्ष माना जाय, तो विन्ध्यवर्माका राज्य वि० सं० १२५७-५८ तक रहता है। विन्ध्यवर्माके पश्चात् सुभटवर्माका राज्यकाल ७-८ वर्ष माना जाय, तो अर्जुन-देवके राज्यकालका समय वि० सं० १२६५ आता है। इसी समयके लगभग आशाघर नलकच्छमे आये होंगे।

पिप्पलियाके अर्जुनदेवके दानपत्रमें उनकी कुलपरम्परा निम्न प्रकार आई है—

१ बंगाल एशियाटिक सोसाइटीका जर्नल, जिल्द ५, पृ॰ ३७८ तथा भाग ७, पृ॰ २५ और ३२।

४४ : तीर्वंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

भोज — उदयादित्य — नरवर्मा, यद्योवर्मा, जजयवर्मा, विक्यवर्मा या विजयवर्मा, सुभटवर्मा और अर्जुनवर्मा। अर्जुनवर्माके कोई पुत्र नहीं था। इस-लिये उसके पीछे अजयवर्माके भाई रूक्ष्मीवर्माका पीत्र देवपाल और देवपालके परचात् उसका पुत्र जयतुंगिदेव (जयसिंह) राजा हुआ।

बाशाघर जिस समय घारामें काये उस समय विक्यवर्माका राज्य था और वि० सं० १२९६ में जब उन्होंने सागारघमिमृतको टीका लिखी तब जयतुंगि-देव राजा थे। इस प्रकार आशाघर घाराके सिहासनपर पाँच राजाओंको देख चुके थे। विन्ध्यवर्माके मन्त्री विद्यापित विल्हणने आशाधरकी विद्वसापर मोहित होकर लिखा—

"आशाधरत्वं मिय विद्धि सिद्धं निसर्गसीन्दर्यमजर्यमार्यं। सरस्वतीपुत्रतया यदेतदर्थे परं वाच्यमयं प्रपञ्चः॥" इस प्रकार आशाधरका समय वि० की तेरहवीं शती निश्चित है। रचनाएँ

आशाधरने विपुल परिमाणमें साहित्यका सृजन किया है। वे मेघावी कवि, व्याख्याता और मौलिक चिन्तक थे। अबतक उनकी निम्नलिखित रचनाओंके उल्लेख मिले हैं—

१. प्रमेयरत्नाकर, २. भरतेश्वराभ्युदय, ३. ज्ञानदीपिका, ४. राजीमित-विप्रलंभ, ५. अध्यात्मरहस्य, ६. मूलाराधनाटीका, ७. इष्टोपदेशटीका, ८. भूपाल-चतुर्विशतिकाटीका, ९. आराधनासारटीका, १०. अमरकीशटीका, ११ क्रिया-कलाप, १२. काव्यालंकारटीका, १३. सहस्रनानस्तवन सटीक, १४. जिनयज्ञ कल्प सटीक, १५. त्रिषिठ्रस्मृतिशास्त्र, १६ नित्यमहोद्योत, १७. रत्नत्रय-विधान, १८. अष्टांगहृद्योतिनीटीका, १९ सागारधर्मामृत सटीक और २०. अनगारधर्मामृत सटीक।

### अध्यात्मरहस्य

पं० आशाधरजीने अपने पिताके आदेशसे इस ग्रन्थकी रचना की। साथ ही यह भी बताया है कि यह शास्त्र प्रसन्त, गम्भीर और आरब्ध योगियोंके लिये प्रिय बस्तु है। योगसे सम्बद्ध रहनेके कारण इसका दूसरा नाम योगो-दीपन भी है। कविने लिखा है—

"आदेशात् पितुरध्यात्म-रहस्यं नाम यो व्यथात् । शास्त्रं प्रसन्न-गम्भीर-प्रियमारव्थयोगिनाम् ॥" अन्तिम प्रशस्ति इस प्रकार है— 'इत्याशाघर-विरिचत-धर्मामृतनाम्नि सूक्ति-संग्रहे योगोद्दीपनी नामाद्य-दक्षोऽच्यायः।'

इस ग्रन्थमें ७२ पद्य हैं और स्वात्मा, शुद्धारमा, श्रुतिमति, ध्याति, दृष्टि और सद्गुरुके लक्षणादिका प्रतिपादन किया है। परचात् रत्नत्रयादि दूसरे विषयोंका विवेचन किया है। वस्तुतः इस अध्यात्मरहस्यमें गुण-दोष, विचार-स्मरण आदिकी शक्तिसे सम्पन्न भावमन और द्रव्यमनका बड़ा ही विशद विवेचन किया है। यह योगाभ्यासियों और अध्यात्मप्रेमियोंके लिये उपयोगी है। धर्मामत

आशाधरने धर्मामृत ग्रन्थ लिखा है, जिसके दो खण्ड हैं—अनगारधर्मामृत और सागारधर्मामृत । अनगारधर्मामृतमें मुनिधर्मका वर्णन आया है तथा मुनियोंके मूलगुण और उत्तरगुणोंका विस्तारपूर्वक निरूपण किया है । आशा-धर विषयवस्तुके लिये मुलाचारके ऋणी हैं।

सागारधर्मामृतमें गृहस्थधर्मका निरूपण आठ अध्यायोंमें किया है। प्रथम अध्यायमें श्रावकधर्मके ग्रहणकी पात्रता बतलाकर पाँच अणुव्रत, तीन गुणवत और चार शिक्षावत तथा सल्लेखनाके आचरणको सम्पूर्ण सागरधर्म बतलाया है। उक्त १२ प्रकारके धर्मको पाक्षिक श्रावक अभ्यासरूपसे, नैष्ठिक आचरणरूपसे और साधक आत्मलीन होकर पालन करता है।

आठ मूलगुणोंका घारण, सप्त व्यसनोंका त्याग, देवपूजा, गुरूपासना और पात्रदान आदि क्रियाओंका आचरण करना पाक्षिक आचार है। घमंका मूल अहिंसा और पापका मूल हिंसा है। अहिंसाका पालन करनेके लिये मद्य, मांस, मधु और अभक्ष्यका त्याग अपेक्षित है। रात्रिभोजनत्याग भी अहिंसाके अन्तर्गत है।

गृह-विरत श्रावक आरम्भिक हिंसाका पूर्ण त्याग करता है और गृह-रत श्रावक, सकल्पी हिंसाका। सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परि-ग्रहपरिमाणाणुव्रतका धारण करना भी आवश्यक है। श्रावक गुणव्रत और शिक्षा-व्रतोंका पालन करता हुआ अपनी दिनचर्याको भी परिमाजित करता है। वह एकादश प्रतिमाओंका पालन करता हुआ अंतमें सल्लेखना द्वारा प्राणोंका विसर्जन कर सद्गति लाभ करता है। इस प्रकार धर्मामृतमें श्रमण और श्रावक दोनोंकी चर्याओंका वर्णन किया है।

### जिनयज्ञकल्प

प्रतिष्ठाविधिका सम्मक् प्रतिपादन करनेके लिये आशाधरने छः अध्यायोंमें जिनयज्ञकल्पविधिको समाप्त किया है। प्रथम अध्यायमें मन्दिरके योग्य भूमि,

४६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

मूर्तिनर्माणके लिये शुन पाषाण, प्रतिष्ठासीक्य मूर्ति, प्रतिष्ठाचार्यं, दीक्षागृरं यजमान, मण्डप-विधि, जलयात्रा, यागमण्डल-उद्धार आदि विषयोंका वर्णंन है। दितीय अध्यागमें तीर्षंजल लानेकी विधि, पञ्चपरमेष्ठिपूजा, अन्य देव-पूजा, जिनयज्ञादिविधि, सकलीकरणिकया, यज्ञदोक्षतिष्ठा, मण्डपप्रतिष्ठा-विधि और वेदीप्रतिष्ठाविधि विणित है। तृतीय अध्यायमें यागमण्डलकी पूजा-विधि और यागमण्डलमें पूज्य देवोंका कथन किया है।

चतुर्थं अध्यायमें प्रतिष्ठेय प्रतिमाका स्वरूप अहँन्तप्रतिमाकी प्रतिष्ठाविधि, गर्भकल्याणककी क्रियाओंके अनन्तर जन्मकल्याणक, तपकल्याणक, नेत्रीनमीलन, केवलज्ञानकल्याणक और निर्वाणकल्याणककी विधियोंका वर्णन आया है।

पञ्चम अध्यायमें अभिषेक-विधि, विसर्जन-विधि, जिनालय-प्रदेक्षिणा पुण्याहवाचन, ध्वजारोहण-विधि एवं प्रतिष्ठाफलका कथन आया है। षष्ठ अध्यायमें सिद्ध-प्रतिमाकी प्रतिष्ठा-विधि बृहद्सिद्धचक्र और लघुसिद्धचक्रका उद्धार, आचार्य-प्रतिष्ठा-विधि, श्रुतदेवता-प्रतिष्ठा-विधि एवं यक्षादिकी प्रतिष्ठाविधिका वर्णन है। षष्ठ अध्यायके अन्तमें ग्रन्थकर्त्ताकी प्रशस्ति अंकित है। परिशिष्टमें श्रुतपूजा, गुरुपूजा आदि संगृहोत है।

त्रिषष्ठि स्मृतिशास्त्र

इस प्रत्यमें ६३ शलाका-पुरुषोंका संक्षिप्त जीवन-परिचय आया है। ४० पद्योंमें तीर्थंकर ऋषभदेवका, ७ पद्योंमें अजितनाथका, ३ पद्योंमें संभवनाथका, ३ पद्योंमें अभिनन्दनका, ३ में सुमितनाथका, ३ में पद्मप्रभका, ३ में सुपादर्व जिनका, १० में चन्द्रप्रभका, ३ में पुष्पदन्तका, ४ में शीतलनाथका, १० में अयास तीर्थंकरका, ९ में वासपूज्यका, १६ में विमलनाथका, १० में अनन्तनाथका, १७ में धर्मनाथका, २१ में शान्तिनाथका, ४ में कुन्थुनाथका, २६ में अरनाथका, १४ में मिल्लनाथका और ११ में मुनिसुन्नका जीवनवृत्त विणत है। इसी संदर्भमें राम-लक्ष्मणकी कथा भी ८१ पद्योंमें विणत है। तदनन्तर २१ पद्योंमें कुष्ण-बलराम, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती आदिके जीवनवृत्त आये हैं। नेमिनाथका जीवनवृत्त भी १०१ पद्योंमें श्रीकृष्ण आदिके साथ विणत है। अनन्तर ३२ पद्योंमें पाइर्वनाथका जीवन अकित किया गया है। पद्यात् ५२ पद्योंसे महावीर-पुराणका अंकन है। तीर्थंकरोंके कालमें होनेवाले चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण आदिका भी कथन आया है। प्रन्यके अन्तमें १५ पद्योंमें प्रशस्ति अंकित है। प्रन्य-रचनाकालका निर्देश करते हुए लिखा है—

नलकच्छपुरे श्रीमन्नेमिचैत्यालयेऽसिघत् । ग्रन्थोऽयं द्विनवद्वयेकविकमार्कसमात्यये ॥१३॥ अर्थात् वि० सं० १२९१में इस ग्रंथकी रचना की है ।

आचार्यतुल्य काम्यकार एवं छेसक : ४७

# महाकवि अईहास

संस्कृत गद्य और पद्यके निर्माताके रूपमें महाकवि अहंदास अद्वितीय हैं।
मुनिसुत्रतकाव्य, पुरदेवचंपू और भव्यजनकंठाभरणकी प्रशस्तियोंसे यह स्पष्ट
है कि महाकवि अहंदास प्रतिभाशाली विद्वान् थे। किवने इन ग्रंथोंकी प्रशस्तियोंमें आशाधरका नाम बड़े आदरके साथ लिया है। अतः यह अनुमान लगाना सहज है कि इनके गुरु आशाधर थे। मुनिसुत्रतकाव्यके एक पद्यसे यह ध्वनित होता है कि अहंदास पहले कुमागंमें पड़े हुए थे, पर आशाधरके धर्मामृतके अध्ययनसे उनके परिणामोंमें परिवर्त्तन हुआ और वे जैनधर्मानुयायी हो गये। बताया है—

धावन्कापथसंभृते भववने सन्मार्गमेकं परम् । त्यक्त्वा श्रांततरिक्चराय कथमप्यासाद्य कालादमुम् ॥ सद्धर्मामृतमुद्घृतं जिनवचःक्षीरोदघेरादरात् । पायं पायमितश्चमः सुखपदं दासो भवाम्यहेंतः ॥१०।६४

× × ×

अर्हेदासः समक्त्युल्लसितमवसितं भूघरे तत्र कृत्वा । कल्याणं तीर्थंकर्तुः सुरकुलमहितः प्रापदात्मीयलोकम् ॥ अर्हेद्दासोऽयमित्यं जिनपतिचरितं गौतमस्वाम्युपज्ञं । गुम्फित्वा काव्यबन्धं कविकुलमहितः प्रापदुच्चैः प्रमोदम् ॥१०।६३

अर्थात् कृमागौंसे भरे हुए संसाररूपी वनमें जो एक उत्तम सन्मागै था, उसे छोड़कर बहुतकाल तक भटकता हुआ मैं अत्यन्त थक गया। किसी प्रकार कालल किय वश उसे प्राप्त किया। उस सन्मार्गको पाकर जिनवचनरूपी क्षीर-समुद्रसे उद्धृत किये और सुखके स्थान समीचीन धर्मामृतको आदरपूर्वक पी-पी-कर थकान रहित होता हुआ मैं अर्हन्त भगवानका दास होता हूँ।

देवताओंसे पूजित तथा अहंद् भगवान्के दास इन्द्रदेव उस सम्मेदपर्वंत पर तीर्थंकर भगवान मृतिसुव्रतनाथका मोक्षकल्याणक सम्पन्न कर सानन्द अपने स्वगंलोकको लौट आये तथा किवकुलपूजित अहंदासने भी गौतम स्वामीसे कहे गये श्रीजिनेन्द्रचरितको काव्यरूपमें ग्रथित कर बड़ी भारी प्रसन्नता प्राप्त की।

उपर्युक्त ६४वें पद्यमें आया हुआ 'धर्मामृत' पद आशाधरके 'धर्मामृत' ग्रन्थका सूचक है । इस पद्यसे यह अवगत होता है कि अर्हदास पहले कुमार्गमें पड़े

४८ : तोर्थंकर महावोर और उनकी आचार्य-परम्परा

हुए थे। आशाधरके धर्मामृतने और उनकी शिक्षयोंने उन्हें सुमार्गमें लगाया। बहुत संभव है कि कवि महेंदास पहले जैनधर्मानुमाधी न होकर अन्य धर्मानुमाधी रहे हों। यही कारण है कि उन्हें काह्मणधर्म और वैदिक-पुराणोंका अच्छा परिज्ञान है।

'दासो भवास्यहंतः' पद्यसे भी यही ध्वनित होता है। श्री पं० नाभूरामजी प्रेमीका अनुमान है कि अहंदास नाम न होकर विशेषण जैसा है। उन्होंने
लिखा है—''चर्जुविंशितप्रवन्धकी पूर्वोक्त कथाको पढ़नेके बाद हमारा यह
कल्पना करनेको जी अवश्य होता है कि कहीं मदनकीत्ति हो तो कुमामंग्रे
ठोकरें खाते-खाते अन्तमें आशाधरकी सुक्तियोंसे अहंदास न बन गये हों।
पूर्वोक्त ग्रंथोंमें जो भाव व्यक्त किये गये हैं उनसे तो इस कल्पनाको बहुत
पुष्टि मिलती है और फिर यह अहंदास नाम भी विशेषण जैसा हो मालूम
होता है। संभव है उनका वास्तिक नाम कुछ और हो रहा हो। यह नाम
एक तरहकी भावकता और विनयशीलता ही प्रकट करता है''।' 'प्रेमी'जीने
मदनकीत्तिको हो विशालकीत्ति और आशाधरको प्रेरणासे अहंदासके रूपमें
परिवर्त्तित स्वीकार किया है, पर पुष्ट प्रमाणोंके अभावमें प्रेमीजीके इस कथनको स्वीकार नहीं किया जा सकता। तथ्य जो भी हो, पर इतना तो स्पष्ट है
कि अहंदासको आशाधरके ग्रन्थों और वचनोंसे बोध प्राप्त हुआ है।

### स्थितिकाल

किव अहं द्दासने मुनिसुव्रतकाव्य, पुरुदेवचम्पू और भव्यकण्ठाभरणमें आशा-धरका निर्देश दिया है। आशाधरने वि० स० १३००में अनगारधर्मामृतकी टीका पूर्ण की थी। अतः किव अहंद्दास आशाधरके पूर्ववर्त्ती नहीं हो सकते हैं। अब विचारणीय यह है कि वे आशाधरके समकालीन हैं या उनके पश्चात्वर्त्ती विद्वान् है। उन्होंने अपने ग्रंथोंमें आशाधरका उल्लेख जिस रूपमें किया है उससे मही अनुमान लगाया जा सकता है कि वे आशाधरके समकालीन रहे हों।

मुनिसुव्रतकाव्यकी प्रशस्ति— मिथ्यात्वकर्मपटलैहिचरमावृते मे युग्मे दृशोः कुपथयाननिदानभूते ॥ आशाधरोक्तिलसदंजनसंप्रयोगैरच्लीकृते पृथुलसत्पथमाश्रितोऽस्मि ॥१०।६५॥

अर्थात् मेरे नयन-युगल चिरकालसे मिथ्यात्वकर्मके पटलसे ढके हुए थे और मुझे कुमार्गमें ले जानेमें कारण थे। आशाधरके उक्तिरूपी उत्तम अंजनसे उनके स्वच्छ होनेपर मैंने जिनेन्द्रदेवके महान् सत्पथका आश्रय लिया।

१. जैन साहित्य बौर इतिहास, प्रयम संस्करण, पृ० १४२-४३ ।

# पुरुदेवचंपूका अन्तिम पद्य-

मिथ्यात्वपंककलुषे मम मानसेऽस्मिन् बाधाधरोक्तिकतकप्रसरैः प्रसन्ने । उल्लासितेन शरदा पुरुदेवभक्त्या तच्चंपुदंभजलजेन समुज्जजूम्मे ॥ कविप्रशस्ति

वर्षात् मेरा यह मानसरूप सरोवर मिथ्यात्वरूपी कीचड्से कलुषित था। आशाधरकी उक्तिरूपी निर्मलीके प्रभावसे जब वह निर्मल हुआ तो ऋषभ-देवकी भक्तिसे प्रसन्त हुई शरद् ऋतुके द्वारा उसमेंसे चम्पूरूप कमल विकसित हुआ।

इन पद्योंसे इतना ही स्पष्ट होता है कि आशाधरकी उक्तियोंसे उनकी दृष्टि या मानस निर्मेल हुआ था; पर वे आशाधरके समकालीन थे या उत्तर-कालीन थे, इस पर कुछ प्रकाश नहीं पड़ता है। भव्यजनकष्ठाभरणमें एक ऐसा पद्य आया है, ओ कुछ अधिक प्रकाश देता है—

सूक्त्यैव तेषां भवभीरवो ये गृहाश्रमस्थाश्चरितात्मधर्माः। त एव शेषाश्रमिणां साहाय्या धन्याः स्युराशाधरसूरिमुख्याः॥२३६॥

आचार्य उपाध्याय और साधुका स्वरूप बतलानेके पश्चात् ग्रन्थकार कहते हैं कि उन आचार्य आदिकी सूक्तियोंके द्वारा ही जो संसारसे भयभीत प्राणी गृहस्थाश्रममें रहते हुए आत्मधर्मका पालन करते हैं और शेष ब्रह्मचर्य, वान-प्रस्थ और साधु आश्रममें रहने वालोंकी सहायता करते है वे आशाधर सूरि प्रमुख श्रावक धन्य हैं।

इस पद्यमे प्रकारान्तरसे आशाघरकी प्रशंसा की गई है और बताया गया है कि गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी वे जैनधर्मका पालन करते थे तथा अन्य आश्रमवासियोंकी सहायता भी किया करते थे। इस पद्यमें आशाधरकी जिस परोपकारवृत्तिका निर्देश किया गया है उसका अनुभव कविने सभवतः प्रत्यक्ष किया है और प्रत्यक्षमें कहे जाने वाले सद्वचन भी सूक्ति कहलाते हैं। अत-एव बहुत सभव है कि अर्हदास आशाधरके समकालीन हैं। अतएव अर्हदासका समय वि० स० १३०० मानना उचित ही है। यदि अर्हदासको आशाधरका समकालीन न मानकर उत्तरकालीन माना जाय तो उनका समय वि० की १४वीं शतीका प्रथम चरण आता है।

### रचनाएँ

अर्हदासको तीन रचनाएँ उपलब्ध हैं— १. मुनिसुव्रतकाव्य, २. पुरुदेव-चम्पू और ३. भव्यजनकण्ठाभरण।

५० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

मुनिसुस्तकाव्य 🐪 🤻

इस महाकाव्यमें २०वें तीर्यंकर मुनिसुन्नतकी कथा वणित है। किन्ने १० सर्गोंमें काव्यको समाप्त किया है। कथा मूलतः उत्तरपुराणसे गृहीत है। किन्ने कथानकका मूलरूपमें ग्रहणकर प्रासंगिक और अवान्तर कथाओंकी योजना नहीं की है। काव्यमें प्रांगारभावनाका आरोप किये बिना भी मानव-जीवनका सांगोपांग विक्लेषण किया है।

कान्यके इस लघु कलेवरमें विविध प्राकृतिक दृश्योंका विषण भी किया गया है। मगधदेशकी विशेषताओंको प्रकृतिके माध्यम द्वारा अभिन्यक्त करते हुए कहा है—

नगेषु यस्योन्नतवंशजाताः सुनिर्मेला विश्वतवृत्तरूपाः । भव्या भवन्त्याप्तगुणाभिरामा मुक्ताः सदा लोकशिरोविभूषाः ॥१।२४॥ तरंगिणीनां तश्णान्वितानामतुच्छपग्रच्छदलाञ्छितानि । पृथूनि यस्मिन्पुलिनानि रेजुः कांचीपदानीव नखाञ्चितानि ॥१।२६॥

मगधके उत्तरी भागमें फैली हुई पर्वतश्रेणीपर विविध वृक्ष, मध्य भागमें लहलहाते हुए जलपूर्ण खेत और उनमें उत्पन्न रक्तकमल दर्शकोंके चित्तको सहजमें ही आकृष्ट कर लेते हैं। राजगृहके निरूपण-प्रसंगमें विविध वृक्ष-लता-कमलोंसे परिपूर्ण सरोवरोंके रेखाचित्र भी अंकित किये गये।

द्वितीय पद्यमें बताया है कि वृक्ष-पंक्तिसे युक्त निदयों के सुन्दर विकसित कमलपत्रों से चिह्नित विस्तृत पुलिन नायिका के नखक्षत जघनके समान सुशो-भित होते हैं। वाटिकाओं के वृक्षों और क्रीड़ापर्वतों पर स्नान करनेवाली रमणियों का चित्रण करते हुए किवने लिखा है —

बहिवंने यत्र विधाय वृक्षारोहं परिष्वज्य समर्पितास्याः ॥ कृताधिकारा इव कामतंत्रे कुर्वन्ति संगं विटपैर्वतत्यः ॥१।३८॥ आरामरामाशिरसीव केलिशैले लताकुन्तलभासि यत्र ॥ सकु क्कमा निज्झेरवारिधारा सीमन्तसिन्दूरनिभा विभाति ॥१।३९॥

राजगृहके बाहरी उपवनोंमें वृक्षोंपर चढ़ी हुई लतायें काम-शास्त्रमें प्रवीण उपपितयोंका आलिंगन तथा चुम्बन करती हुई कामिनियोंके समान जान पड़ती हैं।

जिस राजगृहमें स्त्रीरूपिणी वाटिकाओंमें उनके मस्तकके समान वेणी रूपिणी लताओंसे मंडित क्रीड़ापर्वतोंपर स्त्रियोंके स्नान करनेसे कुंकुममिश्रित जलशारा—झरनेसे गिरती हुई सीमन्तके सिन्दूरके समान शोभित थी।

व्राचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ५१

कविने उक्त दोनों पद्योंमें प्रकृतिका मानवीकरण कर मनोरम और मधुर रूपोंको प्रस्तुत किया है। उत्प्रेक्षाजन्य चमत्कार दोनों ही पद्योंमें वर्त्तमान है।

दशम सगैमें जिनेन्द्र-सान्निध्यसे नीलीवनके अशोकसत्रच्छद, चम्पक, आम्र आदि वृक्षोंका क्रमशः सुन्दरी स्त्रियोंके चरणघात, चाटुवाद, छाया, कटाक्ष आदिके बिना ही पुष्पित होना विणत है। कविने यहाँ काव्यरूढ़ियोंका भी अतिक्रमण किया है।

आलम्बनरूपमें प्रकृतिचित्रण करते हुए कविने वर्षाकालमें मेघगर्जेन, हंसशावकों और वियोगीजनोंके कम्पित होने, सपोंके बिलसे निकलने, मयूरोंके नृत्यमग्त होने एवं चातकोंके अधरपुटके उन्मीलित होनेके वर्णन द्वारा वर्षा-कालीन प्रकृतिका भव्यरूप उपस्थित किया है।

प्रकृतिमें मानवीय व्यापारों बौर चेष्टाओंके भी सुन्दर उदाहरण आये हैं। हैमन्त वर्णंन-प्रसंगमें प्रातःकालीन बिखरे हुए ओस-बिन्दुओंसे सुशोभित, लताओंसे लिपटे हुए और उनके गुच्छोंकपी स्तनोंका आलिंगन किये हुए वृक्षों-पर संभोगान्तमें निस्सृत श्वेतकणोंसे युक्त युवकोंका आरोप स्वभावतः उद्दीपक है। १

वर्षाकालमें नायक और आकाशमें नायिकाका आरोपकर गाउँ लिंगनका सरस वर्णन प्रस्तुत किया गया है। आकाश-नायिकाके स्तनप्रदेशपर स्थित माला टूट जाती है, जिससे उसके मोती और मूँगे इन्द्रबधूटी और ओलोंके रूपमें बिखरे हुए दीख पड़ते हैं। 3

किवने वसुधामें वात्सल्यमयी माताका आरोप कर भावोंकी सूक्ष्म अभि-व्यञ्जना की है। माता अपने पुत्रों—वृश्चोंका अत्याचारी सूर्यसंतापसे रक्षण करनेके हेतू उसके सामने दाँत निकालकर गिड़गिड़ा रही है—

प्रासादचैत्यपरिखालतिकाद्गुमक्ष्मा जाता ध्वजद्युकुजहर्म्यगणक्षमारुच । पीठानि चेति हरसंख्यभुवस्तदंतरेकांतकेलिसदनं जिनबोघलक्ष्म्याः ॥९।१०॥

इस प्रकार इस काव्यमें किवने कल्पनाओं और उत्प्रेक्षाओं द्वारा संदर्भाशों-को चमत्कारपूर्ण और सरस बनाया है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, परिसंख्या,

१. मुनिसुव्रतकाच्य ९।१३।

२. वही ९।२८।

३ वही ९।२२।

५२ : तीर्थंकर महाबीर और उनकी आचार्य-परम्परा

एकावसी आदि असंकार रसोत्कर्ष उत्पन्न करनेमें सहायक हैं। इस काव्यमें पौराणिक मान्यताएँ भी वर्णित हैं; पर यथार्थतः यह शास्त्रीय महाकाव्य है। पुरुदेवसम्पू

इस चम्पूकाव्यमें आदितीर्थंकर ऋषमदेवका जीवनवृत्त वर्णित है। कथा-वस्तु १० स्तवकोंमें विभक्त है। कविने गद्य और पद्य दोनों ही प्रौढ़रूपमें व्यिक्षे हैं। मंगलपद्योंके अनन्तर जम्बूद्वीपका विस्तृत वर्णन है। अतिबलके राज्यका परिसंख्याद्वारा वर्णन करते हुए लिखा है—

'यस्मिन्महीपाले महीलोकलोकोत्तरप्रसाद शांतकुंभमयस्तंभायमानेन निज-भुजेन घरणीयेगदिनिविशेषमाविश्वाणे, बंधनस्थितिः कुसुमेषु चित्रकाव्येषु च अलंकाराश्रयता महाकविकाव्येषु कामिनीजनेषु च, घनमिलनांबरता प्रावृषेण्यदि-वसेषु कृष्णपक्षनिशासु च, परमोहप्रतिपादनं प्रमाणशास्त्रेषु युवतिजनमनोहरांगेषु च, शुभकरवालशून्यता कोदंडधारिषु कच्छपेषु च परं व्यवतिष्ठत ॥'

कविने भावात्मक विषयोंका समावेश पद्योंमें किया है और वर्णनात्मक सदभौंका गद्यमें। वर्णनशेलो बड़ी ही रमणीय और चित्ताकर्षक है। देवांगनाएँ जन्माभिषेकके पश्चात् नृत्य करती हुई भावपूर्वंक ऋषभदेवकी पूजा करती हैं—

"नटत्सुरवधूजनप्रविसरत्कटाक्षावलिं। कपोलतलसंगतां त्रिभुवनाधिपस्यादरात्॥ सुराधिपतिसुन्दरी स्नपनतोयर्शकावशात्। प्रमार्जियतुमुखता किल बभूव हासास्पदम्॥५।१३॥"

इस प्रकार इस चम्पूमें काव्यात्मक सभी गुण वर्त्तमान हैं। इसकी गद्य-शैली तो पद्योंकी अपेक्षा अधिक प्रौढ है।

#### भन्यजनकण्ठाभरण

इस काव्यमें कुल २४२ पद्य हैं। इसमें आचार, नीति, दर्शन और सूकि इन सभीका समन्वय है। कित्यय पौराणिक मान्यताओं को समीक्षा भी की गई है। इस ग्रन्थके प्रारंभमें वैदिक-पुराणोंकी कई मान्यताएँ अंकित हैं। गणेश, कार्त्तिकेय, शिव-पार्वतीके आख्यान निर्दिष्ट कर संकेतरूपमें उनकी समीक्षा भी की गई है। प्रसंगवश इस ग्रन्थमें यापनीय-सम्प्रदाय, श्वेताम्बर-सम्प्रदाय, आदिकी भी समीक्षा की गई है। कविने बत्ताया है कि धर्म सदा अहिसासे होता है, हिसासे नहीं। जिस प्रकार कमल जलसे ही उत्पन्न हो सकता है अग्नि से नहीं, उसी प्रकार इन्द्रियनिग्रह और कषायि जय अहिसा द्वारा ही संभव है, हिसा द्वारा नहीं—

सदाप्यहिंसावनितोऽस्ति घर्मः स जातु हिंसाजनितः कुतः स्यात् । न जायते तोयजकञ्जमग्नेनं चामृतोत्यं विषतोऽमरत्वम् ।।८१।। अहिंसाके पालनार्थं मद्य, मास, मधुके त्यागका और निर्मल आचरण पालन करनेका कथन किया है । कविने आप्तमें सर्वज्ञताकी सिद्धि करते हुए लिखा है—

'तत्सूक्ष्मद्रान्तरिताः पदार्थाः कस्यापि पुसो विशदा भवन्ति । वजन्ति सर्वेऽप्यनुमेयतां यदेतेऽनलाद्या भुवने यथैव ॥१२३॥' अर्थात् संसारमें जो परमाणु इत्यादि सूक्ष्म पदार्थ हैं, राम-रावण आदि अन्तरित पदार्थ हैं और हिमवन आदि द्रवर्त्ती पदार्थ हैं वे किसीके प्रत्यक्ष अवस्य हैं क्योंकि इन सभी पदार्थोंको हम अनुमानसे जानते हैं। जो पदार्थ अनुमानसे जाना जाता है वह किसीके प्रत्यक्ष भी होता है। जैसे पर्वतमें छिपी हुई अग्निको हम द्रसे उठता हुआ धुँआ देखकर अनुमानसे जानते हैं। पश्चात् उसका प्रत्यक्षीकरण होता है।

इस ग्रन्थपर 'समन्तभद्र'के 'रत्नकरण्डश्रावकाचार'का विशेष प्रभाव है। ग्रन्थकर्त्ताने ११६ पद्यों तक कुदेवोंकी समीक्षा की है। आसका स्वरूप बतलानेके अनन्तर जिनवाणीका माहात्म्य ७ पद्योमें दिखलाया गया है। तत्पश्चात् सम्यग्दर्शनका वर्णन आया हैं। इस संदर्भमें ३ मूढ़ता, ८ मद और ८ अंगोका स्वरूप भी दर्शाया गया है। तत्पश्चात् सम्यक्दर्शनका माहात्म्य बतलाकर सज्जाति आदि सप्त परमस्थानोंका स्वरूप भी एक एक पद्यमें अंकित किया गया है। २०६ पद्यसे २१२ पद्य तक परमस्थानोंका स्वरूप-वर्णन है। २१३वे और २१४वे पद्यमे सम्यक्जानका कथन आया है। किवने रत्नत्रयको ही वास्तिवक धर्म कहा है और उसका महत्त्व २२४वें और २२५वें पद्यमे प्रदिशत किया है। २२६वे पद्यसे २३३वें पद्य तक पञ्चपरमेष्ठीका स्वरूप विणत है। इस प्रकार इस लघुकाय ग्रन्थमें जैनसिद्धान्तोंका वर्णन आया है।

#### पयनाभ कायस्थ

राजा यशोधरकी कथा जैनकवियोंको विशेष प्रिय रही है। पद्मनाभने यशोधरचरितकी रचना कर इस श्टेंखलामें एक और कड़ी जोड़ी है।पद्मनाभको जैनधर्मसे अत्यधिक स्नेह था और इस धर्मके सिद्धान्तोंके प्रति अपूर्व आस्था थी।

पद्मनाभका संस्कृत-भाषापर अपूर्व अधिकार था। उन्होने भट्टारक गुण-कीर्त्तिके सान्निध्यमें रहकर जैनधमंके आचार-विचारों और सिद्धान्तोंका अध्ययन किया था। गुणकीर्त्तिके उपदेशसे ही इन्होंने यशोधरचरित या दया-

५४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

सुन्दरविधानं काव्यप्रस्थ राजा बीरमदेवके राज्यकालमें लिखा है। जब कविन का काव्य पूर्ण हो गया, तो सन्तोषनामके जयसवालने उसकी बहुत प्रशंसां की और विजयसिंह जयसवालके पुत्र पृथ्वीराजने उक्त प्रन्यको अनुमोदना की।

कुशराज जयसबालकुलके भूषण थे और ये वीरमदेवके मंत्री थे। इन्हीकी प्रेरणासे यशोधरचरित लिखा गया। कुशराज राज्यकार्यमें बड़े ही निपुण थे। इनके पिताका नाम जैनपाल और माताका नाम लीणादेवी था। पितामहका नाम लण्ण और पितामहीका नाम उदितादेवी था। आपके पांच और भाई थे, जिनमें चार बड़े और एक सबसे छोटा था। हंसराज, सैराज, रैराज, भव-राज और क्षेमराज। क्षेमराज सबसे बड़ा और मवराज सबसे छोटा था। कुशराज राजनीतिश्च होनेके साथ धर्मात्मा भी था। इसने ग्वालियरमें चल्द्र-प्रमिजनका एक विशाल जिनमंदिर बनवाया था और उसकी प्रतिष्ठा करवायी थी।

कुशराजको तीन पत्नियाँ थीं—रल्हो, लक्षणश्री और कोशोरा। रल्हो गृहकार्यमें कुशल और दानशीला थी। वह नित्य जिनपूजा किया करती थी। इससे कल्याणसिंह नामका पुत्र उत्पन्न हुआ था, जो बड़ा ही रूपवान्, दानी और श्रद्धालु था। शेष दोनों पत्नियाँ भी—धर्मात्मा और सुशीला थीं। कुशराज ने श्रुतभक्तिवश यशोधरचरितकी रचना कराई।

पद्मनाभ मेधावी किव होनेके साथ समाजसेवी विद्वान् थे। जैन भट्टारकों और श्रावकोंके सम्पर्कसे उनका चरित्र अत्यन्त उज्जवल और श्रावकोचित था। ग्रन्थप्रशस्तिसे पद्मनाभके सम्बन्धमें विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है, पद्म-नाभने अपने प्रेरक कुशराजके वंशका विस्तृत परिचय दिया है।

#### स्थितकाल

पद्मनाभने अपना यह काळ्यान्य वीरमदेवके राज्यकालमें लिखा है। वीरमदेव बड़ा ही प्रतापी राजा तोमर-वशका भूषण था। लोकमें उसका निमंल यश व्याप्त था। दान, मान और विवेकमें उस समय उसकी कोई समता करनेवाला नहीं था। यह विद्वानोंके लिए विशेषरूपसे आनन्दायक था। यह ग्वालियरका शासक था। वीरमदेवके पिता उद्धरणदेव थे, जो राजनीतिमें दक्ष और सर्वगुणसम्पन्त थे। ई० सन् १४०० या उसके आस-पास ही राज्यसत्ता वीरमदेवके हाथमें आयी। ई० सन् १४०५में मल्लू एकबालखाँने ग्वालियरपर आक्रमण किया था। पर उस समय उसे निराश होकर ही लीटना पड़ा। दूसरी बार भी उसने आक्रमण किया; पर वीरमदेवने उससे सन्धि कर ली। आचार्य अमृतचन्द्रकी 'तत्त्वदीपिका'की लेखकप्रशस्तिसे वीरमदेवका राज्यकाल

भाषार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक: ५५

वि॰ सं॰ १४६६ तक वर्तमान रहा । अतएव उनके राज्यकालकी सीमा ई॰ सन् १४०५-१४१५ ई० तक जान पड़ती है। इसके पश्चात् ई० सन् १४२४से पूर्व वीरमदेवके पुत्र गणपितदेवने राज्यका संचालन किया है। इन उल्लेखोंसे स्पष्ट है कि पद्मनाभने ई॰ सन् १४०५-१४२५ ई॰ के मध्यमें किसी समय 'यशो- घरचरित'की रचना की है।

#### रसना

राजा यशोधर और रानी चन्द्रमतीका जीवन-परिचय इस काव्यमें अकित है। पौराणिक कथानकको लोकप्रिय बनानेकी पूरी चेष्टा की गई है।

कथावस्तु ९ सर्गोमे विभक्त है। नवम सर्गमें अभयरुचि आदिका स्वर्गगमन बताया गया है। कविता प्रौढ है। उत्प्रेक्षा, रूपक, अर्थान्तरन्यास, काव्यलिंग आदि अलकारो द्वारा काव्यको पूर्णतया लोकप्रिय बनाया गया है।

## ज्ञानकीर्त्ति

ज्ञानकीत्ति यति वादिभूषणके शिष्य थे। इन्होंने यशोधरचरितकी रचना नानूके आग्रहसे संस्कृतभाषामें की। नानू उस समय बंगालके गवर्नर महाराजा मानसिंहके प्रधान अमात्य थे। कविने सम्मेदशिखरकी यात्रा की है और वहाँ उन्होंने जीर्णोद्धार भी कराया है। ज्ञानकीर्ति बंगालप्रान्तके अकच्छरपुर नामक नगरमें निवास करते थे।

यशोधरचरितके अन्तमे लम्बी प्रशस्ति दी गई है, जिससे अवगत होता है कि शाह श्रीनातूने यशोधरचरित लिखाकर भट्टारक श्रीचन्द्रकीर्तिके शिष्य शुभचन्द्रको भेंट किया था।

इस ग्रन्थमें रचनाकाल स्वयं अंकित किया है—

'शते षोडशएकोनषष्टिवासरके शुभे।

माचे शुक्लेऽपि पंचम्यां रचितं भगवासरे।। ५।।

अर्थात् सोलहसौ उनसठ (१६५९) में माघ शुक्ल पञ्चमी शुक्रवारको ग्रन्थ समाप्त हुआ । यह काव्य मानसिहके समयमें लिखा गया है । काव्यके अन्तकी प्रशस्ति निम्न प्रकार है—

"इति श्रीयशोधरमहाराजचरिते भट्टारकश्रीवादिभूषणशिष्याचार्य-श्रीज्ञानकीर्त्तिवरचिते राजाधिराजमहाराजमानसिंहप्रधानसाहश्रीनानूनामांकिते भट्टारकश्रीअभयरुच्यादिदीक्षाग्रहणस्वर्गीदिप्राप्तिवर्णनो नाम नवमः सर्गः॥"

५६ : तीर्यंकर महाबीर और उनकी आचार्य-परम्परा

स्पष्ट है कि वह बसोबरचरित भी ९ सर्वोमें पूर्ण हुआ है। ज्ञानकिरितने अपनी पूरी पट्टावली अंकितकी है। बताया है कि मूलसंब कुन्दकुन्दान्वय, सरस्वती-गच्छ और बलात्कार गणके भट्टारक वस्तिमूखणके पट्टबर शिष्य थे। ज्ञानकीर्ति पद्मकीर्तिके गुरुभाई भी हैं।

ज्ञानकीरिते सोमदेव, हरिषेण, वादिराज, प्रमंजन, धनञ्जय, पुष्पदन्त बौर वासवसेन आदि विद्वानोंके द्वारा छिसे गये यसोघर महाराजके चरितको अनुभवकर स्वल्पबृद्धिसे संक्षेपमें इसकी रचना की है। ज्ञानकीरितने पूर्ववर्ती आचार्योंमें जमास्वामि, समन्तभद्र, वादीभिसिंह, पूज्यपाद, भट्टाकर्लक और प्रभाचन्द्र आदि विद्वानोंका स्मरण किया है। प्रन्थको भाषाशैकी प्रौढ है। यहाँ उदाहरणार्थ एक पद्य उद्धृत किया जाता है—

दोदंण्डचण्डबलत्रासितशत्रुलोको रत्नादिदानपरिपोषितपात्रओघः। दीनानुवृत्तिशरणागतदीर्घशोकः पृथ्व्यां बभूव नृपतिर्वरमानसिहः॥१६॥ इस प्रकार श्रानकीतिका यह काव्य काव्यगुणींसे युक्त होनेके कारण जनप्रिय है।

## धर्मधर

किव धर्मधर इक्ष्वाकुवंशमें समुत्पन्न गोलाराडान्वयी साहू महादेवके प्रपुत्र और आशपालके पुत्र थे। इनकी माताका नाम हीरादेवी था। विद्याधर और देवघर धर्मधरके दो भाई थे। पं० धर्मधरकी पत्नीका नाम निन्दिका था। निन्दिकासे दो पुत्र और तीन पुत्रियाँ उत्पन्न हुई थीं। पुत्रोंका नाम पराशर और मनसुख था।

कविने संस्कृतमें 'नागकुमारचरित' की रचना की। इस चरित-काव्यके आरम्भमें मूलसंघ सरस्वतीगच्छके भट्टारक पद्मनन्दी, शुभचन्द्र और जिनचन्द्र-का उल्लेख किया गया है। लिखा है—

भद्रे सरस्वतीगच्छे कुन्दकुन्दाभिषो गुरुः।
तदाम्नाये गणी जातः पद्मनन्दी यतीश्वरः॥५॥
तत्पट्टे शुभचन्द्रोऽभूज्जिनचन्द्रस्ततोऽजिन।
नत्वा तान् सद्गुरून् भक्त्या करिष्ये पंचमीकथां॥६॥
शुभां नागकुमारस्य कामदेवस्य पावनीं।
करिष्यामि समासेन कथां पूर्वानुसारतः॥७॥
अतएव स्पष्ट है कि कवि मूलसंघ सरस्वतीगच्छका अनुयायी था।

## स्थितिकाल

कविने नागकुमारचरितका रचनाकाल ग्रन्थकी प्रशस्तिमें दिया है। इस

बापार्धकृत्य काव्यकार एवं लेखक : ५७

प्रकास्तिसे ज्ञात होता है कि वि० सं० १५११ में श्रावणशुक्ला पूर्णिमा सौम-वारके दिन इस ग्रन्थको लिखा है—

अथतीते विक्रमादित्ये रुद्रेषु शशिनामनि । श्रावणे शुक्लपक्षे च पूर्णिमाचन्द्रवासरे ॥ ५३ ॥

किन नागकुमारचिरत यदुवंशी लम्बकंचुक्रगोत्री साहू नल्हूकी प्रेरणासे रचा है। साहू नल्हू चन्द्रपाट या चन्द्रपाड नगरके दत्तपल्लीके निवासी थे। नल्ह साहूके पिताका नाम धनेश्वर या धनपाल था, जो जिनदासके पुत्र थे। जिनेदासके चार पुत्र थे—शिवपाल, जयपाल, धनपाल, धुद्पाल। नल्हू साहूकी माताका नाम लक्षणश्री था। उस समय चौहानवंशी राजा भोजराजके पुत्र माधवचन्द्र राज्य कर रहे थे। धनपाल मन्त्री पदपर प्रतिष्ठित था साहू नल्हूके भाईका नाम उदयसिंह था। साहू नल्हू भी राज्य द्वारा सम्मानित थे। इनकी दो पत्नियाँ थीं—दूमा और यशोमती। तेजपाल, विजयपाल, चन्दनसिंह और नरसिंह ये चार पुत्र थे। इस प्रकार साहू नल्हू सपरिवार धर्मसाधना करते थे।

नागकुमारचिरतकी प्रशस्तिमे साहू नल्हूके समान ही चौहानवंशी राजाओं-का परिचय प्राप्त होता है। सारंगदेव और उनके पुत्र अभयपालका निर्देश आया है। अभयपालका पुत्र रामचन्द्र था, जिसका राज्य वि० सं० १४४८ मे विद्यमान था। रामचन्द्रके पुत्र प्रतापचन्द्रके राज्यमें रद्दधूने ग्रन्थ-रचना की है। प्रतापचन्द्रका दूसरा भाई रणिसह था। इनका पुत्र भोजराज हुआ। भोज-राजकी पत्नीका नाम शीलादेवी था। इसके गर्भसे माधवचन्द्र नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। इस माधवचन्द्रके कनकसिंह और नृसिंह दो भाई थे। माधवचन्द्र-के राज्यकालमे हो कवि धर्मधरने नागकुमारचरितकी रचना की है। माधव-चन्द्रका राज्यकाल वि० सं० को १६ वीं शती है। अतः कवि धर्मधरका समय नागकुमारकी प्रशस्तिमें उल्लिखित पुष्ट होता है।

रचनाएँ

किव धर्मधरको दो रचनाएँ उल्लिखित मिलती हैं—श्रीपालचरित और नागकुमारचरित । पुण्यपुरुष श्रीपालकी कथा बहुत ही प्रसिद्ध रही है। इस कथाका आधार ग्रहण कर विभिन्न भाषाओं में काव्य लिखे गये।

नागकुमार चरितको रचना धर्मधरने अपभ्रशके महाकवि पुष्पदन्तके 'णायकुमारचरिउ' के आधार पर की है। ग्रन्थके परिच्छेदके अन्तमें पुष्पिका-वाक्य निम्न प्रकार मिलता है—

'इति श्रीनागकुमारकामदेवकथावतारे शुक्लपंचमीव्रतमाहात्म्ये साधुर्न-ल्हूकारापिते पण्डिताः आपालात्मजधर्मधरिवरिचते श्रेणिकमहाराजसमवसरण-प्रवेशवर्णनो नाम प्रथमः परिच्छेदः समाप्तः।'

५८ : तीर्थंकर महाबीर और उनकी आचार्य-परम्परा

नागकुमारचरित सरक और बोधगम्य बैंडीमें किसा गया काव्य है। इसका काव्य और इतिहासकी दृष्टिसे अधिक मून्य है।

## गुणमद्र द्वितीय

गुणभद्र नामके कई जैनाबावं हुए हैं। सेनसंघी जिनसेन स्द्रामीके शिष्य और उत्तरपुराणके रचियता प्रथम गुणभद्र हैं और प्रस्तुत धन्यकुमारचरितके कर्ता द्वितीय गुणभद्र हैं। द्वितीय गुणभद्रके सम्बन्धमें कहा जाता है कि वे मः,णिक्यसेनके प्रशिष्य और नेमिसेनके शिष्य थे। ये सिद्धान्तके विद्वान् थे। मिध्यात्व तथा कामके विनाशक और स्याद्वादरूपी रत्नभूषणके घारक थे। इन्होने राजा परमादिके राज्यकालमें विलासपुरके जैन मन्दिरमें रहकर लम्बकंचुक वंशके महामना साहू शुभचन्द्रके पुत्र वल्हणके धर्मानुरागसे धन्य-कुमारचरितकी रचना की थी।

ग्रन्थकी प्रशस्तिमं परमादिका नाम आता है। डा० ज्योतिप्रसादजीने परमादिका निर्णय करते हुए लिखा है—"दसवीं-चौदहवीं शतीके बीच दक्षिण भारतमें गंग, पिश्चमी चालुक्य, कलचुरी परमार आदि अनेक वंशोंके किन्हीं-किन्ही राजाओंका उपनाम या उपाधि पेमींडि, पेमींडि, पेमींबिह, पेमींडिरेव, पेमींडिराय आदि किसी-न-किसी रूपमें मिलता है, किन्तु 'परमादिन' रूपमें कहीं नहीं मिलता। उत्तर भारतमें महोबेके चन्देलोंमें चन्देल परमाल एक प्रसिद्ध नरेश हुआ है। वह दिल्ली, अजमेरके पृथ्वीराज चौहानका प्रबल प्रतिद्वन्दी था और सन् ११८२ ई० में उसके हाथों पराजित भी हुआ था। ११६७ ई० से बुन्देलखण्डके जैन शिलालेखोंमें इस राजाका नामोल्लेख मिलने लगता है और १२०३ ई० में उसकी मृत्यु हुई मानी जाती है। यह राजा चन्देलनरेश मदन वर्मदेवका पौत्र एव उत्तराधिकारी था। इसके पिताका नाम पृथ्वीवर्मदेव था और उसके उत्तराधिकारीका नाम त्रेलोक्यवर्मदेव था। इसके अपने शिलालेखोंमें इसका नाम 'परमादिदेव' या 'परमादि' दिया है, जो कि धन्यकुमार-चरितमें उल्लिखत 'परमादिन' से मिन्न प्रतीत नहीं होता।"

इस उद्धरणसे यह स्पष्ट है कि गुणभद्रने घन्यकुमारचरितको रचना चन्देल-परमारके राज्यमें १२ वी या १३ वीं शतीमें की होगी। विचारके लिए जब माणिक्यसेन और नेमिसेनके सेनसंघी नामोंको लिया जाता है तो एक ही माणिकसेनके शिष्य नेमिसेन मिलते हैं, जिनका निर्देश शक सं०१५१५ के प्रतिमालेखमें पाया जाता है। सम्भवत: ये कारंजाके सेनसंघी भट्टारक थे।

१. जैन सन्देश, शोधांक ८; २८ जुलाई १९६०, पृ० २७५ ।

अंतः चन्यकुमार चरितके रचयिता गुणभद्र और उनके गुरु प्रगुरु महीरक

बिजौलिया-अभिलेखके रचयिता गुणभद्र भी स्वयंको महामुनि कहते हैं। ११४२ ई० के एक चालुक्य-अभिलेखमें किन्हीं वीरसेनके शिष्य एक माणिक्य-सेनका उल्लेख मिलता है। संभव है उनके कोई शिष्य नेमिसेन रहे हों, जिनके शिष्य बिजौलिया-अभिलेखके रचयिता गुणभद्र हों।

ई० सन् १३७८ में रचित जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदयमें अय्यपार्यंने एक पूर्ववर्ती प्रतिष्ठाशास्त्रकारके रूपमें गुणभद्रका उल्लेख किया है। संभव है कि बिजौ-लियामें मन्दिरप्रतिष्ठा करानेवाले यह आचार्य गुणभद्र ही अय्यपार्य द्वारा अभिप्रेत हों। अतएव घन्यकुमारचिरतकी रचना महोबेके चन्देलनरेश परमादि-देवके शासनकालमें की गई होगी। बिजौलिया-अभिलेखके रचियतासे इनकी अभिन्नता मालूम पड़ती है।

धन्यकुमारचरितको प्रशस्ति वि० सं० १५०१ की लिखी हुई है। अतः धन्यकुमारचरितका रचनाकारु इसके पूर्व होना चाहिए।

लिलतपुरके पास मदनपुरसे प्राप्त होनेवाले एक अभिलेखमें बताया गया है कि ई॰ सन् ११२२ वि॰ सं॰ १२३९ में महोबाके चन्देलवशी राजा परमादि-देवपर सोमेश्वरके पुत्र पृथ्वीराजने आक्रमण किया था। बहुत संभव है कि इसका राज्य विलासपुरमें रहा हो। अतएव धन्यकुमारचरितकी रचनाकाल वि॰ की १३वीं शती होना चाहिए।

धन्यकुमारचरितको कथावस्तु ७ परिच्छेदो या सर्गोमे विभक्त है। और इसमें पुण्यपुरुष धन्यकुमारके आख्यानको प्रायः अनुष्टुपछन्दोमें लिखा है। पुष्पिकावाक्यमें स्त्रिखा है—

'इति घन्यकुमारचरिते तत्त्वार्थभावनाफलदर्शके आचार्यश्रीगुणभद्रकृते भव्य-वल्हण-नामाङ्किते धन्यकुमारशालिभदयित-सर्वार्थसिद्धिगमनो नाम सप्तमः परिच्छेदः ।'

## श्रीधरसेन

श्रीघरसेन कोष-साहित्यके रचियताके रूपमें प्रसिद्ध हैं। इनका विश्वलोचन कोष प्राप्त है। इस कोषका दूसरा नाम मुक्तावली-कोष है। कोषके अन्तमें एक प्रशस्ति दी हुई है, जिससे श्रीघरसेनकी गुरुपरम्पराके सम्बन्धमें जानकारी प्राप्त होती है—

६० : तीर्थंकर महावीर और उनको वाचार्य-परम्परा

सेनान्यये सकलसत्त्वसम्पर्यतन्त्रीः श्रीमानजायतः कविर्मुनिसेननामा । आन्वीक्षिकी सकलशास्त्रमधी व विद्या यस्यास बादपदवी न दवीयसी स्यात्।। १।। तस्मादभूदिखलबाङ्मयपारदृश्वा विष्वासपात्रमवनीत्सनायकानाम् । श्रीश्रीघरः सकलसत्कविगुम्फितत्त्व-पीयूषपानकृतनिजंरभारतीकः ॥ २ ॥ तस्यातिशायिनि कवेः पथि जागरूक-घीलोचनस्य गुरुशासनलोचनस्य । नानाकवीन्द्ररचितानभिषानकोशा-नाक्रष्य लोचनमिवायमदीपि कोशः ॥ ३॥ साहित्यकर्मकवितागमजागरूकै-रालोकितः पदिवदां च पूरे निवासी। वर्त्मन्यघीत्य मिलितः प्रतिभान्वितानां चेदस्ति दुर्जनवचो रहितं तदानीम् ॥ ४॥

अर्थात् कोशकी प्रशस्तिके अनुसार इनके गुरुका नाम मुनिसेन था, ये सेन-संघके आचार्य थे। इन्हें किव और नेयायिक कहा गया है। श्रीघरसेन नाना शास्त्रोंके पारगामी और बड़े-बड़े राजाओं द्वारा मान्य थे। सुन्दरगणिने अपने धातुरत्नाकरमें विश्वलोचनकोशके उद्धरण दिये हैं और धातुरत्नाकरका रचनाकाल ई० १६२४ है, अतः श्रीघरसेनका समय ई० १६२४ के पहले अवश्य है। विक्रमोवंशीय पर रंगनाथने ई० १६५६ में टीका लिखी है। इस टीकामें विश्वलोचनकोशका उल्लेख किया गया है। अतः यह सस्य है कि विश्वलोचनकी रचना १६वीं शताब्दीके पूर्व हुई होगी। शैलीकी दृष्टिसे विश्वलोचनकोश पर हैम, विश्वप्रकाश और मेदिनी इन तीनों कोशोंका प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। विश्वप्रकाशका रचनाकाल ई० ११०५, मेदिनीका समय इसके कुछ वर्ष पश्चात् अर्थात् १२वीं शतीका उत्तरार्द्ध और हेमका १२वीं शतीका उत्तरार्द्ध है। अतः विश्वलोचनकोशका समय १३वीं शतीका उत्तरार्द्ध मानना उचित होगा।

इस कोशमें २४५३ क्लोक हैं। स्वरवर्ण और ककार बादिके वर्णक्रमसे शब्दोंका संकलन किया गया है। इस कोशकी विशेषताके संबंधमें इसके संपादक श्रीनन्दलाल शर्माने लिखा है "संस्कृतमें कई नानार्य कोश हैं, परन्तु जहाँ तक

भाषार्यसुल्य काव्यकार एवं लेखक: ६१

हम जानते हैं, कोई मी इतना बड़ा और इतने अधिक अथोंको बतलानेवास्त्र नहीं है। इसमें एक-एक शब्दको लीजिये—जहाँ अमरमें इसके चार व मेदिनीमें दश अर्थ बतलाये गये हैं, वहाँ इसमें १२ अर्थ बतलाये गये हैं, यही इस कोशकी विशेषता है।"

## नागदेव

नागदेव संस्कृतके अच्छे किव और गद्यकार हैं। इन्होंने 'मदनपराजय' ग्रन्थके आरम्भमें अपना परिचय दिया है। बताया है कि पृथ्वी पर पित्र रघुकुलरूपी कमलको विकसित करनेके लिये सूर्यके समान चंगदेव हुआ। चंगदेव कल्पवृक्षके समान याचकोंके मनोरथको पूर्ण करनेवाला था। इसका पुत्र हिरदेव हुआ। हिरदेव दुर्जन किव-हाथियोंके लिये सिहके समान था। हिरदेवका पुत्र नागदेव हुआ, जिसकी प्रसिद्ध इस भूतलपर महान् वैद्यराजके रूपमें थी।

नागदेवके हेम और राम नामक दो पुत्र हुए। ये दोनों भाई भी अच्छे वैद्य थे। रामके प्रियकर नामक एक पुत्र हुआ, जो अधियोंके लिये बड़ा प्रिय था। प्रियंकरके भी श्री मल्लुगित् नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। श्री मल्लुगित् जिनेन्द्र भगवान्के चरणकमलके प्रति उन्मत्त श्रमरके समान अनुरागी था और चिकित्साशास्त्रसमुद्रमें पारगत था।

मल्लुगित्का पुत्र में नागदेव हूँ। मैं अल्पज्ञ हूँ। छन्द, अलकार, काव्य और व्याकरणशास्त्रका भी मुझे परिचय नहीं है।

इस प्रशस्तिसे स्पष्ट है कि नागदेव सारस्वतकुलमें उत्पन्न हुआ था और उसके परिवारके सभी व्यक्ति विकित्साशास्त्र या अन्य किसी शास्त्रसे परिचित्त थे।

१ यः शुद्धरामकुरुपद्मविकासनार्की

जातोऽिंथना सुरतहर्भुवि चङ्गदेवः।

तन्नन्दनो हरिरसत्कविनागसिहः

तस्माद्भिषड्जनपतिभुवि नागदेवः ॥ २ ॥

तज्जावुभौ सुभिषजाबिह हेमरामौ

रामात्त्रियंकर इति प्रियदोर्जीयना यः।

तज्जिश्चिकित्सितमहाम्बुधिपारमाप्तः

श्रीमल्लुगिज्जिनपदाम्बुजमत्तभृङ्गः ॥ ३॥

तज्जोऽहं नागदेवास्यः स्तोकज्ञानन संयुतः।

छन्दोऽलंकारकाव्यानि नाभिधानानि वेद्म्यहम् ॥ ४ ॥

६२ : तीर्थंकर महाबीर और उनकी आचार्य-परम्परा

नागरेवने 'मदनपराजय'को रचना कब को, इसका निर्देश कहीं नहीं मिलता है। 'मदनपराजय' पर आशावरका प्रभाव दिखलाई पहता है तथा ग्रन्थकताने स्वयं इस बातको स्वीकार किया है कि हरदेवने अपभाषामें 'मदनपराजय' ग्रंथ लिखा है उसी ग्रन्थके आधारपर संस्कृत-भाषामें "मदनपराजय" लिखा मया है। बतः हरदेवके पश्चात् ही नागदेवका समय होना चाहिए। हरदेवने भी 'मयणपराजउ'का रचनाकाल अंकित नहीं किया है। इस ग्रन्थकी आमेर भंडारकी पाण्डुलिपि वि॰ सं॰ १५७६ की लिखी हुई है। अतः हरदेवका समय इसके पूर्व सुनिध्यत है। साहित्य, माषा एवं प्रतिपादन शैलीको दृष्टिसे 'मयगपराजउ'का रचनाकाल १४ वीं शती प्रतीत होता है । अतएव नागदैवका समय १४वीं शतीके लगभग होना चाहिए। यदि बाशाधरके प्रभावको नाग-देवपर स्वीकार किया जाय, तो इनका समय १४वीं शतीका पूर्वाई सिद्ध होता है। यतः आशाघरने 'अनगारधर्मामृत'की टीका वि० सं० १३०० में समाप्त की थी। इस दृष्टिसे नागदेवका समय वि० की १४ वीं शती माना जा सकता है। नागदेवने अपने ग्रन्थमें अनेक ग्रन्थोंके उद्धरण प्रस्तुत किये हैं। इन उद्धरणोंके अध्ययनसे भी नागदेवका समय १४ वीं शती आता है। 'मदनपराजय'की जो पाण्डुलिपियाँ उपलब्ध हैं उनमे एक प्रति भट्टारक महेन्द्रकोत्तिके शास्त्रभण्डार आमेर की है। यह प्रति वि० सं० १५७३ में सूर्यंसेन नरेशके राज्यकालमें लिखी गई है। इस ग्रन्थकी प्रशस्तिमें बताया है कि मूलसंघ कुन्दकुन्दाचार्यके आम्नाय तथा सरस्वतीगच्छमें जिनेन्द्रसूरिके पट्टपर प्रभाचन्द्र भट्टारक हुए, जिनके आम्नायवर्ती नरसिंहके सुपुत्र होलाने यह प्रति लिखकर किसी बती पात्रके लिये समर्पित को । नर्रसिंह खण्डेलवासके निवासी पाम्पल्य कुलके थे । इनकी पत्नीका नाम मणिका था। दोनोंके होला नामक पुत्र था, जिसकी पत्नीका नाम वाणभू था। होलाके बाला और पर्वत नामक दो भाई थे और इस प्रतिको लिखानेमे तथा वर्तीके लिए समर्पण करनेमें इन दोनों भाइयोंका सहयोग था। इस लेखसे यह भी प्रतीत होता है कि बाला की पत्नीका नाम धान्या था। और इसके कुम्भ और बाह नामक दो पुत्र भी थे।

Compared to the second of the second of

इस पाण्डुलिपिके अवलोकनसे इतना स्पष्ट है कि नागदेवका समय वि० सं० १५७३ के पूर्व है। अतएब संक्षेपमें ग्रन्थके अध्ययनसे नागदेवका समय आशाधरके समकालीन या उनसे कुछ ही बाद होना चाहिए। नागदेव बढ़े ही प्रतिभाशाली और सफल काव्यलेखक थे।

'मदनपराजय'के पुष्पिका-वाक्योंमें लिखा मिलता है—इति "ठाकुरमाइन्द-

माचार्यतुस्य काव्यकार एवं लेखक: ६३

देवस्तुतजिन (नाग) देवविरचिते स्मरपराजये संस्कृतबन्धे श्रुतावस्थानाम-प्रथमपरिच्छेदः"।

ठाकुर माइन्ददेव और जिनदेवको किस प्रकार इस ग्रन्थका कर्ता बतलाया गया है। श्री जैनसिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था कलकत्तासे प्रकाशित और श्री प० गजाधरलाल जो न्यायतीर्थं द्वारा अनूदित 'मकरध्वजपराजय'के परिच्छेदके अन्तमें भी मदनपराजयके कर्ताको ठाकुर माइन्ददेवसुत जिनदेव सूचित किया गया है। यों तो मदनपराजयके प्रारम्भमें ही नागदेवने अपने पिताका नाम मल्लुगित बताया है। नागदेवसे पूर्व छठो पीढ़ीने हुए हरदेवने 'मदनपराजय' को अपश्रंशमें लिखा है। श्री डा० हीरालाल जोने अपने एक निबन्धमें लिखा है- 'इस काव्यका ठाकुर मयन्ददेवके पुत्र जिनदेवने अपने स्मरपराजयमें परिवर्द्धन किया, ऐसा प्रतीत होता है'', पर जबतक 'मदनपराजय' और 'स्मरपराजय' ये दोनों रचनाएँ स्वतन्त्र रूपसे उपलब्ध नहीं होती है तब तक यह केवल अनुमानमात्र है। हमारा अनुमान है कि नागदेवने 'मदनपराजय'को ही स्मरपराजय, मारपराजय और जिनस्तोत्रके नामसे अभिहित किया है। अतएव नागदेवका ही अपरनाम जिनदेव होना चाहिए।

#### रचना

नागदेव द्वारा रचित मदनपराजय प्राप्त होता है। सम्यक्त्वकीमुदी और मदनपराजयमें भाषासाम्य, शैलीसाम्य और ग्रन्थीद्धृत पद्यसाम्य होनेसे सम्यक्त्वकीमुदीके रचिता भी नागदेव अनुमानित किये जा सकते है, पर यथार्थत: नागदेवका एक ही ग्रन्थ मदनपराजय उपलब्ध है।

'मदनपराजयं में रूपकशैली द्वारा मदनके पराजित होनेकी कथा वर्णित है। यह कथा रूपकशैलीमें लिखी गई है। बताया है कि भवनामक नगरमे मकरध्वज नामक राजा राज्य करता था। एक दिन उसकी सभामे शल्या, गारव, कमंदण्ड, दोष और आश्रव आदि सभी योद्धा उपस्थित थे। प्रधान सचिव मोह भी वर्त्तमान था। मकरध्वजने वार्त्तालापके प्रसंगमे मोहसे किसी अपूर्व समाचार सुनानेकी बात कही। उत्तरमें उसने मकरध्वजसे कहा—राजन् आज एक ही नया समाचार है और वह यह है कि जिनराजका बहुत ही शीध्र मुक्ति-कन्याके साथ विवाह होने जा रहा है। मकरध्वजने अवतक जिनराजका नाम नही सुना था और मुक्तिकन्यासे भी उसका कोई परिचय नही था। वह जिनराज और मुक्तिकन्याका परिचय प्राप्तकर आश्वयंचिकत हुआ।

६४: तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा

१. नागरी प्रचारिणी पत्रिका वर्ष ५० अंक ३, ४ पृ० १२१।

वह मुक्ति कम्याका वर्णन सुनते ही उसपर मुग्ध हो गया और उसने विचार व्यक्त किया कि संग्रामभूमिमें जिनराजको परास्त कर वह स्वयं ही उसके साथ विवाह करेगा। मोहने नीतिकौशलसे उसे अकेले संग्रामभूमिमें उत्तरनेसे रोका। सकरव्यजने मोहकी बात मान ली। किन्तु उसने मोहको आज्ञा दी कि वह जिनराजपर चढ़ाई करनेके लिए शोघ्र ही अपनी समस्त सेना तैयार करके ले आये।

मकरध्वजकी रति और प्रीति नामक दो पत्नियाँ थीं । उसने रतिको मुक्कि-कन्याको मकरध्वजके साथ विवाह करानेके हेतु समझानेको भेजा। मार्गमें मोहकी रतिसे भेंट हुई। मोहने रतिको लौटा दिया और मकरव्यक्को बुरा-भला कहा। मोहकी सम्मतिके अनुसार मकरध्वजने राग-द्वेष नामके दूर्तोंको जिनराजके पास मेजा। दूतोंने जिनराजकी सभामें जाकर मकरध्वजका संदेश सूनाया । वे कहने लगे कि मकरध्वजका आदेश है कि आप मुक्ति-कन्याके साथ विवाह न करें और आप अपने तीनों रत्न महाराज मकरघ्वजको भेंट कर दें और उनकी अधीनता स्वीकार कर लें। जिनराजने मकरध्वजके प्रस्तावको स्वीकार नहीं किया। जब राग-द्वेष बढ़-बढ़कर बातें करने लगे, तो संयमने उन्हें चाँटा लगाकर उन्हें सभासे अलग कर दिया। संयमसे अपमानित होकर राग-द्वेष मकरध्वजके पास आ गये। मकरध्वज जिनेन्द्रके समाचारको सून-कर उत्तेजित हुआ । उसने अन्यायको बुलाकर अपनी सेनाको तैयार करनेका आदेश दिया। जिनराजकी सेना संवेगको अध्यक्षतामें तैयार होने लगी। मकर-ध्वजने बहिरात्माको जिनराजके पास मेजा और क्रोध, द्वेष आदिने वीरता-पूर्वंक संवेग, निर्वेदके साथ युद्ध किया । जिनराजने शुक्लघ्यानरूपी वीरके द्वारा कर्म-घनुषको तोड़कर मुक्ति-कन्याको प्रसन्न किया। मकरध्वजकी समस्त सेना छिन्न-भिन्न हो गई और मुक्तिश्रीने जिनराजका वरण किया।

इस रूपक काव्यमें किव नागदेवने अपनी कल्पनाका सूक्ष्म प्रयोग किया है। इस संदर्भमें किवने मुक्ति-कन्याका जैसा हृदयग्राही चित्रण किया है वैसा अन्यत्र मिलना दुष्कर है।

अलंकार, रस और भाव संयोजनकी दृष्टिसे भी यह काव्य कम महत्त्वपूर्ण नहीं है।

## पंडित वामदेव

पं॰ वामदेव मूलसंघके भट्टारक वितयचन्द्रके शिष्य त्रेलोक्यकीर्तिके प्रशिष्य और मुनि लक्ष्मीचन्द्रके शिष्य थे। पं॰ वामदेवका कुल नेगम था। नेगम या

आचार्यसुल्य काव्यकार एवं लेखक: ६५

निगम कुल कायस्थोंका है। इससे स्पष्ट है कि पं॰ वामदेव कायस्य थे। वास-देव प्रतिष्ठादि कर्मकाण्डोंके ज्ञाता और जिनभक्तिमें तत्पर थे।

इन्होंने नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीके विलोकसारको देखकर त्रेलोक्य-दीपक ग्रंथको रचना की है। इस ग्रन्थको रचनामें प्रेरक पुरवाड वंशके कामदेव प्रसिद्ध थे। उनको पत्नीका नाम नामदेवी था, जिसने राम-रुक्ष्मणके समान जोमन और लक्ष्मण नामक दो पुत्र उत्पन्न किये थे। इनमें जोमनका पुत्र नेमि-देव नामका था, जो गुणभूषण और सम्यक्त्वसे विभूषित था। वह बड़ा उदार, न्यायी और दानी था। कामदेवकी प्रार्थनासे ही त्रेलोक्यदीपकको रचना सम्पन्न हुई है।

#### स्थितिकाल

पं॰ वामदेवका स्थितिकाल निश्चितरूपसे नहीं बतलाया जा सकता है। त्रे लोक्यदीपक प्रन्थकी एक प्राचीन प्रति वि० सं॰ १४३६में फिरोजशाह तुगलकके समय योगिनीपुर (दिल्ली)में लिखी गई मिली है। यह प्रति अतिशयक्षेत्र महावीरजीके शास्त्र-भण्डारमें विद्यमान है, जिससे इस प्रन्थका रचना-काल वि॰ सं॰ १४३६के बाद नहीं हो सकता है। बहुत संभव है कि पं० वामदेव वि० सं० १४३६के आस-पास जीवित रहे हों। अतएव वामदेवका समय वि॰ की १५वीं शती है।

#### रचनाएँ

पं० वामदेवकी दो रचनाएँ 'त्रैं लोक्यदोपक' और 'भावसंग्रह' उपलब्ध हैं। 'भावसंग्रह'में ७८२ पद्य है। इस ग्रन्थके अन्तमें प्रशस्ति भी दी हुई है। इस प्रशस्तिके आधारपर पं० वामदेवके गुरु मुनि लक्ष्मीचन्द्र थे।

'भावसंग्रह'की रचना देवसेनके प्राकृत भावसंग्रहके आधारपर ही हुई

तिष्ठिष्यः क्षितिमण्डले विजयते लक्ष्मीन्दुनामा मुनिः ॥७८०॥ श्रीमत्सर्वज्ञपूजाकरणपरिणतस्तस्वचिन्तारसालो लक्ष्मीचन्दाव्यिपद्ममधुकरः श्रीवामदेवः सुधीः । उत्पत्तिर्यस्य जाता शशिविशदकुले नैगमश्रीविशाले सोऽयं जीव्यात्प्रकामं जगति रसलसद्भावशास्त्रप्रणेता ॥७८१॥

६६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी बाचार्य-परम्परा

भूयाद्भव्यजनस्य विश्वमिह्तः श्रीमूलसंघः श्रिग्ने
यत्राभूद्विनयेन्दुरद्भुतगुण. सच्छीलदुग्धाणंव.।
तच्छिष्योऽजिन भद्ममूर्तिरमलस्त्रैलोक्यकीर्तिः शशी।
येनैकान्तमहातमः प्रशमितं स्याद्वादिवद्याकरैः॥७७९॥
× × ×

प्रतीत होती है। यह प्राक्षत भावसंग्रहका संस्कृत अनुवाद प्रतीत होता है। यद्यपि वामदेवने स्वान-स्वानपर परिवर्सन, परिवर्सन और संशोधन भी किये हैं। पर यह स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। यह देवसेन द्वारा रिवत भावसंग्रहका रूपान्तर मात्र है। वामदेवने 'उक्त व' कहकर ग्रम्थान्तरोंके उद्धरण भी प्रस्तुत किये हैं। गीताके उद्धरण कई स्थलोंपर प्राप्त होते हैं। वैदिकपुराणोंसे भी उद्धरण ग्रहण किये गये हैं। नित्येकान्त, क्षणिकेकान्त, नास्तिकवाद, वेनेयकमिथ्यात्व, अज्ञान, केवलि-भूक्ति, स्त्री-मोक्ष, सग्रंथ-मोक्षकी समीक्षाके पर्वात् १४ गुण-स्थानोंका स्वरूप और ११ प्रतिमाओंके लक्षण प्रतिपादित किये गये हैं। इज्या, वित्त, गुरूपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप आदिका कथन आया है।

भावसंग्रहके अतिरिक्त वामदेवके द्वारा रचित निम्नलिखित ग्रन्थ और भी मिलते हैं—

१. प्रतिष्ठासूक्तिसंग्रह

३. त्रेलोक्यदीपक

५ त्रिलोकसारपूजा

२. तस्वार्यसार

४. श्रुतज्ञानोद्यापन

६. मन्दिरसंस्कारपूजा

## पं० मेधावी और उनकी रचना

मेधावीके गुरुका नाम जिनचन्द्र सूरि था। इन्होंने 'धर्मसंग्रह-श्रावकाचार' नामक ग्रंथकी रचना हिसार नामक नगरमें प्रारंभ की थी और उसकी समाप्ति नागपुरमें हुई। उस समय नागपुर पर फिरोजशाहका शासन था। मेधावीने 'धर्मसंग्रहश्रावकचार' के अन्तमें प्रशस्ति अंकित की है, जिसमें बताया है कि कुन्द-कुन्दके आम्नायमें पित्रत्र गुणोंके धारक स्याद्वादिवद्याके पारगामी पद्मनिन्द आचार्य हुए। इन पद्मनिन्दके पट्टपर द्रव्य और गुणोंके ज्ञाता शुभचन्द्र मुनिराजके पट्टपर श्रुतमुनि हुए। इन श्रुतमुनिसे मेधावीने अष्टसहस्री ग्रंथका अध्ययन किया। जिनचन्द्र के शिष्यों में रत्नकीर्तिनका भी नाम आया है। मेधावी श्रावकाचारके अद्वितीय पंडित थे। इन्होंने समन्तभद्र, वसुनन्दि और आशाधर इन तीनों आचार्योंके श्रावकाचारोंका अध्ययन कर धर्मसंग्रह श्रावकाचारकी रचना की है। मेघावीने ग्रंथरचना-कालका निर्देश कर अपने समयकी सूचना स्वयं दे दी है। बताया है—

सपादलक्षे विषयेऽतिसुन्दरे

श्रिया पुरं नागपुरं समस्ति तत्।

पेरोजखानो नृपतिः प्रपाति स-

X

न्यायेन शौर्येण रिपूलिहन्ति च ॥ १८॥

× ";

**आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक: ६७** 

# मेघाबिनामा निवसन्नहं बुधः पूर्णं व्यवां ग्रन्थिममं तु कार्त्तिके। चन्द्राब्धिवाणैकमितेऽत्र (१५४१) वत्सरे कृष्णे त्रयोदस्यहनि स्वशक्तितः॥ २१॥

वि० सं० १५४१ कार्त्तिक कृष्णा त्रयोदशोके दिन धर्मसंग्रहश्रावकाचारकी समाप्ति हुई है। इस प्रकार मेधावीने ग्रंथरचनाका समय सूचित कर अपने समयका निर्देश कर दिया है। अतएव कविका समय वि० की १६वीं शती है।

कविका एक ही ग्रन्थ उपलब्ध है—धर्मसंग्रहश्रावकाचार। इस श्रावका-चारमें १० अधिकार हैं। प्रथम अधिकारमे श्रेणिक द्वारा गौतम गणधरसे श्रावकाचार सम्बन्धी प्रश्न पूछना और गौतमका उत्तर देना वर्णित है। इस अधिकारमें प्रधानतः राजगृहके विपूलाचल पर्वत पर तीर्थंकर महावीरके समवशरणका वर्णन आया है और उसका द्वितीय अधिकारमें विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। मानस्तंभ, वीथियों, गोपूर, वप्र, प्राकार, तोरण आदि भी इसी अधिकारमे वर्णित हैं। तृतीय अधिकारमे श्रेणिक महाराजका समवशरणमें पहुँचकर अपने कक्षमें बैठना एवं महावीरकी दिव्यध्वनिका खिरना वर्णित है। चतुर्थं अधिकारमें सम्यग्दर्शनका निरूपण आया है। सम्यग्दर्शनको ही धर्मका मूल बतलाया है। जब तक व्यक्तिकी आस्था धर्मोन्मुख नही होती तब तक वह अपनी आत्माका उत्थान नही कर सकता । अतः मैघावीने सम्यग्दर्शनके साथ अष्टमूलगुण, द्वादश प्रतिमाएँ, सात तत्त्व, नव पदार्थ आदिका कथन किया है । इसी प्रसंगमें ३६३ मिथ्यावादियोंकी समीक्षा भी की गई है। चतुर्थ अधिकारका ८१वां पद्य आशाधरके सागारधर्मामृतके प्रथम अध्यायके १३वें पद्यसे बिल्कूल प्रभावित है। ऐसा प्रतीत होता है कि मेधावीने चतुर्थ अध्यायके ७७, ७८ और ७९वें पद्य भी आशाधरके सागारधर्मामृतके अध्ययनके पश्चात् ही लिखे हैं। पंचम अधिकारमें दर्शन-प्रतिमाका वर्णन किया गया है और प्रसंगवश मद्य. मांस और मधुके त्याग पर जोर दिया गया है। नवनीत, पंचउदुम्बरफल, अभस्यभक्षण, च्तकीडाके त्यागका भी निर्देश किया गया है। षष्ठ अधिकारमें पंचाणुवतोंका स्वरूप आया है और सप्तममें सात शीलोंका वर्णन किया है। अष्टम अधिकारमें सामायिकादि दश प्रतिमाओंका वर्णन किया गया है। नवम अधिकारमें ईर्या, भाषा, एषणा, आदाननिक्षेपण और उत्सर्ग इन पाँच सिम-तियोंके स्वरूपवर्णनके पश्चात् नैष्ठिक श्राबकके लिए विघेय कर्त्तब्योंपर प्रकाश डाला गया है। इस अधिकारमें संयम, दान, स्वाध्याय सल्लेखनाका भी वर्णन आया है। दशम अधिकारमें विशेष रूपसे समाधिमरणका कथन किया गया है।

को साधक अपनी मृत्युके समयको शान्तिपूर्वक सिद्ध कर छेता है वह सद्वति लाभ करता है। इस प्रकार मेघावीने वर्मसंग्रहश्चावकाकारकी रचना कर श्रावकाचारको संक्षेपमें बतलानेका प्रयास किमा है। इस ग्रन्थका प्रकाशन बाबू सूरजभान वकील देवबन्द द्वारा १९१० में हो चुका है।

रामचन्द्र हुमुभु

रामचन्द्र मुमुक्षुने 'पुष्यास्रव-कथाकोश'की रचना की है। इस ग्रन्थकी पुष्पिकाओंमें बताया गया है कि वे दिव्यमुनि केशवनन्दिके शिष्य थे। प्रशस्तिमें लिखा है—

"यो भव्याब्जदिवाकरो यमकरो मारेभपञ्चाननो नानादुःखविधायिकमंकुमृतो वज्जायते विव्यवीः। यो योगीन्द्रनरेन्द्रवन्दितपदो विद्यार्णवोत्तीर्णवान् स्यातः केशवनन्दिदेवयतिपः श्रीकुन्दकुन्दान्वयः॥१॥ शिष्योऽभूत्तस्य भव्यः सकलजनिहतो रामचन्द्रो मुमुक्षु-र्ज्ञात्वा शब्दापशब्दान् सुविशदयशसः पद्मनन्द्याह्नयादे। वन्द्याद् वादीभसिहात् परमयतिपतेः सोऽभ्यधाद्मव्यहेतो-

ग्रंन्थं पुण्यास्रवास्यं गिरिसमितिमितै (५७) दिव्यपद्यैः कथार्थैः ॥२॥ अर्थात् आचार्य कुन्दकुन्दकी वंशपरम्परामं दिव्यवृद्धिके धारक केशव-नन्दि नामके प्रसिद्ध यतीन्द्र हुए। वे भव्यजीवरूप कमलोंको विकसित करनेके लिए सूर्यसमान, संयमके परिपालक, कामदेवरूप, हाथीके नष्ट करनेमें सिंहके समान पराक्रमी और अनेक दुःखोंको उत्पन्न करनेवाले कर्मरूपी पर्वतके भेदनेके लिए कठोर वज्रके समान थे। बढ़े बढ़े ऋषि और राजा महाराजा उनके चरणोंकी वन्दना करते थे। वे समस्त विद्याओंमें निष्णात थे।

उनका भव्य शिष्य समस्त जनोंके हितका अभिलाषी रामचन्द्र मुमुक्षु हुआ। उसने यशस्वी पद्मनिन्द नामक मुनिके पासमें शब्द और अपशब्दोंको जानकर व्याकरणशास्त्रका अध्ययन करके कथाके अभिप्रायको प्रकट करने वाले ५७ पद्यों द्वारा भव्यजीवोंके निमित्त इस पुण्यास्त्रव कथा ग्रन्थको रचा है। वे पद्मनिन्द फेली हुई अतिशय निर्मल कीर्तिसे विभूषित, वन्दनीय एवं वादी छपी हाथियोंको परास्त करनेके लिए सिंहके समान थे। कुन्दकुन्दाचार्यकी इस वंशपरम्परामें पद्मनिन्द त्रिरात्रिक हुए। वे देशीयगणमें मुख्य और संघके स्वामी थे। इसके पश्चात् माधवनिन्द पंडित हुए, जो महादेवकी उपमाको घारण करते थे। इनसे सिद्धान्तशास्त्रके पारंगत मासोपवासी गुणरत्नोंसे विभूषित, पंडितोंमें प्रधान वसुनन्दि सूरि हुए। वसुनन्दिके शिष्य मौिलनामक गणी हुए।

नाचार्यकुल्य कान्यकार एवं लेखक : ६९

## ये निरन्तर भव्यजीवरूप कमर्लीके प्रफुल्लित करनेमें सूर्यंके समान सत्पर थे। ये देवोंके द्वारा वन्दनीय थे।

उनके शिष्य मुनिसमूहके द्वारा वन्दनीय श्रीनन्दि सूरि हुए। उनकी कीर्त्ति चन्द्रमाके समान थी। वे ७२ कलाओंमे प्रवीण थे। उन्होंने अपने ज्ञानके तेजसे सभी दिशाओंको आलोकित कर दिया था। श्रीनन्दि चार्वाक, बौद्ध, जैंन, सांख्य, शैव आदि दर्शनोंके विद्वान् थे।

उपर्युक्त प्रशस्तिसे यह स्पष्ट है कि केशवनित्द अच्छे विद्वान् थे और उन्हीं-के शिष्य रामचन्द्र मुमुक्षु थे। रामचन्द्रने महायशस्वी वादीभसिंह महामुनि पद्मनित्दसे व्याकरण शास्त्रका अध्ययन किया था। कुछ विद्वानोंका अभिमत है कि प्रशस्तिके अतिम छ: पद्य पीछेसे जोड़े गये हैं। ये प्रशस्ति पद्य ग्रंथका मूल भाग प्रतीत नहीं होते। यह संभव है कि इस प्रशस्तिमें उल्लिखित पद्मनित्द रामचन्द्रके व्याकरणगुरु रहे हों। प्रशस्तिके आधारपर, पद्मनित्द, माधवनित्द, वसुनन्दि, मौली या मौनी और श्रीनन्दि आचार्य हुए है। सिद्धान्त-शास्त्रके ज्ञाता वसुनन्दि मूलाचारटीकाके रचियता वसुनन्दि यदि हैं तो इनका समय १२३४ ई० के पूर्व होना चाहिए।

रामचन्द्र मुमुक्ष संस्कृत-भाषाके प्रौढ़ गद्यकार हैं। उन्होंने संस्कृत और कन्नड़ दोनों भाषाओकी रचनाओंका पुण्यास्त्रवकथाकोशके रचनेमें उपयोग किया है। कन्नड़ भाषाके अभिज्ञ होनेसे उन्हे दक्षिणका निवासी या प्रवासी माना जा सकता है। रामचन्द्रके इस कथाकोशसे यह स्पष्ट होता है कि रच-यिताकी कृतिमे व्याकरण-शैथिल्य है। उनकी शैली और मुहाबरोंसे भी यही सिद्ध होता है।

#### स्थितिकाल

रामचन्द्र मुमुक्षुने अपने लेखनकालके सम्बन्धमें कुछ भी उल्लेख नहीं किया है। इनके स्थितिकालका निर्णय ग्रन्थोंके उपयोगके आघारपर ही किया जा सकता है। इन्होंने हरिवंशपुराण, महापुराण और बृहद्कथाकोशका उपयोग किया है। हरिवंशपुराणका समय ई० सन् ७८३, महापुराणका समय ई० सन् ८९७ और बृहद्कथाकोशका ई० सन् ९३१-३२ है। अत्तएव रामचन्द्रका समय ई० सन् की १०वीं शताब्दीके पश्चात् है। रामचन्द्रकी कृतिके आघारसे कन्नड़ किव नागराजने ई० सन् १३३१में कन्नड़चंपूकी रचना की है। अत्तएव १३३१ के पूर्व इनका समय संभाव्य है। यदि प्रशस्तिमें उल्लिखित वसुनन्दि मूलाचारकी टीकाके रचयिता सिद्ध हो जायें, तो रामचन्द्रका समय १३वीं शतीके मध्यका भाग होगा।

७० : तीर्यंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

दूसरी बात यह है कि रत्नकरण्डके टोकाकार प्रशाबन्द्रने 'रामचन्द्रकी कथाएँ इस टीकामें प्रहण की हैं तो रामचन्द्र प्रशाबन्द्रसे भी पूर्व सिद्ध होंगे।

हमारा अनुमान है कि पुण्यास्नवकथाकोशके रचयिता केशवनिन्दके शिष्य रामचन्द्र आशाधरके समकालीन या उनसे कुछ पूर्ववर्ती हैं।

#### रचनाएँ

रामचन्द्र मुमुसुकी पुण्यास्रवकथाकोशके साथ शान्तिनाथचरित कृति भी वतलायो जाती है। पद्मनिन्दके शिष्य रामचन्द्र द्वारा रचित धर्मपरीक्षा ग्रन्थ भी संभव है। पुण्यास्रव ४५०० क्लोकोंमें रचित कथा-ग्रन्थ है। इस ग्रन्थका सारांश किवने ५७ पद्योंमें निबद्ध किया है। आठ कथायें पूजाके फलसे; नौ कथाएँ पंचनमस्कारके फलसे; ७ कथायें श्रुतोपयोगके फलसे; ७ कथाएँ शीलके फलसे सम्बद्ध; ७ कथाएँ उपवासके फलसे और १५ कथाएँ दानके फलसे सम्बद्ध हैं। शैली वैदर्भी है, जिसे पूजा, दर्शन, स्वाध्याय आदिके फलोंको कथाओंके माध्यम द्वारा व्यक्त किया गया है।

## वादिचन्द्र

बलात्कारगणकी स्रत-शाखाके भट्टारकोंमें किव वादिचन्द्रका नाम उपलब्ध होता है। इनके गुरु प्रभाचन्द्र और दादागुरु ज्ञानभूषण थे। इनकी
जाति हुवड़ बतायो गई है। स्रत-शाखाके भट्टारकपट्टपर पद्मनिन्द, देवेन्द्रकीर्ति,
विद्यानन्दि, मिल्लभूषण, लक्ष्मीचन्द्र, वीरचन्द्र, ज्ञानभूषण, प्रभाचन्द्र और
वादिचन्द्रके नाम उपलब्ध होते है। वादिचन्द्रके पट्टपर महीचन्द्र आसीन हुए
थे। वादिचन्द्र काव्यप्रतिभाकी दृष्टिसे अन्य भट्टारकोंकी अपेक्षा आगे है।
उनकी भाषा प्रौढ है और उसमें भावगाभीयं पाया जाता है। ग्रंथरचना
करनेके साथ उन्होंने मूत्तियोंकी प्रतिष्ठा भी करवाई थी। धर्म और साहित्यके
प्रचारमें उनका बहुमूल्य योग रहा। मूलसंघ सरस्वतीगच्छ और बलात्कारगणके विद्यानोंमें इनकी गणना की गई है।

#### स्थितिकाल

भट्टारक वादिचन्द्र सूरिके समयमें वि० स० १६३७ (ई० सन् १५८०)में उपाध्याय धर्मकीत्तिने कोदादामें श्रीपालचरितकी प्रति लिखी है। बताया है—

"संवत् १६३७ वर्षे वैशाख वदि ११ सोमे अदेह श्रीकोदादाशुम-स्थाने श्री शीतलनायचैत्यास्रये श्रीमूलसंघे .....भ० श्रीज्ञानभूषणदेवाः तत्पट्टे भ० श्री

माचार्यतुस्य काव्यकार एवं लेखक : ७१

प्रमाचन्द्रदेवाः तत्पट्टे म॰ श्रीवादिचन्द्रः तेषां मध्ये उपाध्याय धर्मकीति स्वकर्मक्षयार्थं लेखि।"

वि॰ सं॰ १६४० (ई० सन् १५८३)में वाल्मीकिनगरमें पार्विपुराण की रचना; वि० सं० १६५१ (ई० सन् १५९४)में श्रीपाल-आख्यान एवं वि० सं० १६५७ (ई० सन् १६००)में अंकलेश्वरमें यशोधरचरितका प्रणयन किव द्वारा हुआ है। वादिचन्द्रने ज्ञानसूर्योदयनाटककी रचना माघ शुक्ला अष्टमी वि० सं० १६४८ (ई० सन् १५९१)में मधूकनगर गुजरातमें समाप्त की थी।

कविकी एक अन्य रचना पवनदूतनामक खण्डकाच्य भी उपलब्ध है। पर इस काव्यमें कविने रचनाकालका निर्देश नहीं किया है। वादिचन्द्रका समय वि० सं० १६३७-१६६४ संभव है।

#### रचनाएँ

कवि वादिचन्द्रने खण्डकाव्य, नाटक, पुराण एवं गीतिकाव्योंका प्रणयन किया है। इनके द्वारा लिखित निम्नलिखित ग्रंथ उपलब्ध हैं:—

- १. पार्स्वपुराण—इस पौराणिक ग्रन्थमें २३वें तीर्थंकर पार्स्वनाथका चरित वर्णित है। इसका परिमाण १५८० अनुष्टुप् रुलोक है।
- २. श्रीपाल-आख्यान---गुजराती मिश्रित हिन्दीमें यह गीतिकाव्य लिखा गया है। भाषाका नमूना निम्न प्रकार है---

प्रगट पाट त अनुक्रमे मानु ज्ञानभूषण ज्ञानवत्तजी।
तस पद कमल भ्रमर अविचल जस प्रभाचन्द्र जयवत्रजी।।
जगमोहन पाटे उदयो वादीचन्द्र गुणालजी।
नवरसगीते जेणे गायो चक्रवर्ति श्रीपालजी।।

३. सुभगसुलोचनाचरित—यह कथात्मक काव्य है। इसमें ९ परिच्छेद है। कविने अन्तिम प्रशस्तिमें उक्त काव्यकी विशेषतापर प्रकाश डालते हुए लिखा है—

> "विहाय पद-काठिन्यं सुगमैर्वचनोत्करैः। चकार चरितं साध्वा वादिचन्द्रोऽल्पमेधसा।।"

१. भट्टारक-सम्प्रदाय, शोलापुर, लेखांक ४९१।

शून्याब्दे रसाब्जाके वर्षे पक्षे समुज्ज्वले ।
 कार्त्तिके मासि पंचम्या वाल्मीके नगरे मुदा ।—पाइर्वपुराण, लेलांक-४९२ ।

३ ''संवत सोल एकावनावर्षे कीधो ये परबंधजी ।''—श्रीपाल-आस्थान, लेखाक ४९४ ।

४. ''सप्तपंचरसाब्जाके वर्षेकारि सुशास्त्रकम्''—यशोधरचरित, लेखांक ४९५ ।

५. ''वसुवेद रसाञ्जाके वर्षे माघे सिताष्टमी दिवसे''—ज्ञानसूर्योदयनाटक, लेखांक ४९३।

७२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी काचार्य-परम्परा

स्पष्ट है कि कविने समस्यन्त कठोर पदोंको छोड़ सरल और छघु अस-मस्यन्त पदोंको चयन इस काव्यसे किया है।

४. ज्ञानसूर्योदय नाटक—इस नाटकके पात्र भावात्मक हैं। सूत्रवार और नटीके बीच सम्पन्न हुए वार्ताकापमें कहा गया है लोक स्वभावतः उपशान्त है। किसी कर्मके प्रभावसे व्यक्ति आन्त होते हैं और पुनः शान्ति प्राप्त करते हैं। चैतन्य-आत्माकी सुमित और कुमित्त नामक दो पित्नमोसे पृथक्-पृथक् दो कुल उत्पन्न हुए हैं। सुमितिके पुत्र विवेक, प्रबोध, सन्तोष और शोल हैं तथा कुमितिके मोह, मान, मार, क्रोध और लोभ हैं। कुमितिकी प्रेरणासे आत्माने मोह और काम नामक पुत्रोंको राज्य दे दिया। विवेकको यह अच्छा न लगा। अतएव वह ध्यान आदिकी सहायतासे मोह और कामको वश करता है तथा मुक्तिलाभ करता है।

५. पवनदूत — इसमें १०१ पद्य हैं। यह मेघदूतकी शैलीमें लिखा गया एक स्वतंत्र काव्य है। इसमें बदाया है कि उज्जियनीमें विजयनरेश नामक राजा रहता था। उसकी पत्नीका नाम तारा था। अपनी रानीसे बहुत प्रेम करता था। एक दिन अशिनवेग नामका एक विद्याधर ताराको हरकर ले गया। रानीके वियोगसे राजा दुःखी रहने लगा। विरहावस्थामें वह पवनको दूत बनाकर रानीके पास मेजनेका निश्चय करता है। अपनी विरहावस्थाका चित्रण करनेके अनन्तर पवनको वह मार्ग बतलाता है। इस सन्दर्भमें बन, नदी, पर्वत, नगर और नगरोंमें निवास करनेवाली स्त्रियों तथा उनकी विलासमयी चेष्टाओंका बड़ा सुन्दर वर्णन किया है। पवन राजाका सन्देश लेकर अशिनवेगके नगरमें पहुँचता और अशिनवेगके महलमें जाकर ताराको उसके प्रियका सन्देश सुनाता है। तदनन्तर अशिनवेगके सभामें जाकर उसे ताराके वापस दे देनेका परामर्श देता है। अशिनवेग विजयनरेशको युद्धको धमकी देता है; पर उसकी माता उसे युद्ध न करनेका परामर्श देती है। और ताराको पवनके हाथ सौंप देती है। पवन ताराको लेकर वापस आ जाता है।

यह काव्य मन्दाक्रान्ता छन्दोंमें लिखा गया है। भाषा सरल, सरस और प्रसादगुणमय है। ऋतुओका चित्रण काव्यात्मक शैळीमें किया गया है।ताराके शीलकी अभिव्यञ्जना बहुत ही सुन्दर हुई है।

- ६. पाण्डवपुराण-इसमें पाण्डवोंका वृत्तान्त विणित है।
- ७. यशोधरचरित-महाराज यशोधरकी लोकप्रिय कथा इसमें दी है।
- ८. होलिकाचरित-एक सरस चरितकाव्य है।

## काष्यप्रसिमा

कवि वादिचन्द्रने अपनी रचनाशैली द्वारा लोकश्चिको तो परिष्कृत किया हो है, कोमल पदावली एवं भाषाका व्यवहार कर नई उद्भावनाएँ प्रसूत की हैं। इनके साहित्यके प्रधान तीन गुण हैं—ललित पद, सुकुमार भाव एवं अवि-कटाक्षर-बन्ध।

कविको एक अन्य विशेषता रूपकात्मकताकी भी है। भावात्मक पदार्थों-काम, मोह, विवेक, सुमित, कुमित आदिका प्रयोग स्थूलपात्रके रूपमें विहित है। अतः प्रतीक काव्य लिखनेमें भी किव किसीसे पीछे नही है। राजा पवनसे प्रार्थना करता हुआ कहता है—

> ''क्षित्यां नीरे हुतभुजि परव्योम्नि काले विशाले त्वं लोकाना प्रथममकथि प्राणसंत्राणतत्त्वम् । तस्माद्वातोधरचलगते तान्वियोगे हि नार्याः, स्याभैवान्तर्विपुलकरुणः सत्त्वरक्षानपेक्षः ॥''-पवनदूत । पद्य ३

हे पवन! हर समय प्राणकी रक्षा करनेवाले पञ्चभूतोंमें—पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और कालमें तुम्हारी गणना प्रधानरूपसे की जाती है। अतएव मेरे वियोगमे जो मेरी प्रियाके प्राण निकलनेकी तैयारी कर रहे हैं उन्हें तुम जाकर रोक दो। अतः जीवके हृदयमें दयाका भाव उमड़ा रहता है वे प्राणियोंकी रक्षासे कदापि विमुख नहीं होते। पवनका महत्त्व बतलाते हुए राजा पुनः कहता है—

"एते वृक्षाः सित नवघनेऽप्यत्र सर्वत्र भूमौ बोभूयन्ते न हि बहुफलास्त्वां विनेति प्रसिद्धिः । तस्मात्तांस्त्वं घनफलघनान्संप्रयच्छनप्रकृर्याः

प्रायः प्राप्ताः पवनमतुरुां पुष्टितामानयन्ति ॥"-पवनदूत ४

देखो समस्त संसारमें तुम्हारे विषयमें यह प्रसिद्धि है कि नवीन वर्षाके होनेपर भी वृक्ष तुम्हारे बिना अधिक नहीं फलते। अतः तुम जाते समय इस बातकी याद रखना कि तुम्हें मार्गमें जो-जो वृक्ष मिलें उन्हें खूब फलयुक्त बनाते हुए जाना; क्योंकि पवनको प्राप्त कर प्रायः सभी पृष्ट हो जाते हैं।

इस प्रकार किवने विरही नायक द्वारा पवनसे विभिन्न प्रकारकी बातें कराई हैं। संक्षेपमें किव वादिचन्द्रको अपनी रचनाओं के प्रणयनमें पर्याप्त सफ-रुता मिली है।

७४: तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

कवि दोहुम्पने 'मुजबिलचिरितम्' नामक एक ऐतिहासिक खण्डकाव्यकी रचना की है। ये आत्रेय गोत्रीय विप्रोत्तम और जैन धर्मावलम्बी थे। ये पिरिय-पट्टणके निवासी करणिकतिलक देवप्यके पुत्र थे। इनके गुकका नाम पंडिस मुनि था। कविने अपना परिचय देते हुए लिखा है—

बादिबह्मविनिर्मितामलमहावंशाब्यिचन्द्रायमा— नात्रयोद्भवित्रमोत्रतिलकः श्रीजैनवित्रोत्तमः। दोड्डय्यः सुगुणाकरोऽस्ति पिरिराजाख्यानसत्पत्तने, तेनासौ जिनगोम्मटेशचरितं भक्त्या मुदा निर्मितम्॥

#### स्थितकारू

श्री पं॰ के॰ भुजबिल शास्त्रीने कविका समय १६वीं शताब्दी माना है। भाषा और शैलीकी दृष्टिसे भी इस कविका समय १६वीं शतीके आसपास प्रतीत होता है।

#### रचना और काव्यप्रतिभा

कविकी एक ही रचना 'भुजबिलचरितम्' उपलब्ध है। यह रचना जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग १०, किरण २ में प्रकाशित है। 'भुजबिलचरितं'का नाम 'भुजबिलशतकम्' भी है। इस काव्यमें मैसूर राज्यान्तगंत श्रवणबेलगोलस्य प्रसिद्ध अलौकिक एवं दिव्य गोम्मटस्वामीकी मूत्तिका इतिहास विणत है। किनने चरित आरम्भ करते ही रूपक-अलंकार द्वारा प्रशस्त भुजबिलचरितको प्रारम्भ करनेकी प्रतिज्ञा की है।

> श्रीमोक्षलक्ष्मीमुखपद्मसूर्यं नाभेयपुत्रं वरदोर्बलीशम्। नत्वादिकामं भरतानुजातं तस्य प्रशस्तां सुकथां प्रवक्ष्ये ॥ १ ॥

किवने प्रस्तुत पद्ममें नाभेयपुत्र—भुजविलको मोक्षलक्ष्मी मुखप्दाको विक-सित करनेवाला सूर्य कहा है। इस सन्दर्भमें उपमेय और उपमानके साधम्यंका पूरा विस्तार पाया जाता है। नाभेयपुत्रमें सूर्य साधम्यं न होकर ताद्रूप्य बन गया है। अतः यहाँ ताद्रूप्यप्रतीतिजन्य चमत्कार पाया जाता है।

कतिपय पद्योंको पढ़नेसे कालिदासकी रचनाओंकी स्मृति हो आती है। कुमारसम्भवके "अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा" १।१ का स्पष्ट प्रभाव निम्न-लिखित पद्यपर वर्त्तमान है—

आवार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ७५

संदुत्तरस्यां दिशि पौदनाख्यापुःसे विभाति त्रिदशाधिपस्य। पुरप्रभास्वत्प्रतिविम्बितादरीमेव जैनक्षितिमण्डलेऽस्मिन् ॥१६॥

कवि गोम्मटेशकी मूर्त्तिको कामधेतु, चिन्तामणि, कल्पवृक्ष आदि उपमानों-से तुलना करता हुआ उसका वैशिष्टथ निरूपित करता है—

अकृत्रिमाहंत्प्रतिमापि कायोत्सर्गेण भातीव सुकामधेनुः। चिन्तामणिः कल्पकुंजः पुमानाकृति विषत्ते जिनविम्बमेतत्॥२१॥

कविकी भाषा त्रौढ है। एक-एक शब्द चुन-चुनकर रखा गया है। गोम्म-टेशके मस्तकाभिषेकका वर्णन करता हुआ कवि कहता है—

> बष्टाधिक्यसहस्रकुम्भिनभृतैः सन्मन्त्रपूतात्मकैः कर्पूरोत्तमकुंकुमादिविलसद्गंधच्छटामिश्रितैः । गंगाद्युद्धजलैरशेषकलिलोत्सन्तापविच्छेदकैः श्रीमदोर्बेलिमस्तकाभिषवणं चक्रे नृपाग्रेसरः॥४४॥

अभिषेकमें प्रयुक्त जलको विशेषता और पवित्रताका मूर्तिमान चित्रण करता हुआ कवि कहता है—

> पीयूषवत्साधुकरैरिनद्येश्चोच्चोद्भवेः सारतरैर्जलोघैः । श्रीगुम्मटाधीक्वरमस्तकाग्रे स्नानं चकार क्षितिपाग्रगण्यः ॥४५॥

किवने भावव्यञ्जनाको स्पष्ट करनेके लिए रूपक-अलंकारकी अनेक पद्योंमे सुन्दर योजना की है। हेमसेन मुनिको कुन्दकुन्दवशरूपी समुद्रको समृद्धिके लिए चन्द्रमा, देशीयगणरूपी आकाशके लिए सूर्य, वक्रगच्छके लिए हम्यंशेखर एवं नन्दिसंघरूपी कमलवनके लिये राजहस कहा है—

> कुन्दकुन्दवंशवाधिपूर्णंचन्द्रचारुदे — शोगणाभ्रसूर्यंवक्रगच्छहम्यंशेखर । नन्दिसंघपद्मषण्डराजहंस भूतले त्वं जयात्र हेमसेनपण्डितायं सन्मुने ॥९२॥

#### राजमल्ल

राजमल्लके जीवन-परिचयके सम्बन्धमें लाटीसहिताके अन्तमे प्रशस्ति उपलब्ध है। इस प्रशस्तिसे यद्यपि सम्पूर्ण तथ्य सामने नही आते—केवल उससे निम्नलिखित परिचय ही प्राप्त होता है—

> एतेषामस्ति मध्ये गृहनृपरुचिमान् फामनः संघनाथ-स्तेनोच्चैः कारितेयं सदनसमृचिता संहिता नाम लाटी ।

७६ : तीर्थंकर महाबीर और उनकी आवार्य-परम्परा

श्रेशोऽर्वं फामनीयैः प्रमुदितमनसां दानमानासनासैः। स्वोपन्ना राजमल्लेन विदितविदुषाम्नायिना हैमचन्द्रे ॥३८॥ —लाटीसंहिता ग्रन्थकर्ता प्रशस्ति, पद्म ३८

इस पद्यसे ग्रन्थकत्ति सम्बन्धमें इतना ही अवगत होता है कि वे हेमचन्द्र-की आम्नायके एक प्रसिद्ध विद्वान थे और उन्होंने फामनके दान, मान, आस-नादिकसे प्रसन्नचित्त होकर लाटीसंहिताकी रचना की थी। यहाँ जिन हेमचन्द्र-का निर्देश आया है वे काष्ठासंघी भट्टारक हेमचन्द्र हैं, जो माथुरगच्छपुष्कर-गणान्वयी भट्टारक कुमारसेनके पट्टिशच्य तथा पद्मनिन्द भट्टारकके पट्टगुरु थे, जिनकी कविने लाटीसहिताके प्रथमसर्गमें बहुत प्रशंसा की है। बताया है कि वे भट्टारकोंके राजा थे। काष्ठासंघरूपी आकाशमें मिथ्या-अंधकारको दूर करनेवाले सूर्य थे और उनके नामकी स्मृतिमात्रसे दूसरे आचार्य निस्तेज हो जाते थे।

इन्ही भट्टारक हेमचन्द्रकी आम्नायमें ताल्हू विद्वान्को भी सूचित किया गया है। इस विषयमें कोई सन्देह नहीं रहता कि किव राजमल्ल काष्ठासंघी विद्वान् थे। इन्होंने अपनेको हेमचन्द्रका शिष्य या प्रशिष्य न लिखकर आम्नायी बताया है। और फामनके दान, मान, आसनादिकसे प्रसन्न होकर लाटोसंहिताके लिखने की सूचना दो है। इससे यह स्पष्ट है कि राजमल्ल मुनि नहीं थे। वे गृहस्था-चार्य या ब्रह्मचारी रहे होंगे।

राजमल्लका काव्य अध्यात्मशास्त्र, प्रथमानुयोग और चरणानुयोगपर आघृत है। 'जम्बूस्वामीचरित'में कविने अपनी लघुता प्रदर्शित करते हुए लिखा है कि मै पदमे तो सबसे छोटा हूँ ही, वय और ज्ञान आदि गुणोमे भी सबसे छोटा हूँ—

> 'सर्वेभ्योऽपि लघीयांच्च केवलं न क्रमादिह । वयसोऽपि लघुर्बुद्धो गुणैर्ज्ञानादिभिस्तथा ॥१।१३४॥' —जम्बूस्वामाचरित १।१३४।

#### स्थितिकाल

कवि राजमल्लने लाटीसहिताकी समाप्ति वि॰ स॰ १६४१में आदिवन दशमी रविवारके दिन की है। प्रशस्ति निम्न प्रकार है—

(श्री) नृपतिविक्रमादित्यराज्ये परिणते सति। सहैकचरवारिशद्भिरव्यानां शतकोड्य।।२॥

**जाचार्यतु**ल्य कान्यकार एवं लेखक : ७७

## तत्रापि चारिवनीमासे सित्तपक्षे शुभान्विते । दशम्यां च दशरथे शोभने रविवासरे ॥३॥

जम्बुस्वामीचरितके रचनाकालका भी निर्देश मिलता है। यह ग्रन्थ वि० सं॰ १६३२ चैत्र कृष्णा अष्टमी पुनर्वसु नक्षत्रमें लिखा गया है। इस काव्यके बारम्भमें बताया गया है कि अर्गलपूर (आगरा)में बादशाह अकबरका राज्य या। कविका अकवरके प्रति जिजया कर और मद्यकी बन्दी करनेके कारण बादर भाव था। इस काव्यको अग्रवालजातिमें उत्पन्न गर्गगोत्री साहु टोडर-के लिए रचा है। ये साहु टोडर अत्यन्त उदार, परोपकारी, दानशील और विनयादि गुणोंसे सम्पन्न थे। कविने इस संदर्भमें साहु टोडरके परिवारका पूरा परिचय दिया है। उन्होंने मथुराकी यात्रा की थी और वहाँ जम्बुस्वामी क्षेत्रपर अपार धनव्यय करके ५०१ स्तूपोंकी मरम्मत तथा १३ स्तूपोंका जीर्णोद्धार कराया था। इन्हींकी प्रार्थनासे राजमल्लने आगरामें निवास करते हुए जम्बू-स्वामीचरितकी रचना की है। अतएव संक्षेपमें कवि राजमल्लका समय विक्रम-की १७वीं शती है। हमारा अनुमान है कि पञ्चाध्यायीकी रचना कविने लाटी-संहिताके पश्चात् वि० सं० १६५०के लगभग की होगी। श्री जुगलकिशोर मुस्तार जीने लिखा है '---''पञ्चाध्यायीका लिखा जाना लाटीसंहिताके बाद प्रारंभ हुआ है। अथवा पंचाध्यायीका प्रारंभ पहले हुआ हो या पछि, इसमें सन्देह नहीं कि वह लाटीसंहिताके बाद प्रकाशमें आयी है। और उस वक्त जनताके सामने रखी गई है जबिक किव महोदयकी यह लोकयात्रा प्रायः समाप्त हो चुकी थी। यही वजह है कि उसमें किसी सन्धि, अध्याय, प्रकरणादिक या ग्रथ-कत्तिके नामादिकी कोई योजना नहीं हो सकी और वह निर्माणाधीन स्थितिमें ही जनताको उपलब्ध हुई है।"

अतएव यह मानना पड़ता है कि पञ्चाध्यायो किव राजमल्लकी अतिम रचना है और यह अपूर्ण है।

#### रचनाएँ

कवि राजमल्लको निम्नलिखित रचनाएँ प्राप्त होती हैं—

- १. लाटीसंहिता
- २. जम्बूस्वामीचरित
- ३. अध्योत्मकलमार्त्तण्ड
- ४. पञ्चाध्यायी
- ५. पिङ्गलशास्त्र

१. श्री पं॰ जुगलिकशोर मुख्तार, वीर वर्ष ३ अंक १२-१३।

७८ : तीर्यंकर महावोर और उनकी जाचार्य-परम्परा

अन्यस्थामी चरित-इस चरितकाव्यमें पुष्यपुरुष जम्बूस्वामीकी कथा वर्णित है। १३ सर्ग हैं और २४०० पछ । कयामुखवर्णनमें वागराका बहुत ही सुन्दर वर्णन आया है। इस ग्रन्थकी रचना आगरामें ही सम्पन्न हुई है। इस काव्यकी कथावस्तुको दो भागोंमें विभक्त कर सकते हैं - पूर्वभव और वर्तमान जन्म । पूर्वभवावलीमें भावदेव और भवदेवके जीवनवृत्तींका अंकन है। कविने विद्युच्चरचोरका आख्यान मी वर्णित किया है। बारमके चार परिच्छेदोंमें र्वाणत समी आस्यान पूर्वभवावलीसे सम्बन्धित हैं। पण्चम परिच्छेदसे जम्बू-स्वामीका इतिवृत्त आरंभ होता है। जम्बूकुमारके पिताका नाम अहंद्दास था। जम्बूकुमार बड़े ही पराक्रमशाली और बीर थे। इन्होंने एक मदोन्मत्त हाथीको वश किया, जिससे प्रभावित होकर चार श्रोमन्त सेठोंने अपनी कन्याओं का विवाह उनके साथ कर दिया। जम्बूकुमार एक मुनिका उपदेश सुन विरक्त हो गये और वे दीक्षा लेनेका विचार करने लगे। चारों स्त्रियोंने अपने मधुर हाव-भावों द्वारा कुमारको विषयभोगोंके लिए आकर्षित करना चाहा; पर वै मेरुके समान अडिंग रहे। नवविवाहिताओंका कुमारके साथ नानाप्रकारसे रोचक वार्त्तालाप हुआ और उन्होंने कुमारको अपने वशमें करनेके लिए पूरा प्रयास किया। पर अन्तमें वे कुमारको अपने रागमें आबद्ध न कर्ंंसकीं। जम्बू-कुमारने जिनदीक्षा ग्रहणकर तपश्चरण किया तथा केवलज्ञान और निर्वाण पाया।

कविने कथावस्तुको सरस बनानेका पूर्ण प्रयास किया है। युद्धक्षेत्रका वर्णन करता हुआ कवि वीरता और रौद्रताका मूर्त्तरूप ही उपस्थित कर,देता है—

> "प्रस्फुरत्स्फुरदस्तीचा भटाः सर्दाशताः परे। औत्पातिका इवानीला सोल्का मेघाः समृत्यिताः॥ करवालं करालाग्रं करे कृत्वाऽभयोऽपरः। पश्यन् मुखरसं तस्मिन् स्वसौन्दर्यं परिजिज्ञवान् ॥ कराग्रं विधृतं खड्गं तुलयत्कोऽप्यभाद्भटः। प्रमिमिसुरिवानेन स्वामीसत्कारगौरवम्॥"

जम्बूस्वामीचरित, ७।१०४-१०६

कविने इस संदर्भमें दृश्य-बिम्बकी योजना-की हैं। समरमें भास्वर अस्त्र धारण किये हुए योद्धा इस प्रकारके दिखलाई पड़ते हैं जिसप्रकार उत्पातकालमें नीले मेघ उल्कासे परिपूर्ण परिलक्षित होते हैं। यह निमित्तधास्त्रका नियम हैं कि उत्पातकालमें टूटकर पड़नेवाली उल्काएँ अनियमित रूपसे झटित गति करती हैं और वे नीले मेघोंके साथ मिलकर एक नया इस्प प्रस्तुत करती हैं। कविने इसी बिम्बको अपने मानसमें ग्रहणकर दीसिमान अस्त्रोंसे परिपूर्ण योद्धाओंकी आआका चित्रण किया है। द्वितीय पद्यमें हायके अग्रभागमें घारण किये गये करवालमें योद्धाओंको रोषपूर्ण अपने मुखका प्रतिविम्ब दिखलाई पड़ता है। इस कल्पनाको भी किवने चमत्कृतरूपमें ग्रहण किया है। इस प्रकार जम्बूस्वामी-चित्रमें विम्बों, प्रतीकों, अलंकारों और रसभावोंकी सुन्दर योजना की गई है। एकादश सगमें सुक्तियोंका सुन्दर समावेश हुआ है।

लाटीसंहिता--लाटीसंहिताकी रचना कविने वैराट नगरके जिनालयमें की है। यह नगर जयपुरसे ४० मोलकी दूरी पर स्थित है। किसी समय यह बिराट मत्स्यदेशकी राजधानी था। इस नगरकी समृद्धि इतनी अधिक थी कि यहां कोई दोन-दरिद्री दिखाई नहीं पड़ता। अकबर बादशाहका उस समय राज्य था। और वही इस नगरको स्वामी तथा भोक्ता था। जिस जिनालयमें बैठकर कविने इस ग्रन्थकी रचना की है वह साधु दूदाके ज्येष्ठ पुत्र और फामन के बड़े भाई 'न्योता'ने निर्माण कराया था। इस सेहिताग्रंथकी रचना करनेकी प्रेरणा देने वाले साह फामनके वंशका विस्तार सहित वर्णन है। और उससे फामनके समस्त परिवारका परिचय प्राप्त हो जाता है। साथ ही यह भी मालूम होता है कि वे लोग बहुत वैभवशालो और प्रभावशाली थे। इनकी पूर्वनिवास-भूमि 'डौकिन' नामकी नगरी थी । और ये काष्ठासघी भट्टारकोंकी उस गर्द्धी-को मानते थे, जिसपर क्रमशः कुमारसेन, हेमचन्द्र, पद्मनन्दि, यश कोत्ति और क्षेमकीत्ति नामके मट्टारक प्रतिष्ठित हुए थे। क्षोमकीत्तिभट्टारक उस समय वर्त्तमान थे और उनके उपदेश तथा आदेशसे उक्त जिनालयमे कितने ही चित्रों-की रचना हुई थो। इस प्रकार किव राजमल्लने वैराटनगर, अकबर बादशाह काष्ठासंघी भट्टारक बश, फामन कुटुम्ब, फामन एव वैराट जिनालयका गुण-गान किया है। लाटोसंहितामे श्रावकाचारका वर्णन है और इसे ७ सर्गोंमे विभक्त किया गया है। प्रथम सर्गमें ८७ पद्य हैं और कथामुखभाग वर्णित है। द्वितीय सर्गमें अष्टमुलगुणका पालन और सप्तव्यसनत्यागका वर्णन आया है। इस सर्गमें २१९ पद्य हैं। तुतीय सर्गमें सम्यग्दर्शनका सामान्यलक्षण वर्णित है और चतुर्थ सर्गमें सम्यग्दर्शनका विशेष स्वरूप निरूपित है और इसमें ३२२ पद्य हैं। पञ्चम सर्गमें २७३ पद्योंमें त्रसिंहसाके त्यागरूप प्रथमाणुत्रतका वर्णन किया गया है। षष्ट सर्गमे सत्याणुव्रत, अचीर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परि-ग्रहपरिमाणाणुत्रतका २४६ पद्योंमें कथन किया गया है। इसी अध्यायमें गुणव्रत और शिक्षाव्रतोंका भी अतिचार सहित वर्णन आया है। सप्तम अध्यायमें सामा-यिक आदि प्रतिमाओंका वर्णन आया है। अन्तमें ४० पद्य प्रमाण ग्रंथकर्त्ताकी प्रशस्ति दी गई है। पर इस प्रशस्तिमें कविका परिचय अंकित नहीं है।

८० : तीर्यंकर महावीर और उनकी बाचार्य-परम्परा

'बच्यात्सक्तक्रमार्थंग्य'— छोटी-सी रचना है और उसमें बच्यात्स-विषयका कथन आया है। अच्यात्मशास्त्रका अर्थ है परोपाधिके बिना मूलवस्तुका निर्देश करना शब्यात्मरूपी कमलको विकसित करनेके लिए यह कृति सूर्यंके समान है। इसपर 'समयसार' आदि ग्रंथोंका प्रभाव है। इस ग्रंथमें ४ बच्याय और १०१ पद्य हैं। प्रथम अच्यायमें निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकारके रत्नत्रयका, दूसरे अच्यायमें जीवादि सप्ततत्त्वोंके प्रसंगसे, द्रव्य, गुण और पर्याय तथा उत्पाद, व्यय और प्रौव्यका; तीसरे अध्यायमें जीवादि छ: द्रव्योंका और चौथे अध्यायमें आस्रव आदि शेष तत्त्वोंका निरूपण किया है।

पिक्नलशास्त्र—इसमें छन्दशास्त्रके नियम, छन्दोंके लक्षण और उनके उदाहरण आये हैं। इसकी रचना भूपाल भारमल्लके निमित्तसे हुई है। ये श्रीपाल जातिके प्रमुखपुरुष विणक्संघके अधिपित और नागौरी तपागच्छ आम्नायके थे। इनके समयमें इस पट्ट पर हर्षकीत्ति अधिष्ठित थे। इसकी रचना नागौरमें हुई है। ऐसा अनुमान होता है कि किव आगरासे नागौर चला गया था। भूपाल भारमल्ल भी वहींके रहनेवाले थे।

पञ्चाध्यायी—यह ग्रंथ अपूर्ण है; फिर भी जैनसिद्धान्तको हृदयंगत करने-के लिए यह ग्रंथ बहुत उपयोगी है। जिस प्रकार अन्य ग्रंथोंके निर्माणका हेतु है उसी प्रकार पञ्चाध्यायीके निर्माणका भी कोई हेतु होना चाहिए। इसमें सन्देह नहीं कि इस ग्रंथकी रचना कविने दीर्घकालीन अभ्यास, मनन और अनुभवके बाद की है। मंगलाचरण प्रवचनसारके आधारपर किया गया है।

इस ग्रंथके दो ही अध्याय उपलब्ध होते हैं। प्रथम अध्यायमें सत्ताका स्वरूप, द्रव्यके अंशविभाग, द्रव्य और गुणोंका विचार, प्रत्येक द्रव्यमें संभव गुणोंका कथन, अर्थपर्याय और व्यञ्जनपर्यायोंका विशेष वर्णन, गुण, गुणांश, द्रव्य और द्रव्यांशका निरूपण भी पाया जाता है। द्रव्यके विविध लक्षणोंका समन्वय करने के पश्चात् गुण, गुणोंका नित्यत्व, भेद, पर्याय, अनेकान्तदृष्टिसे वस्तुविचार, सत् पदार्थ, नयोंके भेद, नयाभास, जीवद्रव्य और उसके साथ संलग्न कमंसंस्कारका भी कथन किया गया। दूसरे अध्यायमें सामान्यविशेषात्मक वस्तुसिद्धिके पश्चात् अमूर्त पदार्थोंकी सिद्धि और द्रव्योंकी क्रियावती और भाववती शक्तियोंका भी कथन आया है। स्वाभाविकी और वैभाविकी शक्तियोंके विचारके पश्चात् जीवतत्त्व, चेतना, ज्ञानीका स्वरूप, ज्ञानीके चिह्न, सम्यग्दर्शनका लक्षण, उसके प्रश्नमादि भेद, सप्तभय, सम्यग्दर्शनके आठ अंग, तीन मूढ़ता आदिका मी निरूपण आया है। इसी अध्यायमें औदियकभावोंका स्वरूप, ज्ञानावरणादि कर्मोंका

विचार, मिध्यात्व आदि पर प्रकाश डाला गया है। जैन दर्शनकी प्रमुख बातों-की जानकारी इस अकेले ग्रंथसे ही संभव है।

्र इस प्रकार राजमल्छने उपयोगी कृतियोंका निर्माण कर श्रुतपरम्पराके विकासमे योग दिया है। काव्य प्रतिभाकी दृष्टिसे भी राजमल्छ कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं।

#### पश्यसुन्दर

ति० सं०की १७वीं शतीमें पद्मसुन्दर नामके अच्छे संस्कृत-कि हुए हैं। पं० पद्मसुन्दर आनन्दमेरुके प्रशिष्य और पं० पद्ममेरुके शिष्य थे। किवने स्वयं अपनेको और अपने गुरुको पंडित लिखा है। इससे यह अनुमान होता है कि पं० पद्मसुन्दर गद्दीघर भट्टारकके पाण्डेय या पंडित शिष्य रहे होंगे। भट्टारकोंकी गिंह्यों पर कुछ पंडित शिष्य रहते थे, जो अपने गुरु भट्टारकको मृत्युके पश्चात् भट्टारकपद तो प्राप्त नहीं करते थे। पर वे स्वयं अपनी पंडितपरम्परा चलाने लगते थे। और उनके पश्चात् उनके शिष्य-प्रतिशिष्य पंडित कहलाते थे।

पं० पद्मसुन्दरने 'मिवष्यदत्तचरित'की रचना की है। और इस ग्रंथके अन्त-में जो प्रशस्ति अकित की गई है उसमें काष्ठासंघ, माथुरान्वय और पुष्करगण-के भट्टारकों-की परम्परा भी अंकित है। कविके आश्रयदाता और ग्रथ रचनेकी प्रेरणा करनेवाले साहू रायमल्ल इन्ही भट्टारकोंकी आम्नायके थे।

ग्रंथ रचनेकी प्रेरणा उन्हें 'चरस्थावर' में उस समयके प्रसिद्ध धनी साहू राय-मल्लको प्रार्थनासे प्राप्त हुई थी। यह 'चरस्थावर' मुजफ्फरनगर जिलेका वर्त्त-मान 'चरथावल' जान पड़ता है।

साहू रायमल्ल गोयलगोत्रीय अग्रवाल थे। इनके पूर्वज छाजू चौधरी देश-विदेशमें विख्यात थे। इनके पाँच पुत्र हुए, जिनमें एक नरसिंह नामका भी था। इसी नरसिंहके पौत्ररूपमें साहू रायमल्ल हुए थे। रायमल्लकी दो पित्नयाँ थीं। इनमें प्रथम पत्नी कधाहीसे अमीचन्द्र नामक पुत्र और मीनाहीसे उदयसिंह, शालिवाहन और अनन्तदास नामक तीन पुत्र हुए।

काष्ठासंघ माथुरान्वय पुष्करगणके उद्धरसेनदेव, देवसेन, विमलसेन, गुण-कीत्ति, यशःकीत्ति, मलयकीत्ति, गृणमद्र, भानुकीत्ति और कुमारसेन भट्टारकों-की भविष्यदत्तचरित्तमे नामावली आयी है। कुमारसेनके समयमे इस भविष्यदत्त-चरितको प्रतिलिपि को गई है।

८२ : तीर्यंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

#### **स्पितका**क

पं० पद्मसुन्दरने अपने ग्रन्थोंमें रचनाकालका अंकन किया है। अतः इनके स्थितिकालके सम्बन्धमें जानकारी प्राप्त करना कठिन नहीं है। प्रशस्तिके अनुसार मिवण्यदत्तचरितका रचनाकाल कार्तिक शुक्ला पंचमी वि० सं० १६१४ और रायमल्लाम्युदयका रचनाकाल ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी वि० सं० १६१५ है। अतएव पं० पद्मसुन्दरका समय वि० सं० की १७वीं शती निश्चित है। रचनाएँ

पं॰ पद्मसुन्दरकी दो ही रचनाएँ उपलब्ध हैं—भविष्यदत्तचरित और राय-मल्लाभ्युदयमहाकाव्य । भविष्यदत्तचरितमें पुष्यपुरुष भविष्यदत्तकी कथा अंकित है। श्री पं॰ नाथूरामजी श्रेमीकी सूचनाके अनुसार फाल्गुन शुक्ला सप्तमी वि॰ सं॰ १६१५ की लिखित भविष्यदत्तचरितकी अपूणें प्रति बंबईके ऐलक पन्नालाल सरस्वतीभवनमें विद्यमान है। भविष्यदत्तकी कथा पाँच सगौं या परिच्छेदोंमें विभक्त है।

रायमल्लाभ्युदयमहाकाव्यमें २५ सर्गे हैं। इसमें २४ तीर्थंकरोंके जीवनवृत्त ग्म्फित किये गये हैं। ग्रंथका प्रारंभिक अंश और अन्त्यप्रशस्ति इतिहासकी दृष्टिसे उपयोगी है। ग्रंथके अन्तमें पुष्पिकावाक्य निम्नप्रकार लिखा गया है—

''इति श्रीपरमाप्तपुरुषचतुर्विशितितीर्थंकरगुणानुवादचरिते पं० श्रीपश-मेरुविनेये पं० पद्मसुन्दरविरचिते वर्द्धमानजिनचरितमंगलकीर्त्तं नाम पंच-विशः सर्गः।''

## पं० जिनदास

पं० जिनद्रास आयुर्वेदके निष्णात पंडित थे। इनके पूर्वंज हरिपितको पद्यावतीदेवीका वर प्राप्त था। ये पेरीजशाह द्वारा सम्मानित थे। इन्हींके वंशमें पद्मनामक श्रेष्ठि हुए, जिन्होंने याचकोंको बहुत-सा दान दिया। पद्म अत्यन्त प्रभावशालो थे। अनेक सेठ, सामन्त और राजा इनका सम्मान करते थे। पद्मका पुत्र वैद्यराज विझ था। विझने शाह नसीरसे उत्कर्ष प्राप्त किया था। इनके दूसरे पुत्रका नाम सुहुजन था, जो विवेकी और वादिरूपी मृगराजोंके लिये सिंहके समान था। यह भट्टारक जिनचन्द्रके पदपर प्रतिष्ठित हुआ और इसका नाम प्रभाचन्द्र रखा गया। इसने राजाओं जैसी विभूतिका परित्याग किया था। उक्त विझका पुत्र धमंदास हुआ, जिसे महमूहशाहने बहुमान्यता प्रदान की थी। यह वैद्यशिरोमणि और यशस्वी था। इनकी धमंपत्नीका नाम

मानार्यतुल्य काव्यकार एवं सेखक: ८३

धर्मश्री था, जो बद्दितीय दानी सद्दृष्टिरूपसे मन्मथितजयो और हैंसमुख थी। इसका रेखा नामक पुत्र आयुर्वेदशास्त्रमें प्रवीण वैद्योंका स्वामी और लोक-प्रसिद्ध था। रेखा चिकित्सक होनेके कारण रणस्तम्भ नामक दुर्गमें बादशाह शेरशाहके द्वारा सम्मानित हुए थे। प्रस्तुत जिनदास रेखाके ही पुत्र थे। इनकी माताका नाम रेखश्री और धर्मपत्नीका नाम जिनदासी था, जो रूप-लावण्यादि गुणोंसे अलंकृत थी। पं॰ जिनदास रणस्तंभ दुर्गके समीपस्थ नव-लक्षपुरके निवासी थे।

#### स्थितिकाल

जिनदासकी एक 'होलीरेणुकाचरित' रचना उपलब्ध है। इस रचनाके अन्तमें किन इसका लेखन-काल दिया है। अतः जिनदासके समयमें किसी भी प्रकारका विवाद नहीं है। प्रशस्तिमें लिखा है—

> वसुखकायशीतांशुमिते (१६०८) संवत्सरे तथा । ज्येष्ठमासे सिते पक्षे दशम्यां शुक्रवासरे ॥६१॥ अकारि ग्रंथः पूर्णोऽयं नाम्ना दृष्टिप्रबोधकः । श्रेयसे बहुपुण्याय मिथ्यात्वापोहहेतवे ॥६२॥

अर्थात् वि॰ सं० १६०८ ज्येष्ट्रशुक्ला दशमी शुक्रवारके दिन यह ग्रन्थ पूर्णं हुआ है। पं॰ जिनदासने यह ग्रन्थ भट्टारक घर्मचन्दके शिष्य भट्टारक ललित-कीर्त्तिके नामसे अंकित किया है। पुष्पिकावाक्यमें स्टिखा है—

'इति श्रीपंडितजिनदासविरचिते मुनिश्रीललितकीर्त्तनामाङ्किते होली-रेणुकापर्वचरिते दर्शनप्रबोधनाम्नि धूलिपर्व-समयधर्म-प्रशस्तिवर्णनो नाम सप्तमोऽध्यायः।'

#### रचना

पंडित जिनदासकी एक ही रचना प्राप्त है—'होलिकारेणुचरित'। इस रचनामें पञ्चनमस्कारमंत्रका महात्म्य प्रतिपादित है। रचना सात अध्यार्यों में विभक्त है। श्लोकसंख्या ८४३ है। कविने शेरपुरके शान्तिनाथचैत्यालयमें ५१ पद्योंवाली होलीरेणुकाचरितकी प्रतिका अवलोकनकर ८४३ पद्यों इसे समाप्त किया है। काव्यत्त्वकी दृष्टिसे यह रचना सामान्य है।

## ब्रह्म कृष्णदास

ब्रह्म कृष्णदास लोहपत्तन नगरके निवासी थे। इनके पिताका नाम हर्ष

८४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परस्परा

१. जैनप्रन्थप्रशस्तिसंग्रह, प्रस्तावना, पृ० ३२-३३।

और माताका नाम वीरिका देवी था। इनके ज्येष्ठ भ्राताका नाम मंगलदास था। ये दोनों भाई ब्रह्मचारी थे। ब्रह्म कुज्जदासने मुनिसुव्रतपुराणकी प्रशस्तिमें रामसेन भट्टारककी परम्परामें हुए अनेक भट्टारकोंका स्मरण किया है। ब्रह्म कुज्जदास काष्ठासंघके मट्टारक भुवनकीत्तिके पट्टथर भट्टारक रत्नकीत्तिके शिष्य थे। भट्टारक रत्नकीत्ति न्याय, नाटक और पुराणादिके विज्ञ थे। ब्रह्म कुज्जदासका व्यक्तित्व आत्म-साधना और ग्रन्थ-रचनाकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण है।

#### स्यितिकाल

ब्रह्म कृष्णदासने अपनी रचना मुनिसुवतपुराणमें उसके रचनाकालका निर्देश किया है। बताया है कि कल्पबल्ली नगरमें वि॰ सं० १६८१ कात्तिक शुक्ला त्रयोदशीके दिन अपराह्म समयमें प्रन्थ पूर्ण हुआ। लिखा है—

'इन्द्रष्टषट्चन्द्रमितेऽय वर्षे (१६८१) श्रीकार्त्तिकारब्ये घवले च पक्षे । जीवे त्रयोदश्यपरान्हया मे कृष्णेन सौख्याय विनिर्मितोऽयं ॥९६॥ लोहपत्तनिनवासमहेभ्यो हर्षे एव वाणिजामिन हर्षः । तत्सुतः कविविधिः कमनीयो भाति मंगलसहोदरकृष्णः ॥९७॥ श्रीकल्पवल्लीनगरे गरिष्ठे श्रीब्रह्मचारीश्वर एष कृष्णः । कंठावलंब्यूज्जितपुरमल्लः प्रवर्द्धमानो हितमा [त] तान ॥९८॥'

इन प्रशस्ति-पद्योंमें किवने अपनेको ब्रह्मचारी भी कहा है तथा इनके आधार पर किवका समय वि॰ की १७वी शती है।

#### रचना

मुनिसुत्रतपुराणमें किवने २०वें तीर्यंकर मुनिसुत्रतका जीवन अंकित किया है। इसमें २३ सिन्ध या सर्ग हैं। और ३०२५ पद्ध हैं। यह रचना काव्य-गुणोंकी दृष्टिसे भी अच्छी है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अर्थान्तरन्यास, विभा-वना आदि अलंकारोंका प्रयोग पाया जाता है। इसकी प्रति जयपुरमें सुर-क्षित है।

## अभिनव चारुकीतिं पंडिताचार्य

अभिनव चार्काति पंडिताचार्यं द्वारा विरचित 'प्रमेयरत्नालंकार' नामक प्रमेयरत्नमालाको टीका प्राप्त होती है। इस ग्रन्थके प्रत्येक परिच्छेदके अन्तमें निम्निलिखित पुष्पिकावाक्य उपलब्ध होता है—

भाषार्यतुल्य कान्यकार एवं छेखक : ८५

"इति श्रीमत्स्याद्वादिसद्धान्तपारावारपारीणमानस्य देशीगणाद्रगण्यस्य श्रीमद्रेलुगुलपुरनिवासरसिकस्याभिनवचारुकीर्तिपण्डिताचार्यस्य कृतौ परीक्षा-मुखसूत्रव्यास्यायां प्रमेयरत्नालङ्कारसमास्यायां प्रमाणस्वरूपपरिच्छेदः प्रथमः।"

इससे स्पष्ट है कि अभिनव चारकीर्ति पण्डिताचार्य देशोगणके आचार्य थे और बेलुगुलुपुरके निवासी थे। स्याद्वादिवद्यामें निष्णात थे। अतएव अच्छे नैयायिक और तार्किकके रूपमें उनकी स्थाति रही होगी। प्रशस्तिके अनुसार ग्रंथकार देशोगण पुस्तकगच्छ कुन्दकुन्दान्वय इंगुलेश्वरबिलके आचार्य थे। और परम्परानुसार श्रवणबेलगोल पट्टपर आसीन हुए थे। यह परम्परा ११वीं शतीमें आरंभ हुई और इसमें चारकीर्ति नामके अनेक पट्टाधीश हुए। कभी-कभी श्रुतकीर्ति, अजितकर्ति आदि कतिपय अन्य नामोंके भी भट्टारक हुए हैं। पर अधिकतर चारकीर्ति नामके भट्टारक हुए हैं। परस्पर मेद बतलानेके लिए अभिनव, पंडितदेव, पंडितार्य, पडिताचार्य आदि विशेषणोंमेंसे एक या दो विशेष प्रयुक्त होते रहे हैं।

अभिनव पंडिताचार्यं चारुकोत्तिको एक अन्य रचना 'गीतवीतराग' भी उपलब्ध है । इस ग्रन्थमें कविने निम्न लिखित प्रशस्ति अंकित की है—

> "गाङ्गेयवंशाबुधिपूर्णचन्द्रः यो देवराजोऽजिन राजपुत्रः, तस्यानुरोधेन च गीतवीतरागप्रबन्धं मुनिपश्चकार ॥१॥ द्राविडदेशविशिष्टे सिहपुरे लब्धशस्तजन्मासौ; बेलुगोलपण्डितवर्यश्चके श्रीवृषभनाथिवरिचतम् ॥२॥ स्वस्ति श्रीबेलगोले दोबंलिजलिनकटे कुन्दकुन्दान्वयेनोऽ भूतं स्तुत्यः पुस्तकाङ्कश्रुतगुभरः ख्यातदेशीगणार्यः, विस्तीणशिषरीतिप्रगुणरसमृतं गोतयुग्वीतरागम् शस्ताधीशप्रबन्धं बृधनुतमतनोत् पण्डिताचार्यवर्यः।

इति श्रीमद्रायराजगुरुभूमण्डलाचार्यवर्णमहावादवादव्वरायवादिपितामह-सकलविद्वज्जननक्रवित्तिबल्लाग्रायजीवरक्षापालक्रत्याद्यने कवि रुद्धालीविरा-जितश्रीमद्बेलुगुलसिद्धसिहासनाधीश्वरश्रीमदिभनवचारुकीत्तिपण्डिताचार्यवर्यप्र-णीतवीतरागामिधानाष्ट्यदी समाप्ता।"

इस प्रशस्तिसे स्पष्ट है कि अभिनव पंडिताचार्यका जन्म दक्षिण भारतके सिंहपुरमें हुआ था। जब श्रवणबेलगोलमें भट्टारक पद प्राप्त किया, तो इनका उपाधिनाम चारुकीत्ति हो गया। किवने गंगवशके राजपुत्र देवराजके अनुरोध से गीतवीतरागकी रचना समाप्त की है।

८६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

ं इन अभिनव पंडिताचार्यंका उल्लेख श्रवणवेलगोलके निम्नलिखित अभि-लेखमें पाया जाता है—

'स्वस्ति श्रीमूलसङ्घदेशिय-गणपुस्तकगच्छकोण्डकुन्दान्वयद श्रीमदिभनव-चारुकीत्ति-पण्डिताचार्य्यर शिष्यलुसम्यक्त्वाद्यनेक-गुण-गणाभरण-भूषिते राय-पात्रचूडामणिबेलुगुलद मङ्गायि माडिसिद त्रिभुवनचूडामणियेम्ब चैत्यालयक्के मङ्गलमहा श्री श्री श्री।''

इस अभिलेखसे अभिनव पण्डिताचार्यका समय शक् सं॰ १२४७के पूर्व होना चाहिए । इन्होंने अपने शिष्य मङ्गायसे त्रिभुवनचुड़ामणि चैत्यालयका निर्माण कराया था, जो कालान्तरमें मङ्गाय वसतिके नामसे प्रसिद्ध हुआ।

दूसरे अभिनव पण्डिताचार्यका निर्देश शक् सं० १४६६, ई० सन् १५४४के अभिलेखमें पाया जाता है। विजयनगरनरेश देवरायकी रानी भीमादेवीसे इन अभिनवपंडिताचार्यने शान्तिनाथबसितका निर्माण कराया था। अतः इस आधार पर अभिनव पण्डिताचार्यका समय वि० की १६वीं शती सिद्ध होता है। बताया है—

''स्वस्ति श्रीमद् राय-राज-गृह-मण्डलाचार्य्यंमहावादवादीश्वररायबादि-पितामह सकलविद्वज्जन-चक्रवित्तगलु बल्लालराय-जीवरक्षपालकाद्यनेक बिह-दाविल विराजमानहमप्प श्रीमच्चाहकीत्ति-पण्डित देवहगल प्रशिष्ठरादतिच्छिष्य श्रीमदिभनव-चाहकीति-पण्डित-देवहगल प्रियशिष्यरादतस्याग्रजशिष्य श्रीमाच्चह-कीर्तिपण्डितदेवहगल सतीर्थ्यराद श्रीमच्छान्तिकीति-देवह (ग) लु शकवर्ष ॥''

हमारा अनुमान है कि ये द्वितीय अभिनव पण्डिताचार्य ही गीतवीतराग और प्रमेयरत्नमालालंकारके रचियता हैं। गीतवीतराग पर ई० सन् १८४२की बोम्भरसकी कन्नड़-टीका भी प्राप्त है। गीतवीतरागकी पाण्डुलिपि ई० सन् १७५८की उपलब्ध है। अतएव अभिनव पण्डिताचार्यका समय ई० सन् की १६वीं शती होना चाहिए। डा॰ ए० एन० उपाच्येने इनके समयकी पूर्व सीमा १४०० ई० और उत्तर सीमा १७५८ बतलायी है। हमारा अनुमान है कि मध्यमें इनका समय ई० सन्की १६वीं शती होना चाहिए।

### रचनाएँ

अभिनव पडिताचार्यको दो रचनाएँ उपलब्ब हैं—गीतवीतराग और प्रमेय-रत्नालंकार । गीतवीतरागमें प्रबन्धगीत लिखे गये है । कविने स्वाराध्य ऋषभ-

जैनशिलालेखसंग्रह, प्रथम भाग, माणिकचन्ददिगम्बरजैनग्रन्थमाला, ग्रंथाक्क्क, २८, अभिलेखसंख्या १३२।

देवके दश जन्मोंकी कथा गीतोंमें निबद्ध की है। कथावस्तु २४ प्रबन्धोंमें विभक्त है। प्रथम प्रवन्धमें महाबलकी प्रशंसा, द्वितीयमें महाबलका वैराग्योत्पादन, तृतीयमें लिलताङ्गका वनविहार, चतुर्थमें श्रीमतीका जातिस्मरण, पंचममें वज्रजंघका पट्टकार्थ विवरण, षष्ठमें वज्रजंघ और श्रीमतीके सौन्दर्यका चित्रण, सप्तममें श्रीमतीका विरहवर्णन, अष्टममें भोगभूमिवर्णन, नवममें आर्यका-गुरुगुण स्मरण, दशममे श्रीघरका स्वगंवेभववर्णन, एकादशमें सुविधि पुत्रसम्बोधन, द्वादशमें अच्युतेन्द्रके दिख्य शरीरका वर्णन, त्रयोदशमें वज्रनाभिके शारीरिक सौन्दर्यका चित्रण, चतुर्दशमें सर्वार्थसिद्धि विमानका चित्रण, पन्द्रहवेंमें मरुदेवीका निरूपण, सोलहवेंमें मरुदेवीके स्वप्न, सप्तदशमें प्रभात वर्णन, अठारहवेंमें जिनजनमाभिषेक, उन्नीसवेंमें परमौदारिक शरीर, बीसवेमें ऋषभदेवका वैराग्य, इक्कीसवेमे ऋषभदेवका तप, बाइसवेंमें समवशरणका वर्णन, तेइसवेंमें समवशरणभूमिका चित्रण और चौबीसवेंमें अष्टप्रातिहारियोंका कथन आया है। प्रसंगवश लिलताङ्गदेवकी कथाको पर्याप्त विस्तृत किया गया है। गीतिकाव्यकी दृष्टिसे यह काव्य अत्यन्त सरस और मधुर है। कवि श्रीमतीकी भावनाका चित्रण करता हुआ कहता है—

'चन्दनलिप्तमुवर्णंशरीरसुधौतवसनवरधीरम्, मन्दरशिखरनिभामलमणियुत्तसन्नुत्तमुकुटमुदारम् । कथमिह् लप्स्ये दिविजवरं मानिनिमन्मथकेलिपरम् ॥ इन्दुरविद्वयनिभमणिकुण्डलमण्डितगण्डयगेशम्, चन्दिरदलसमनिटिलविराजितसुन्दरतिलकसुकेशम् ॥'

प्रमेयरत्नमालालंकार—यह नव्यशैलीमें लिखी गई प्रमेयरत्नमालाकी टीका है। लेखकने प्रमेयरत्नमालामे आये हुए समस्त विषयोंका स्पष्टीकरण नव्यशैलीमें किया है। प्रमाणके लक्षणकी व्याख्या करते हुए न्यायकुमुदचन्द्र, प्रमेयकमलमार्त्तण्ड आदि ग्रन्थोंसे विषय-सामग्री ग्रहणकर आये हुए प्रमेयोंका स्पष्टीकरण किया है। प्रमाण-लक्षणमें सांख्य, प्राभाकर आदिके मतोंकी भी समीक्षा की है। इस ग्रंथकी चार विशेषताएँ हैं—

- १. मूल मुद्दोंका स्पष्टीकरण।
- २. व्याख्यानको विस्तृत और मौलिक बनानेके हेतु ग्रन्थान्तरोंके उद्धरणों-का समावेश।
  - ३. गूढ विषयोंका पद-व्याख्यानके साथ स्पष्टीकरण ।
  - ४. विषयके गांभीर्यंके साथ प्रौढ़भाषाका समावेश ।

८८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

इंस प्रकार ग्रन्थकारने अपने इस प्रमेयरत्नमाळाळकारको एक स्वतंत्र ग्रंथका स्वान दिया । यहाँ उदाहरणार्थं कुछ संदर्भाश उपस्थित किया जाता है—

श्नानको प्रमाण सिद्ध करते हुए बौद्धमतको समीक्षा निम्न प्रकार की है-

"अत्राहुर्बोद्धा, अद्वैतिनश्च—ज्ञानं द्विविघं—निर्विकल्पकं सविकल्पकं चेति । तत्र नयनोन्मीलनान्तरं निष्प्रकारकं" वस्तुस्वरूपमात्रविषयकं ज्ञानं यज्जायते तिक्षविकल्पकम् । उक्तं च—

> कल्पनापोढमभ्रान्तं प्रथमं निर्विकल्पकस् । बालमूकादिविज्ञानसदृशं शुद्धवस्तुवस् ॥ इति ॥

कल्पना पदवाच्यत्वं तदपोढं तदिवषयकिमत्यर्थः । क्षणिकपरमागुरूप-स्वलक्षणात्मकशुद्धवस्तुविषयकं सौगतमते निर्विकल्पकम् । अपोहस्य पदवाच्य-त्वेऽपि स्वलक्षणे तदभावात्, स्वलक्षणिवषयके निर्विकल्पके पदवाच्यत्वस्य भानं न सम्भवति । न च स्वलक्षणस्य पदवाच्यत्वं कुतो नास्तोति वाच्यम् । पद-वाच्यत्वं हि पदसङ्केतः । स खलु व्यवहारार्थः संकेतकालमारभ्य व्यवहारकाल-पर्यन्तस्थायिनि पदार्थे युज्यते ।"

प्रमेयरत्नमालालंकारमें अनेक नवीन तथ्योंका समावेश लेखकने किया है।

## अरुणमणि

अरुणमणि भट्टारकश्रुतकीत्तिके प्रशिष्य और बुधराघवके शिष्य थे। इन्होंने ग्वालियरमें जैनमन्दिरका निर्माण कराया था। इनके ज्येष्ठ शिष्य बुधरत्नपाल थे, दूसरे वनमाली और तीसरे कानरसिंह। अरुणमणि इन्हीं कानरसिंहके पुत्र थे। इन्होंने अजितपुराणके अन्तमें अपनी प्रशस्ति अंकित की है। अरुणमणिका अपरनाम लालमणि भी है। प्रशस्तिमें बताया है कि काष्टासंघमे स्थित माथुर-गच्छ और पुष्करगणमें लोहाचार्यके अन्वयमें होनेवाले भट्टारक धमंसेन, भावसेन, सहस्रकीत्ति, गुणकीति, यशःकीत्ति, जिनचन्द्र, श्रुतकीत्तिके शिष्य बुधराघव और उनके शिष्य बुधरत्नपाल, वनमाली और कानरसिंह हुए हैं। इनमें कानरसिंहके पुत्र अरुणमणि या लालमणि हैं।

### स्थितिकाल

अजितपुराणमें ग्रन्थका रचनाकाल अंकित है, जिससे अरुणमणिका समय निर्विवाद सिद्ध होता है। प्रशस्तिमें लिखा है—

> रस-बृष-यति-चन्द्रे स्यातसंवत्सरे (१७१६) ऽस्मिन् नियमितसितवारे वैजयंती-दशाम्यां ।

> > माचार्यंतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ८९

अजितजिनचरित्रं बोधपात्रं बुधानां । रिचतममलवाग्मि-रक्तरत्नेन तेन ॥४०॥ मृद्गले भूभुजां श्रेष्ठे राज्येऽवरंगसाहिके । जहानावाद-नगरे पार्श्वनाथजिनालये ॥४१॥

अर्थात् अरुणमणिने औरंगजेबके राज्यकालमे वि० सं० १७१६ में जहानाबाद नगर वर्त्तमान नई दिल्लोके पार्श्वनाथ जिनालयमें अजितनाथपुराणकी समाप्ति की है। अतः कविका समय १८वी शती है।

#### रसना

कविको एक ही रचना अजितपुराण उपलब्ध है। इसकी पाण्डुलिपि श्री जैन सिद्धान्त भवन आरामें भी है। द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथका जीवनवृत्त वर्णित है।

#### जगन्नाथ

जगन्नाथ संस्कृत-भाषाके अच्छे कि है। ये भट्टारक नरेन्द्रकी तिके शिष्य थे। इनका वंश खण्डेलवाल था और पोमराज श्रेष्ठिके सुपुत्र थे। इनका भाई वादिराज भी संस्कृत-भाषाका प्रौढ़ किव था। इन्होंने वि० स० १७२९ में वाग्भटालकारकी किवचिन्दका नामकी टीका लिखी थी। ये तक्षक वर्त्तमान टोडा नामक नगरके निवासी थे। वादिराजके रामचन्द्र, लालजी, नेमिदास और विमलदास ये चार पुत्र थे। विमलदासके समयमे टोडामे उपद्रव हुआ था, जिसमें बहुतसे ग्रन्थ भी नष्ट हो गये थे। वादिराज राजा जयसिंहके यहाँ किसी उच्चपदपर प्रतिष्ठित थे।

कविवर जगन्नाथने कई सुन्दर रचनाएँ लिखी है।

### स्थितिकाल

जगन्नाथने वि० सं० १६९९ में चतुर्विंशतिसन्धान स्वोपज्ञटीकासिहत लिखा है। इनका समय १७ वीं शतीका अन्त और अठारहवीं शतीका प्रारंभ होना चाहिए। श्री पं० परमानन्दजी शास्त्रीने जैनग्रन्थप्रशतिसंग्रह प्रथम भागकी प्रस्तावनामें कविवर जगन्नाथकी कई रचनाओंका निर्देश किया है। इनके अनुसार कविकी सात रचनाएँ हैं—

- १. चतुर्विशतिसन्धान स्वोपज्ञ
- २. सुखनिघान

९० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

- ३. ज्ञानकोचनस्तोत्र
- ४. श्रृंगारसमुद्रकाव्य
- ५ ५. व्वेताम्बर-पराजय
  - ६. नेमिनरेन्द्रस्तीत्र
  - ७. सुषेणचरित्र ।

चतुर्विशतिसन्धानकाव्यमें एक ही पद्य है, जिसके २४ अर्थ कित्ने स्वयं किये है। पद्य इस प्रकार है—

 $(e_{ij}, e_{ij}, e_{$ 

श्रेयान् श्रीवासुपूज्यो वृषभजिनपतिः श्रीद्रमाञ्कोऽत्र धर्मो हर्यञ्कपूज्यदन्तो मुनिसुव्रतजिनोऽनन्तवाक् श्रीसुपार्कः। शान्तिः पद्मप्रभोरो विमलविभुरसौ वर्द्धमानोप्यजाङ्को मल्लिनेमिनंमियां सुमतिखतु सञ्द्वीजगञ्जाष्ट्वीरम्॥"

इस पद्यमें २४ तीर्थंकरोंको नमस्कार किया गया है। कविने पृथक्-पृथक् २४ अर्थ लिखे हैं।

दूसरी कृति सुर्विनिधान है, जिसकी रचना किंव जगन्नाथने तमालपुरमें की है। इस ग्रन्थमें किंवने अपनी एक अन्य कृतिका भी उल्लेख किया है। 'अन्यच्च अस्माभिक्कं 'श्रृंगारसमुद्रकाव्ये' वाक्यके साथ श्रृंगारसमुद्रकाव्यकी सूचना दी है। अतः कविकी यह रचना भी महत्त्वपूर्ण रही होगी।

एक अन्य-कृति श्वेताम्बर-पराजय है। इसमें श्वेताम्बरसम्मत केवलिभृक्तिका संयुक्तिक निराकरण किया है। इस ग्रंथमें भी एक अन्य कृतिका निर्देश मिलता है। वह कृति है 'स्वोपज्ञनेमिनरेन्द्रस्तोत्र'।

इस कृतिकी रचना कविने वि० सं० १७०३ में की है । लिखा है— ''वत्से गुणाभ्रवीतेन्दुयुते (१७०३) द्वीपोत्सवे दिने । भृक्तिवादः समाप्तोयं सितम्बर-कुयुक्तिहा ॥ १ ॥

इति श्वेताम्बर-पराजये कवि-गमक-वादि-वाग्मित्वगुणालंकृतेन खांडिल्ल वंशोद्भवपोमराजश्लेष्ठिमुतेन जगन्नाथवादिना कृते केवलिभूक्तिनिराकरण समाप्तम् ।''

कविको एक अन्य रचना 'सुषेणचरित'का भी निर्देश मिलता है। यह ग्रथ भट्टारक महेन्द्रकीर्तिके आमेर-शास्त्रभण्डारमें सुरक्षित है।

सुखिनधानकाव्यमे श्रीपालकी कथा अंकित है। यह पाँच परिच्छेदोंमें लिखा गया है। इसका रचनाकाल वि॰ सं॰ १७०० है। कविने अन्तिम प्रशस्ति-में रचनाकाल एवं प्रन्थके वर्ण्यविषयके सम्बन्धमें प्रकाश डाला है— "बीरां विशुद्धभतयो मंमं सच्चरित्रं कुर्वन्तु शुद्धमिह यमं विपर्ययोक्तं। दीपो भवेत्किल करे न तु यस्य पुंसो दोषो न चास्ति पत्तने खलु तस्य लोके ॥ आचार्यपूर्णेन्दु-समस्तकीत्ति-सरोजकीर्त्यादिनिदेशतो मे । कृतं चरित्रं सुपुरांतमाले श्रीपालराज्ञः शंधामनाम्ना ॥२०९॥ इस प्रकार कवि जगन्नाथ गद्य-पद्यरचनामें सिद्धहस्त दिखलाई पड़ते हैं। सुखनिधानमें विदेहक्षेत्रस्थ श्रीपालका चरित निबद्ध किया गया है।

# द्वितीय परिच्छेद अपभ्रॅश-भाषाके कवि और लेखक

प्राकृत और संस्कृतके साथ अपभ्रंशने काव्यभाषाके सिंहासनको बलंकृत किया। गुर्जर, प्रातिहार, पालवंश, चालुक्य, चौहान, चेदि, गहड्वाल, चन्देल, परमार आदि राजाओंके राज्यकालमें अपभ्रंशका पर्याप्त विकास हुआ। छठवीं शतीसे चौदहवीं शती तक अपभ्रंशमें अनेक मान्य आचार्य हुए, जिन्होंने अपनी लेखनीसे अपभ्रंश-साहित्यको मौलिक कृतियाँ समर्पित कीं।

अपश्रंशका सबसे पुराना उल्लेख पतञ्जिक महाभाष्यमें मिलता है। भरतमुनिने अपने नाटचशास्त्रमें भी अपश्रंशका निर्देश किया है। हिमबत, सिन्धु, सौवीर तथा अन्य देशोंमें उकारबहुला भाषाको अपश्रंश कहा है। मामह, दण्डो, रुद्रट आदि आचार्योंने भी अपश्रंशको काव्यभाषा होनेका संकेत किया है। छठी शतीके बल्लभीके राजा गृहसेनके एक ताम्रलेखमें संस्कृत,

१. बाटपशास्त्र १८।८२।

प्राकृत और अपभ्रंश इन तीन भाषाओं में प्रबन्ध-रचना लिखने के लिये नियमन किया है। ८वीं शताब्दी तक आते-आते अपभ्रंश-काव्यका रूप इतना विश्वत और लोकरंजक हो चुका था कि उद्योतनसूरिने अपनी कुवलयमाला (वि० सं० ८३५) में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रं शकी तुलना करते हुए लिखा है—संस्कृत अपने बड़े-बड़े समासों, निपातों, उपसगीं, विभक्तियों और लिगोंकी दुर्गमताके कारण दुर्जन-हृदयके समान विषम है। प्राकृत समस्त कला-कलापोंके माला-रूपी जन-कल्लोलोंसे संकुल लोकवृतान्तरूपी महोदिध-महापुरुषोंके मुखसे निकली हुई अमृतचाराकी विन्दु-सन्दोह एवं एक-एक क्रमसे वर्ण और पदोंके संघटनसे नानाप्रकारकी रचनाओंके योग्य होते हुए सज्जन-चचनके समान सुख-संगम है और अपभ्रंश संस्कृत, प्राकृत दोनोंके शुद्ध-अशुद्ध पदोंसे युक्त तरंगों द्वारा गंगीली चालवाले नववर्षाकालके मेघोंके प्रपातसे पूरद्वारा प्लावित नदीके समान सम और विषम होती हुई प्रणय-कुपिता प्रणयिनीके वार्तालापके समान मनोहर होती है।

राजशेखर, हेमचन्द्र आदिने भी अपभ्रंश-भाषाके काव्योचित रूपपर विचार किया है और सभीने मुक्तकण्ठसे अपभ्रंशको काव्यको भाषा स्वीकार किया है। महाकिव कालिदासके 'विक्रमोवंशीय' नाटकमे अपभ्रंशके अन्य प्रबन्ध-काव्योंको अपेक्षा भाषाका सर्वाधिक समृद्ध और परिष्कृत रूप प्राप्त होता है। ८वी शतीसे अपभ्रंशके प्रबन्ध-काव्योंको परम्परा प्राप्त होने लगी है। चउमुहु—चतुर्मुखका अबतक कोई काव्य उपलब्ध नही है। पर 'पउमचरिउ' को उत्थानिका एव प्रशस्तिसे यह ध्वनित होता है कि चतुर्मुखदेवने महाभारतको कथा लिखी थी। पञ्चमी-चरित भी उनकी कोई रचना रही है। अतएव सक्षेपमें यही कहा जा सकता है कि जैन लेखकोंने संस्कृत और प्राकृतके समान हो अपभ्रंश-भाषामें भी सरस काव्य-रचनाएँ लिखी है। इन रचनाओंमे काव्य-तत्त्वके साथ दर्शन और आचारके सिद्धान्त भी प्राप्त होते है। हम यहाँ अपभ्रंश-भाषाके कवियोंका इतिवृत्त अंकित करेंगे। वस्तुतः मध्यकालीन साहित्यका इतिहास हो अपभ्रंशका इतिहास है। जैनाचार्योंने इस भाषामें सहस्रों रचनाएँ लिखी है।

# कवि चतुर्मुख

चतुर्मुख कवि अपभ्रं शके ख्यातिप्राप्त कवि है। स्वयंभु ने अपने 'पउमचरिउ' 'रिट्टुणेमि-चरिउ' और 'स्वयंभु छन्द'में चतुर्मुख कविका उल्लेख किया है।महाकवि

९४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

पुष्पदन्तने भी अपने महापुराणमें अपने पूर्वके ग्रन्थकत्ताओं और कवियोंका उल्लेख करते हुए चउमुहु (चतुर्मुख) का निर्देश किया है। लिखा है—

चउमृहु सर्यम् सरिहरिसु दोणु, णालोइउ कंइईसाणु वाणु ।

अर्थात् न मैंने चतुर्मुंख, स्वयंभू, श्रीहर्ष और द्रोणका अवलोकन किया न कवि ईषाण और वाणका हो।

कवि पुष्पदन्तने ६९वीं सन्धिमें भी रामायणका प्रारम्भ करते हुए स्वयंभु और चउमुहुका पृथक्-पृथक् निर्देश किया है—

कइराउ सयंभु महायरिङ, सो सयणसहासिंह परियरिङ। चङमुहहु चयारि मुहाइं जींह, सुकदत्तणु सीसङ काईं तींह ।।

अर्थात् स्वयं मु महान आचार्य हैं। उनके सहस्रों स्वजन हैं और चतुर्मुंखके तो चार मुख हैं, उनके आगे सुकवित्व क्या कहा जाये।

हरिषेणने अपनी धर्म-परीक्षामें चतुर्मुखका निर्देश किया, 'रिहुणेमिचरिउ' में स्वयंभुने लिखा है कि पिगलने छन्द-प्रस्तार, भामह और दण्डीने अलंकार, वाणने अक्षराडम्बर, श्रीहर्षने निपुणत्व और चतुर्मुखने छदंनिका, द्विपदी और ध्रुवकोंसे जटित पद्धड़ियां दी है। अतएव स्पष्ट है कि चतुर्मुख स्वयंभुके पूर्ववर्ती हैं। 'पउमचरिउ'के प्रारम्भमें बताया है कि चतुर्मुखदेवके शब्दोंको स्वयंभुदेवकी मनोहर वाणीको और भद्रकविके 'गोग्रहण'को आज भी किव नहीं पा सकते हैं। इस तरह जलक्रीड़ाके वर्णनमें स्वयंभुकी, 'गोग्रह' कथामें चतुर्मुखदेवकी और 'मत्स्यमेद' में भद्रकी तुलना आज भी किव नहीं कर सकते।

डाँ० हीरालालजी जेन और प्रो० एच० डी० वेलणकरने भी चतुर्मुंखको स्वयभुसे पृथक् और उनका पूर्ववर्ती माना है। पद्धाड़िया छन्दके क्षेत्रमें चतुर्मुख-का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है। सम्भवतः इनकी दो रचनाएँ रही हैं— महाभारत और पञ्चमीचरिउ। आज ये रचनाएँ उपलब्ध नहीं हैं। अतः इनके काव्य-सौन्दर्यके सम्बन्धमें कुछ नहीं कहा जा सकता है।

## महाकवि स्वयंश्वदेव

महाकवि स्वयंभु अपभ्रंश-साहित्यके ऐसे किव हैं, जिन्होंने लोकस्विका सर्वाधिक ध्यान रखा है। स्वयंभुकी रचनाएँ अपभ्रंशकी आख्यानात्मक रचनाएँ हैं, जिनका प्रभाव उत्तरवर्ती समस्त कवियोंपर पढ़ा है। काव्य-

१. पुष्पदन्तका महापुराण, माणिकचन्द्रग्रन्थमाला, ११५।

रचियताके साथ स्वयंभु छन्दशास्त्र और व्याकरणके भी प्रकाण्ड पण्डित थे। छन्दचूड़ामणि, विजयपरिशेष और कविराज घवल इनके विरुद्ध थे।

किंव स्वयंभूके पिताका नाम मारुतदेव और माताका नाम पिदानी था। मारुतदेव भी किंव थे। स्वयंभुने छन्दमें 'तहा य माउरदेवस्स' कहकर उनका निम्निलिखित दोहा उदाहरणस्वरूप प्रस्तृत किया है—

> लद्धउ मित्त भमतेण रक्षणा अरचदेण। सो सिज्जंते सिज्जइ वि तह भरइ भरंतेण ।। ४-९

स्वयंभुदेव गृहस्थ थे, मुनि नहीं। 'पउमचरिउ' से अवगत होता है कि इनकी कई पित्नयाँ थीं, जिनमेंसे दोके नाम प्रसिद्ध हैं—एक अइच्चंबा (आदित्यम्बा) और दूसरी सामिअंब्बा। ये दोनों ही पित्नयाँ सुशिक्षिता थीं। प्रथम पत्नीने अयोध्याकाण्ड और दूसरीने विद्याधरकाण्डकी प्रतिलिपि की थी। कविने उक्त दोनों काण्ड अपनी पित्नयोंसे लिखवाये थे।

स्वयं भुदेवके अनेक पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे पुत्र त्रिभुवनस्वयं भु थे। श्रीप्रेमोजोका अनुमान है कि त्रिभुवनस्वयं भुकी माताका नाम सुअव्या था, जो स्वयं भुदेवकी तृतीया पत्नी थीं। श्रीप्रेमोजीने अपने कथनकी पृष्टिके लिये निम्नलिखित पद्य उद्धृत किया है—

सब्वे वि सुआ पंजरसुअव्व पढ़ि अक्खराइं सिक्खंति। कइराअस्स सुओ सुअव्व-सुइ-गब्भ संभूओ॥<sup>२</sup>

अपभ्रंशमे 'सुअ' शब्दसे सुत और शुक दोनोंका बोध होता है। इस पद्यमें कहा है कि सारे ही सुत पिजरेके सुओंके समान पढ़े हुए ही अक्षर सीखते हैं. पर किवराजसुत त्रिभुवन 'श्रुत इव श्रुतिगर्भसम्भूत है'। यहाँ श्लेष द्वारा सुअब्बाके शुचि गर्भसे उत्पन्न त्रिभुवन अर्थ भी प्रकट होता है। अतएव यह अनुमान सहजमें ही किया जा सकता है कि त्रिभुवनस्वयभुकी माताका नाम सुअब्बा था।

स्वयंभु शरीरसे बहुत दुबले-पतले और ऊँचे कदके थे। उनकी नाक चपटी और दांत विरल थे। स्वयंभुका व्यक्तित्व प्रभावक था। वे शरीरसे क्षीण काय होने पर भी ज्ञानसे पृष्टकाय थे। स्वयंभुने अपने वंश, गोत्र आदिका निर्देश नहीं किया, पर पृष्पदन्तने अपने महापुराणमे इन्हें आपुलसंघीय बताया है। इस प्रकार ये यापनीय सम्प्रदायके अनुयायी जान पड़ते हैं।

१. अनेकान्त, वर्ष ५, किरण ८-९, पु० २९९।

२. जैन साहित्य और इतिहास, प्रथम संस्करण, पृ० ३७४।

९६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

स्वयं मुने अपने जन्मसे किस स्थानको पवित्र किया, यह कहना कठिन है, पर यह अनुमान सहजमें ही छगाया जा सकता है कि वे दाक्षिणात्य थे। उनके परिवार और सम्पर्की व्यक्तियोंके नाम दाक्षिणात्य हैं। मारुतदेव, धवलद्या, बन्दद्या, नाग बाइच्चंबा, सामिअंब्बा आदि नाम कर्नाटकी हैं। अतएव इनका दाक्षिणात्य होना अवाधित है।

स्वयंभुदेव पहले धनञ्जयके आश्रित रहे और पश्चात् धवलइयाके। 'पउमचरिउ' की रचनामें कविने धनञ्जयका और 'रिट्ठणेमिचरिउ' की रच-नामें धवलइयाका प्रत्येक सन्धिमें उल्लेख किया है।

### स्थितिकाल

किय स्वयंभुदेवने अपने समयके सम्बन्धमें कुछ भी निर्देश नहीं किया है। पर इनके द्वारा स्मृत किव और अन्य किवयों द्वारा इनका उल्लेख किये जानेसे इनके स्थितिकालका अनुमान किया जा सकता है। किव स्वयंभुदेवने 'पउमचिरउ' और 'रिट्ठणेमिचरिउ' में अपने पूर्वंवर्ती किवयों और उनके कुछ ग्रन्थोंका उल्लेख किया है। इससे उनके समयकी पूर्वंसीमा निश्चित की जा सकती है। पाँच महाकाव्य, पिंगलका छन्दशास्त्र, भरतका नाट्यशास्त्र, भामह और दण्डीके अलंकारशास्त्र, इन्द्रके व्याकरण, व्यास-बाणका अक्षराडम्बर, श्रीहर्षका निपुणत्व और रिवषेणाचार्यकी रामकथा उल्लिखत है। इन समस्त उल्लेखों में रिवषेण और उनका पद्मचरित हो अर्वाचीन है। पद्मचरितकी रचना वि० सं० ७३४ में हुई है। अतएव स्वयंभुके समयकी पूर्वाविध वि० सं० ७३४ के बाद है।

स्वयंभुका उल्लेख महाकवि पुष्पदन्तने अपने पुराणमें किया है और महापुराणकी रचना वि॰ सं॰ १०१६ में सम्पन्न हुई है। अतएव स्वयंभुके समयकी उत्तरसीमा वि० सं॰ १०१६ है। इस प्रकार स्वयंभुदेव वि० सं० ७३४-१०१६ वि० सं० के मध्यवर्ती है। श्री प्रेमीजीने निष्कर्ष निकालते हुए लिखा है—'स्वयंभुदेव हरिवंशपुराण कर्त्ता जिनसेनसे कुछ पहले ही हुए होंगे, क्योंकि जिस तरह उन्होंने 'पउमचरिउ' में रिवषणका उल्लेख किया है, उसी तरह 'रिट्ठणेमिचरिउ'में हरिवंशके कर्त्ता जिनसेनका भी उल्लेख अवश्य किया होता यदि वे उनसे पहले हो गये होते तो। इसी तरह आदिपुराण, उत्तरपुराणके कर्त्ता जिनसेन, गुणभद्र भी स्वयंभुदेव द्वारा स्मरण किये जाने चाहिये थे। यह बात नहीं जँचती कि वाण, श्रीहर्ष, आदि अजैन किवयोंकी तो चर्चा करते और जिनसेन आदिको छोड़ देते। इससे यही अनुमान होता है कि स्वयंभुदेव दोनों जिनसेनोंसे कुछ पहले हो चुके होंगे। हरिवशको रचना वि० सं० ८४० में

वाचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखकः १७

समाप्त हुई थी। इसिलये ७३४ से ८४० के बीच स्वयंभुका समय माना जा सकता है। डा॰ देवेन्द्र जैनने इनका समय ई॰ सन् ७८३ अनुमानित किया है। यह अनुमान ठीक सिद्ध होता है।

## रचनाएँ

कविकी अभी तक कुल तीन रचनाएँ उपलब्ध हैं और तीन रचनाएँ उनके नाम पर और मानी जाती हैं—

- १. पडमचरिड
- २. रिदणेमिचरिउ
- ३. स्वयंभुछन्द
- ४. सोद्धयंचरिउ
- ५. पंचमिचरिउ
- ६. स्वयंभुव्याकरम

## १. पडमचरिड

'पउमचरिउ' एक श्रेष्ठ महाकाव्य है। रामकथाको नदीका रूप देकर कविने उक्त ग्रन्थकी विशेषता प्रदर्शित की है—

> वद्धमाण-मृहकुहर-विणिग्गय रामकहा-णइ एह कमागय अक्खर-वास-जलोह-मणोहर सु-अलंकार छन्द-मच्छोहर दीह-समास-पवाहावंकिय सक्कय-पायय पुलिणालंकिय देसीभाषा-उभय-सडुज्जल कवि-दुक्कर-घण-सद्द-सिलायल<sup>२</sup>

'पउमचरिउ' का ग्रन्थप्रमाण बारह हजार श्लोक है। और इसमें सब मिलाकर ९० सन्धियाँ हैं।

विद्याधरकाण्ड २० सन्वियां, अयोध्याकाण्ड २२ सन्धियां, सुन्दरकाण्ड, १४ सन्धियां, युद्धकाण्ड २१ सन्धियां, उत्तरकाण्ड १३ सन्धियां।

इन नब्बे सिन्धयोंमें ८३ सिन्धयोंकी रचना स्वयम्भुदेवने की है। विद्याधर-काण्डमें कुलकरोंके उल्लेखके अनन्तर राक्षस और वानरवंशका विकास बत्तलाया गया है। अयोध्यामें सगरचक्रवर्ती उत्पन्न हुआ। उसके साठ हजार पुत्र थे। एक बार वे केलासपर्वतपर ऋषभदेवकी वन्दनाके लिये गये। वहाँ पर जिनमन्दिरोंकी सुरक्षाके लिये उन्होंने उसके वारों ओर खाई खोदना आरम्भ

जैन साहित्य और इतिहास, प्रथम संस्करण, पृ॰ ३८७।

२. पउमचरित, प्रथम सन्धि, कड़वक २।१-४।

९८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

किया | घरणेन्द्र कृषित हुआ और उसने सबकी मस्म कर दिया, केवल मगीरण और मीम ही शेष वर्ष । चक्रवर्तीको वैराग्य उत्पन्न हुआ और वह मगीरणको राज्य देकर दीक्षित ही गया । सगर राजाका समधी सहस्राक्ष था । उसने अपने पिताकी हत्या करनेवाले पुण्यमेष पर चढ़ाई की और उसे मार ढाला । उसका पुत्र तोयदवाहन किसी प्रकार भाग कर दितीय तीर्थं कर अजितनायके समब-शरणमें पहुँचा। सहस्राक्ष भी वहां आया। पर समवशरणमें प्रवेश करते ही उसका क्रोध नष्ट हो गया । इसी तोयदवाहनने लंकानगरीको नींव डाली और यहीं-से राक्षसवंश आरंभ हुआ ।

सगरके बाद ६४वीं पीढ़ोमें कीर्तिषवल अयोध्याके राज्यपर आसीन हुआ! उसका साला श्रीकण्ठ सपरनीक वहाँ आया। कीर्तिषवलने प्रसन्न होकर उसे वानरेद्वीप दे दिया। श्रीकण्ठने पहाड़ोपर किष्कपुर बसाया। तदनन्तर अमर-प्रमु राजा हुआ। उसने लंकाको राजकुमारीसे विवाह किया। नवबधू जब समुरालमें आयो, तो आँगनमें बन्दरोंके सजीव चित्र देखकर भयभीत हो गयी। इसपर अमरप्रभु चित्रकारपर अप्रसन्त हो उठे। मन्त्रियोंने उसे बताया कि वानरोंसे उसके परिवारका पुराना सम्बन्ध चला आ रहा है। उसे तोड़ना ठीक नहीं। उसने बानरको अपना राजचित्र मान लिया। लंकामें राक्षसवंशकी समृद्धि हुई और क्रमशः मालोके भाई सुमालीका पुत्र रत्नश्रव-राजा हुआ। उसके तीन पुत्र थे—रावण, विभीषण और कुम्भकरण। एक लड़की भी थी चन्द्रनखा। रावण अत्यन्त शूरवीर और पराक्रमी था। मन्दोदरीके सिवा उसकी छह हजार रानियां थीं। रावण किष्कपुरके राजा बालिको हराना चाहता था। पर उसे उल्टी हार खानी पड़ी। बालि अपने अनुज सुग्नीवको राज्य देकर तप करने चला गया। रावण बड़ा जिनभक्त था। उसने अपने पराक्रमसे यम, इन्द्र, वरुण आदि राजाओंको परास्त किया था।

अयोध्याकाण्डमें अयोध्याके राजाओंका वर्णन आया है। इस नगरीमें ऋषमदेवके वंशसे समयानुसार अनेक राजा हुए और सबने दिगम्बर दोक्षा लेकर तपस्या की और मोक्ष प्राप्त किया। इस वंशके राजा रचुके अरण्य नामक पुत्र हुआ। इसकी रानीका नाम पृथ्वीमित था। इस दम्पितके दो पुत्र हुए—अनन्तरथ और दशरथ। राजा अरण्य अपने बड़े पुत्र सहित संसारसे विरक्त हो तपस्या करने चला गया। तथा अयोध्याका शासनभार दशरथको मिला। एक दिन दशरथकी सभामें नारद मुनि आये। उन्होंने कहा कि रावणने किसी निमित्तज्ञानीसे यह जान लिया है कि दशरथपुत्र और जनकपुत्रीके निमित्तसे उसकी मृत्यु होगी। कत: उसने विभीषणको आप दोनोंको मारनेके लिये नियुक्त

किया है। आप सावधान होकर कहीं छुप जायें। राजा दशरथ अपनी रक्षाके खिये देश-देशान्तरमें गये और मार्गमें केकेयीसे विवाह किया। कुछ समय परधात महाराज दशरथके चार पुत्र हुए और एक युद्धमें प्रसन्न होकर उन्होंने केकेयीको वरदान मी दिया। रामके राज्यभिषेकके समय केकेयीने वरदान मांगा, जिससे राम, लक्ष्मण और सीता वन गये तथा महाराज दशरथने जिनदीक्षा ग्रहण की। सीताहरण हो जानेपर रामने वानरवंशी विद्याधर पवनञ्जय और अञ्जनाके पुत्र हनुमान एवं सुग्रीवसे मित्रता की। रामने सुग्रीवके शत्रु साहसगितका वध कर सदाके लिये सुग्रीवको अपने वश कर लिया और इन्होंके साहाय्यसे रावणका वध कर सीताको प्राप्त किया।

अयोध्या लौटकर लोकापवादके भयसे सीताका निर्वासन किया। सौभाग्य-से जिस स्थानपर जगलमे सीताको छोड़ा गया था, वज्रजंघ राजा वहाँ आया और अपने घर ले जाकर सीताका संरक्षण करने लगा। सीताके पुत्र लवणा-कुंशने अपके पराक्रमसे अनेक देशोंको जीतकर वज्रजंघके राज्यकी वृद्धि की। जब यह वीर दिग्वजय करता हुआ अयोध्या आया, तो रामसे युद्ध हुआ तथा इसी युद्धमें पिता-पुत्र परस्परमें पिरिचित भी हुए। सीता अग्निपरीक्षामें उत्तीर्ण हुई। वह विरक्त हो तपस्या करने चली गयी और स्त्रीलिंग छेदकर स्वर्ग प्राप्त किया। लक्ष्मणकी मृत्यु हो जानेपर राम शोकाभिभूत हो गये। कुछ काल परचात् बोध प्राप्त कर दिगम्बर मुनि बन दुर्द्धर तपस्चरण कर मोक्ष प्राप्त किया।

यह सफल महाकाव्य है। इसकी आदिकालिक कथा रामकथा है। अवान्तर या प्रासंगिक कथाएँ बानरवंश और विद्याधरवंशके आख्यानके रूपमें आयी हैं। प्रासंगिक कथावस्तुमें प्रकरी और पताका दोनों ही प्रकारकी कथाएँ हैं। पताकारूपमे सुग्रीव और मारुतनन्दनकी कथाएँ आधिकारिक कथाके साथ-साथ चली है और प्रकरीरूपमें वालि, भामण्डल, वज्ज्ञजंघ आदि राजाओं के आख्यान है। कथागठनकी दृष्टिसे कार्य-अवस्थाएँ, अर्थ-प्रकृतियाँ और सन्धियाँ सभी विद्यमान हैं। नायक, रस, अलंकार, संवाद, वस्तुव्यापारवर्णन आदि सभी दृष्टियोसे यह काव्य उत्तम कोटिका काव्य है। यहाँ कविके प्रकृतिवर्णनको उपस्थित किया जाता है। कविने इसमे उपमा और उत्प्रेक्षाओंका सुन्दर जाल बाँघा है—

हसइ व रिउ-घिरु मुह-चय-बंधरु । विद्दुममाहरु मोत्तिय-दंतरु ॥१॥ छिवइ व मत्थए मेरु-महीहरु । तुज्झु वि मज्झु वि कवणु पईहरु ॥२॥

१०० : तीर्यंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

जं चन्द्रकन्त-प्रिकाहिसित् । अहिसेय-पणालुंबफुसिय-चित् ॥ ३ ॥ जं विद्दुम-मरगय-कन्तिकाहि । थिउ गयरापुव सुरवणु-पन्तियाहिँ ॥ ४ ॥ जं इन्द्रणोल-माला-मसीएँ । आलिहइ वदिस-भित्तीएँ तीएँ ॥ ५ ॥ जहि पोमराय-मणि-गणु विहाइ । थिउ अहिणव-सञ्झा-राउ-णोहें ॥ ६ ॥ इसप्रकार यह ग्रन्थ अपभंश-काव्यका मुक्टमणि है ।

## रिट्ठणेमिचरिङ

यह हरिवंशपुराणके नामसे प्रसिद्ध है। अठारह हजार क्लोकप्रमाण है और ११२ सिन्धयों हैं। इसमें तीन काण्ड हैं—यादव, कुठ और युद्ध। यादवमें १३, कुठमें १९, और युद्धमें ६० सिन्ध्यों हैं। सिन्ध्योंकी यह गणना युद्धकाण्डके अन्तमें अंकित है। यहाँ यह भी बताया गया गया कि प्रत्येक काण्ड कब लिखा गया और उसकी रचनामें कितना समय लगा। इन सिन्ध्योंमें ९९ सिन्ध स्वंभुदेवके द्वारा लिखी गयी हैं। ९९वीं सिन्धिके अन्तमें एक पद आया है, जिसमें बताया है कि पउमचरिज या सुक्वयचरिज बनाकर अब मैं हरिवंशको रचनामें प्रवृत्त होता हूँ।

'रिटुणेमिचरिउ' अपभ्रंश-भाषाका प्रबन्धकाव्य है। रिटुणेमिचरिउकी रचना घवलद्दयाके आश्रयमें की गयी हैं। इस ग्रन्थमें २२वें तीर्थंकर नेमिनाय, श्रीकृष्ण और यादवोंकी कथा अंकित है।

## पंचमोचरिउ

यह ग्रन्थ पद्डियाबद्ध शैलोमें लिखा गया है। अभी तक यह अप्राप्त है। इसमें नागकुमारकी कथा वर्णित है।

## स्वयंभुछन्द

स्वयंभुदेवने एक छन्दग्रन्थकी रचना की है, जिसका प्रकाशन प्रो० एच० ही० वेलणकरने किया है। इस ग्रन्थके प्रारम्भके तीन अध्यायोंमें प्राकृतके वर्णवृत्तोंका और पाँच शेष अध्यायोंमें अपभ्रंशके छन्दोंका विवेचन किया है। साथ ही छन्दोंके उदाहरण भी पूर्वकवियोंके ग्रन्थोंसे चुनकर दिये गये हैं।

इस ग्रन्थके अन्तिम अध्यायमें दाहा, अडिल्ला, पद्धड़िया आदि छन्दोंके स्वोपज्ञ उदाहरण दिये गये हैं। इस ग्रन्थमें पउमचरिउ, बम्महतिस्रय, रक्षणा-वली आदि ग्रन्थोंके भी उदाहरण दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतके

१. पडमचरिच, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, ७२।३।

ब्रह्मदत्त, दिवाकर, अंगारगण, मारुतदेव, हरदास, हरदत्तं, धणदत्तं, गुणधरं, जीवदेव, विमलदेव, मूलदेव, कुमारदत्तः, त्रिलोचन आदि कवियोंके नाम भी आये हैं। अपभ्रंश-कवियोंमें चतुर्मुंख, घुत्तः, धनदेव, धइल्ल, अञ्जदेव, गोइन्द, सुद्धसील, जिणजास, विज्ञह्दके नाम भी आये हैं।

## स्वयंभुव्याकरण

पउमचरिउके एक पद्यसे किवके अपभ्रंश-व्याकरणका भी संकेत प्राप्त होता है। बताया है कि अपभ्रं शरूप मतवाला हाथी तभी तक स्वच्छन्दतासे भ्रमण करता है, जब तक कि स्वयंभुव्याकरणरूप अंकुश नहीं पड़ता। परन्तु यह व्याकरणग्रन्थ अभी तक अनुपलब्ध है। श्रीप्रेमीजीका मत है कि सुद्धय-चरिय कोई पृथक् ग्रन्थ नहीं है, यह सुव्वयचरिउ होना चाहिए, जो पउम-चरिउका अपर नाम है। निश्चयतः अपभ्रंशकाव्य-रचियताओं सें स्वयंभुका महनीय स्थान है। ये काव्य और शास्त्र दोनोंके पारंगत विद्वान हैं। इनकी रचनाओं भित्तकी तन्मयता और काव्यको सरसता प्राप्त है। प्रकृतिचित्रण और निरीक्षणकी क्षमता उनमें अद्भुत थी।

## त्रिभुवनस्वयं भु

स्वयंभुदेवके छोटे पुत्रका नाम त्रिभुवनस्वयंभु था। ये अपने पिताके सुयोग्य पुत्र थे और उन्हींके समान मेधावी कवि थे। कविराजचक्रवर्ती उनका विरुद था। प्रशस्तिके पद्योंसे उनकी विद्वताका पूरा परिचय प्राप्त होता है। लिखा है—

> तिहुअण-सयम्भु-धवलस्सा को गुणे विण्णिउं जए तरइ। वालेण वि जेण सयम्भु-कव्व-भारो समुब्दूढो।।५॥ वायरण-दढ-क्खन्धो आगम-अंगोपमाण-वियड-पओ। तिहुअण-सयम्भु-धवलो जिण-तित्थे वहउ कव्वभरं ।।६॥

अर्थात् त्रिभुवनस्वयंभुने अपने पिताके मुकवित्वका उत्तराधिकार प्राप्त किया। उसे छोड़कर स्वयंभुके समस्त शिष्योंमें ऐसा कौन था, जो किवके काव्य भारको ग्रहण करता। त्रिभुवनस्वयंभुको घवल-वृषभकी उपमा दी गयी है। व्याकरणके अध्ययनसे मजबूत स्कन्ध, आगमोंके अध्ययनसे सुदृष्ट अंग और व्याकरणके अध्ययनसे विकटपदविज्ञ त्रिभुवनस्वयंभुके अतिरिक्त

१. पउमचरिन, प्रशस्तिगाया, पद्य ५,६ ।

१०२ : तीर्यंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

आयं व्यक्ति काव्यवारको वहन नहीं कर सकता है। निष्वयतः त्रिभुवनस्वयंमु आगम, व्यक्तरण, काव्य आदि विषयोंके शाता थे।

इस कथनसे स्पष्ट है कि त्रिभुवनस्वयं मुशास्त्रक्ष पिण्डत थे। जिसप्रकार स्वयं मुदेव धनञ्जय और धवल इया के आश्वित थे, उसी तरह त्रिभुवन बन्द-इया के। ऐसा अवगत होता है कि मे तोनों ही आश्वयदाता किसी एक ही राज-मान्य या धनी कुल के थे। धनञ्जयके उत्तराधिकारी धवल इया और धवल इया के उत्तराधिकारी बन्दइया थे। एक के स्वर्गवासके पष्टवात् दूसरे के और दूसरे के बाद तीसरे आश्वयमें आये होंगे। बन्दइया के प्रथमपुत्र गोविन्दका भी त्रिभुवनस्वयं भूने उल्लेख किया है, जिसके वात्सल्यभावसे पडमचरिउके शेष सात सर्ग रचे गये हैं।

बन्दइयाके साथ पउमचरिजके बन्तमें त्रिमुवनस्वयंभुने नाग, श्रीपाछ आदि मन्यजनोंको आरोग्य, समृद्धि, शान्ति और सुखका आशीर्वाद दिया है।

त्रिभुवनस्वयंभुका समय स्वयंभुके समान ही ई॰ सन् की नवम शताब्दी है।
त्रिभुवनस्वयंभुने पडमचरिड, रिट्ठणेमिचरिड और पञ्चमीचरिडको
पूर्ण किया है। श्री डॉ॰ हीरालाल जैनका अभिमत है त्रिभुवनस्वयंभुने
रिट्ठणेमिचरिडके अपूर्ण अंशको पूर्ण किया है। पडमचरिड इनका पूर्ण प्रन्थ
है। डॉ॰ भायाणी पडमचरिड, रिट्ठणेमिचरिड और पञ्चमीचरिड इन
तीनोंको अपूर्ण मानते हैं और तीनोंको पूर्ति त्रिभुवनस्वयंभु द्वारा की गयी
बतलाते हैं। पर एक लेखककी सभी कृतियाँ अधूरी नहीं मानी जा सकती हैं,
क्योंकि लेखक एक कृतिको पूर्ण कर ही दूसरी कृतिका आरम्भ करता है।
अप्रत्याशितरूपसे मृत्युके आ जाने पर कोई एक ही कृति अधूरी रह सकती
है। अतः प्रेमीजोके इस अनुमानसे हम सहमत है कि त्रिभुवनस्वयंभुने अपने
पिताकी कृतियोंका परिमार्जन किया है। त्रिभुवनने रामकथाकन्याको सप्त
महासर्गांगी या सात सर्गोवाली कहा है—

सत्त-महासंगंगी ति-रयण-भूसा-सु-रामकहकण्णा। तिहुअण-सयम्भु-जणिया परिणउ वन्दइय-मण-तणयंर।।

स्पष्ट है कि ८४वीं सन्धिसे ९०वीं सन्धि तक सात सन्धियाँ 'पउमचरिउ'की त्रिभुवनस्वयंभु द्वारा विरचित हैं। ८४वीं सन्धिसे ठीक सन्दर्भ घटित करनेके

१. पडमबरिंड, अन्तिम प्रवस्ति, पद्य १७,१८।

२. पडमचरिउ, अन्तिम प्रशस्ति, पद्य १९।

लिये उसमें मी अन्हें कुछ कड़वक जोड़ने पड़े और पुष्पिकामें अपना नामां-कन किया।

हम प्रेमीजीके इस अनुमानसे पूर्णतया सहमत हैं कि स्वयंभुदेवने अपनी समझसे यह ग्रन्थ पूरा ही रचा था, पर उनके पुत्र त्रिभृवनस्वयंभुको कुछ कमी प्रतीत हुई और उस कमीको उन्होंने नयी-नयी सन्धियाँ जोड़कर पूरा किया।

'रिट्ठणेमिचरिउ' की ९९ सिन्धर्यां तो स्वयंभुदेवकी हैं। ९९वीं सिन्धिके अन्तमें एक पद्य आया है, जिसमें कहा है कि 'पउमचरिउ' या 'सुव्वयचरिउ' बनाकर अब मैं हरिवंशकी रचनामें प्रवृत्त होता हूँ। सरस्वतीदेवी मुझे स्थिरता प्रदान करें। इस पद्यसे यह ध्वितत होता है कि त्रिभुवनस्वयंभुने 'पउमचरिउ' के संवर्द्धनके पश्चात् हरिवंशके सवर्द्धनकी ओर ध्यान दिया और उन्होंने १०० से ११२ तककी सिन्धर्यां रची। अन्तिम सिन्ध तक पुष्पिकाओंमें त्रिभुवनस्वयंभुका नाम प्राप्त होता है। १०६, १०८, ११०, और १११वीं सिन्धिकेपद्योंमें मुनि यशःकीर्तिका नाम आता है। प्रेमीजीका अभिमत है कि यशःकीर्तिने जीर्ण-शीर्ण प्रतिको ठीक-ठाक किया होगा और उसमें उन्होंने अपना नाम ओइ दिया होगा। इस प्रकार त्रिभुवनस्वयभुने 'सुद्धयचरिउ', 'पउमचरिउ' और 'हरिवंशचरिउ' इन तीनों ग्रन्थोंमे कुछ अंश जोड़कर इन्हें पूर्ण किया है। प्रेमीजीने सुद्धयचरिउ' इन तीनों ग्रन्थोंमे कुछ अंश जोड़कर इन्हें पूर्ण किया है। प्रेमीजीने सुद्धयचरिउ को सुव्वयचरिउ माना है, पर यह मान्यता स्वस्थ प्रतीत नहीं होती।

निश्चयतः त्रिभुवनस्वयभु अपने पिताके समान प्रतिभाशाली थे। काव्य-रचनामें इनको अप्रतिहत गति थी।

## महाकवि पुष्पद्नत

महाकिव स्वयम्भूकी रामकथा यदि नदी है, तो पुष्पदन्तका महापुराण समुद्र । पुष्पदन्तका काव्य अलकृत वाणीका चरम निदर्शन है । दर्शन, शास्त्रीय ज्ञान और काव्यत्व इन तीनोंका समावेश महापुराणमें हुआ है ।

पुष्पदन्तका घरेलू नाम खण्ड या खण्डू था। इनका स्वभाव उग्न और स्पष्ट-वादी था। भरत और बाहुबलिके कथासन्दर्भमें उन्होंने राजाको लुटेरा और चोर तक कह दिया है। कविके उपाधिनाम अभिमानमेरु कविकुल तिलक, सरस्वतीनिलय और काव्यपिसल्ल थे। महापुराणके अन्तमें किनने

१०४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

जो अपना परिचय अंकित किया है उससे कविके व्यक्तित्वपर पूरा प्रकारी पढ़ता है। लिखा है—

"सूने वरों और देवकुलिकाओं में रहनेवाले किल में प्रवल पापपटलों से रहित, बेघरवार, पुत्र-कलत्रहीन, नदी-वापिका और सरीवरों में स्नान करने वाले, पुराने वल्कल और वस्त्र घारण करनेवाले, धूलधूसिस अंग, दुर्जनके संगसे रहित, पृथ्वीपर शयन करनेवाले, अपने हाथोंका तिकया लगाने वाले, पण्डितमरणकी इच्छा रखनेवाले, मान्यखेटवासी, अहूँ-तंके उपासक, भरत द्वारा सम्मानित, काव्यप्रवन्धसे लोगोंको पुलकित करनेवाले, पापकपी कीचड़-को धोनेवाले, अभिमानमेरु पुष्पदन्तने यह काव्य जिनपदकमलों हाथ बोड़े हुए भक्तिपूर्वक कोधनसंवत्सरमें आषाइशुक्ला दशमीको लिखा।"

इन पंक्तियोंसे कविके व्यक्तित्वपर पूरा प्रकाश पड़ता है। कवि प्रकृतिसे अक्खड़ और नि:संग था। उसे संसारमें किसी वस्तुको आकांक्षा नहीं थी। वह केवल नि:स्वार्थ प्रेम चाहता था। भरतने कविको प्रेम और सम्मान प्रदान किया। पुष्पदन्त मोजी और फक्कड़ स्वभावके थे। यही कारण है कि जीवन-पर्यन्त काव्यसाधना करनेपर भी वे अपनेको 'काव्य-पिसल्ल' (काव्य-पिशाच) कहना नहीं चूके।

महाकवि पुष्पदन्त कश्यपगोत्रीय ब्राह्मण थे। उनके पिताका नाम केशव भट्ट और माताका नाम मुग्धादेवी था। आरंभमें किव शैव था और उसने भैरव नामक किसी शैव राजाकी प्रशसामें काव्य-रचना भी की थी; पर बादमें वह किसी जैन मुनिके उपदेशसे जैन हो गया और मान्यखेट आनेपर मंत्री मरतके अनुरोधसे जिनभक्तिसे प्रेरित होकर काव्य-रचना करने लगा था। पुष्पदन्तने सन्यासविधिसे मरण किया।

कविका जन्मस्थान कौन-सा प्रदेश है, यह निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता। मान्यखेटमें कविने अपनी अधिकांश रचनाएँ लिखी हैं। श्री नाथूराम प्रेमीने उन्हें दक्षिणमें बाहरसे आया हुआ बतलाया है। उनका कथन है कि एक तो अपभ्रं भ-साहित्य उत्तरमें लिखा गया। दूसरे, पुष्पदन्तकी भाषामें द्रविड्शब्द नहीं है। मराठीशब्दोंका समानेश रहनेसे उन्हें विदर्भका होना चाहिए। डॉ० पी० एल० वैद्य डोड्ड, गोड्ड आदि शब्दोंको द्रविड़ समझते हैं। किवने यह तो लिखा है कि वे मान्यखेट पहुँचे; पर कहाँसे मान्यखेट पहुँचे यह नहीं बताया है। इस कालमें विदर्भ साधनाका केन्द्र था। संभव है कि वे वहीं से आये हों।

आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखकः १०५

## स्पितिकारु

कवि पुष्पदन्तने अपनी कृतियों में समयका निर्देश नहीं किया है; पर उन्होंने जिन ग्रंथों और ग्रंथकारोंका उल्लेख किया है उनसे कविके समयका निर्णय किया जा सकता है। किव पुष्पदन्तने धवल और जयधवल ग्रंथोंका उल्लेख किया है। जयधवलाटीका वीरसेनके शिष्य जिनसेनने अमोधवर्ष प्रथम सन् ८३७के लगभग पूर्ण की है। अतएव यह निश्चित है कि पुष्पदन्त उक्त सन्के पश्चात् ही हुए होंगे, पहले नहीं।

हरिषेण कविकी 'धम्मपरिक्खा'में पुष्पदन्तका निर्देश आता है। धम्मपरिक्खाके रचयिता हरिषेण धक्कड़ वशीय गोवर्द्धनके पुत्र और सिद्धसेनके शिष्य थे। वे मेवाड़देशके चित्तीड़के रहनेवाले थे और उसे छोड़कर कार्यवश अचल-पुर गये थे। वहाँ पर उन्होंने वि० सं० १०४४में अपना यह ग्रंथ समाप्त किया। र

अतएव इस आधारपर वि० सं० १०४४के पूर्व ही पृष्पदन्तका समय होना चाहिए। जयधवलाटीकाका निर्देश करनेके कारण ई० सन् ८३७के पूर्व भी पृष्पदन्त नहीं हो सकते हैं। अतएव पृष्पदन्तका समय वि० सं० ८९४-१०४४के मध्य होना चाहिए।

कविने अपने ग्रंथोंमें गेडिगु, शुभतुंग, वल्लभनरेन्द्र और कण्हरायका उल्लेख किया है। और इन सब नामोंपर ग्रन्थकी प्रतियों और टिप्पणग्रंथोंमें कृष्णराजः टिप्पणी लिखी है। इसका अर्थ यह हुआ कि ये सभी नाम एक ही राजाके हैं। वल्लभराय या वल्लभनरेन्द्र, राष्ट्रकूटराजाओंकी सामान्यपदवी थी। अतएव यह स्पष्ट है कि कृष्ण राष्ट्रकूटवंशके राजा थे।

'णायकुमारचरिउ'की प्रस्तावनामें मान्यखेट नगरीके वर्णन-प्रसंगमें किव कहता है कि वह राजा कण्हराय—कृष्णराजकी कृपाण-जलवाहिनीसे दुर्गम है। राष्ट्रकूटवंशमें कृष्णनामके तीन राजा हुए। उनमें पहला शुभतुग उपाधि-धारी कृष्णराजा नहीं हो सकता क्योंकि उसके बाद ही अमोधवर्षने मान्यखेट को बसाया था। दूसरा कृष्णराज भी नहीं हो सकता है क्योंकि उसके समयमें गुणभद्रने उत्तरपुराणकी रचना की थी। और यह पुष्पदन्तके पूर्ववर्त्ती किव हैं। अतः कृष्ण तृतीय हो इनका समकालीन हो सकता है। किवके द्वारा विणत घटनाओं साथ इसका ठीक-ठीक मेल बैठता है। इतिहाससे यह भली-

सिरिचित्तउडुचएि अचलउरेहो, गडणियकज्जें जिणहरपउरहो ।
 तींह छंदालंकारपसाहिइ, धम्मपरिक्खएहते साहिय ॥

२. विक्कमणिवपरियत्तइ कालए, ववगए वरिस सहसचउतालए।

१०६ : तीर्यंकर महावीर और उनकी खाचार्य-परम्परा

भौति प्रकट है कि कुल्म तुरीयने चोरुदेश पर कियय प्राप्त की थी। कविने धारा-नरेश द्वारा मान्यसेटकी सूटका उल्लेख किया है। यह घटना कृष्य ततीयके बादकी और खोट्टिगदेवके समयको है। वनपालकी पाइयलक्ली कृतिसे भी सिद्ध है कि वि॰ सं० १०२९में मालवनरेशने मान्यखेटको लटा था। यह यह घारा नरेश हवंदेव या जिसने सोट्टिंगदेवसे मान्यखेट छीना या। अतः कवि पुष्पदन्तको कृष्ण तृतीयका समकालीन होना चाहिए। यहाँ एक शंका यह है कि महापुराण सक सं० ८८८में पूरा हो चुका था और यह लूट शक् सं० ८९४में हुई। तब इसका उल्लेख कैसे कर दिया गया ? अतएव यह संभव है कि पूष्पदन्त द्वारा उल्लिखित संस्कृत-रलोक प्रक्षिप्त हो । यशस्तिलक्षेचंपूके लेखकने जिस समय अपना ग्रंथ, समाप्त किया था उस समय कृष्ण तृतीय मेल-पाटीमें पड़ाव डाले हुए था। सोमदेवने भी उसे चोलविजेता कहा है। अतः पुष्पदन्त और सोमदेव समकालीन सिद्ध होते हैं। श्रीनाथ्राम प्रेमीने निष्कर्ष निकालते हुए लिखा है—''शक् सं॰ ८८१में पुष्पदन्त मेलपाटीमें भरतमहा-मात्यसे मिले और उनके अतिथि हुए। इसी साम्र उन्होंने महापुराण शुरू करके उसे शक सं॰ ८८७में समाप्त किया। इसके बाद उन्होंने नागकुमार-चरित और यशोधरचरित लिखे। यशोधरचरितकी समाप्ति उस समय हुई, जब मान्यसेट लूटा जा चुका था। यह शक सं० ८९४के लगभगकी घटना है। इस तरह वे शक सं० ८८१से लेकर कम-से-कम ८९४ तक, लगमग १३ वर्ष मान्यखेटमें महामात्य भरत और नन्नके सम्मानित अतिथि होकर रहे, यह निश्चित है।''3

एक अन्य विचारणीय तथ्य यह है कि 'जसहरचरिउ'में तीन प्रकरण ऐसे हैं, जो पुष्पदन्त कृत नहीं है। ये प्रकरण गन्धवंनामक किव द्वारा प्रक्षिप्त किये गये हैं। गन्धवंने लिखा है योगिनीपुर (दिल्ली)के वीसलसाहुने उनसे अनुरोध किया कि पुष्पदन्तकृत 'जसहरचरिउ'में 'राजा और कौलाचार्यका मिलन', 'यशोधर-विवाह' एवं 'पात्रोंके जन्म-जन्मान्तरोंका विस्तृत निरूपण' जोड़-कर इस ग्रन्थको उपादेय बना दीजिए। तदनुसार कृष्णके पुत्र गन्धवंने वि०

धारानाथ-नरेन्द्र-कोप-शिखिना दग्धं विदग्धं प्रियं, क्वेदानी वसति करिष्यति पुनः श्रीपुष्पदन्तः कवि ।

विक्कमकालस्स गए अउणितसुतीरे सहस्सम्मि
मालव-नरिंद थाडीए लूडिए मण्णकेडिम्म'

३. जैन साहित्य और इतिहास, प्रथम संस्करण, पृ० ३२८-३२९।

सं० १३६५ व्यतील होने पर वैद्याखमासमें यह रचना पूर्ण की ।

गन्धर्वके उक्त उल्लेखसे स्पष्ट है कि पुष्पदन्त ई॰ सन् १३०८से पूर्वक्सी हैं। पुष्पदन्तके महापुराणपर एक टिप्पण प्रभाचन्द्र पण्डितने घाराके परमार नरेश जयसिंहदेवके राज्यकालमें लिखा है। जयसिंहदेवका ताम्रपत्र सं० १११२ (सन् १०५५)का प्राप्त हुआ है।

महापुराणिटप्पणकी एक अन्य प्रतिमें बताया गया है कि श्रीचन्द्र मुनिने भोजदेवके राज्यकालमें वि॰ सं॰ १०८० (सन् १०२३)में 'समुच्चयिटप्पण' लिखा । सम्भवतः ये श्रीचन्द्र 'दंसण-रूह-दयण-करण्ड' और 'कहाकोसु'के रचिवता हैं। अतः पुष्पदन्तका समय सं० १०८०से पूर्व है। महापुराणकी कुछ प्रतियों में सिन्ध-शोर्षक पद्य आया है, जिसमें लिखा है—''जो मान्यखेट दीन और अनाथोका धन था एवं विद्वानोंका प्यारा था, वह धारानाथ नरेन्द्रकों कोपाग्निसे भस्म हो गया; अब पुष्पदन्त कवि कहाँ निवास करेंगे।''

उक्त घटना वही है, जो 'पाइयलच्छोनाममाला' तथा परमारनरेश हर्षदेव सम्बन्धी एक शिलालेखमे उल्लिखित है घनपालने अपने कोशको रचना सन् ९७२मे की है। अत्तत्व उक्त उल्लेखोंके प्रकाशमें यह माना जा सकता है कि मान्यखेटको लूटके समय पुष्पदन्त जीवित थे। 'णायकुमारचरिउ' (१।१।११-५२) और महापुराणमें मान्यखेटके राष्ट्रकूट नरेश कृष्णराजका निर्देश साया है।

खोट्टिगदेवका शक ८९३ (सन् ९७१)के अभिलेखमे उल्लेख आया है। किव पुष्पदत्तने महापुराणको रचना सिद्धार्थ-संवत्सरमें आरम्भ की और क्रोधन-सवत्सरमे आषाढ्शुक्ला दशमीको (महा॰ १०२।१४।१३) समाप्त । कृष्णराज और खोट्टिगदेवके समयकी दृष्टिसे ज्योतिषगणनानुसार क्रोधन-सवत्सर ई० सन् ९६५, ११ जूनको आता है। अतः यही समय महापुराणकी समाप्तिका है। महापुराणके पश्चात् क्रमशः 'णायकुमारचरिउ' और 'जसहरचरिउ'की रचना की गयी है। सक्षेपमें कविका समय ई० सन्की दशम शती है।

## आश्रयदाता और समकालीन राजा

महाकवि पुष्पदन्त भरत और नन्नके आश्रयमें रहे थे। ये दोनों ही महा-

१०८ : तीयंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

१. जसहरचरिउ, ४।३० |

२. महापुराण, प्रस्तावना, पृ० १४।

३. 'कहाकोसु' प्राकृत-ग्रन्थपरिषद्, ग्रन्थांक १३, प्रस्तावना, पृ० ४ ।

४. महापुराण, प्रस्तावना, पृ० २५ ।

५. णायकुमारचरिउ, भारतीय ज्ञानपीठ, प्रस्तावना, पृ० १७।

मारवर्षको प्रतापकाली और प्रभावशाली मंत्री थे। कविने तुडिंग राजाका उल्लेख किया है। यह कृष्णका घरेलू नाम है। इसके अतिरिक्त उसने वल्लभ-राय, बल्लभनरेन्द्र, शुभतुंगदेवका भी निर्देश किया है। बल्लभराय राष्ट्रकूट-नरेशोंकी उपाधि थी, जो उन्होंने चालक्यनरेशोंको जीतनेक उपलक्ष्यमें ग्रहण की थी।

अमोधवर्षं तृतीय या बहिगके तीन पुत्र थे, तुडिंग या कृष्ण तृतीय, जगतुंग और खोट्टिगदेव। कृष्ण सबसे बड़े थे, जो अपने पिताके बाद राज्यसिंहासन पर आसीन हुए। जगत्तुंग छोटे थे और उनके राज्यकालमें ही स्वर्गवासी हो गये थे। अतएव तृतीय पुत्र खोट्टिगदेव गहो पर बेटें। कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंशके सबसे प्रतापी और सार्वभौम राजा थे। इनके पूर्वजोका साम्राज्य नमंदासे लेकर दक्षिणमें मैसूर तक व्याप्त था। मालवा और बुन्देलखण्ड भी इनके प्रभावक्षेत्रमें थे। इस विस्तृत साम्राज्यको कृष्ण तृतीयने और भी वृद्धिगत किया था। ताम्रपत्रोंके अनुसार उसने पाण्ड्य और केरलको हराया, सिहलसे कर वसूल किया और रामेश्वरम्में अपनी कीर्तिवल्लरीको विस्तृत किया। ये ताम्रपत्र शक सं० ८८१ के हैं।

देवलीके अभिलेखसे अवगत होता है कि उसने कांचोके राजा दंतिगको और बप्पुकको मारा, पल्लबनरेश अंतिगको हराया, गुजरोंके आक्रमणसे मध्यभारतके कलचुरियोंकी रक्षा की और अन्य शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। हिमालयसे लेकर लंका और पूर्वसे लेकर पिक्चम समुद्र तकके राजा उसकी आजा मानते थे। उसका साम्राज्य गंगाकी सीमाको भी पार कर गया था। संक्षेपमें इतना ही कहा जा सकता है कि भरत और रम्न अमात्य पुष्पदन्तके आश्रयदाता थे। नम्न कौडिण्यगोत्रीय भरतके पुत्र थे और इनकी माताका नाम कुन्दब्वा था। इन्होंने अनेक जैनमन्दिर बनवाये और जैनशासनके उद्धारका महनीय कार्य किया। इस प्रकार मन्त्री भरत और नन्तमें पिता-पुत्र सम्बन्ध घटित होता है।

## रचनाएँ

पुष्पदन्त असाधारण प्रतिभाशाली महाकवि थे। इतना ही नहीं, वे विदग्ध दार्शनिक और जैन सिद्धान्तके प्रकाण्ड पण्डित भी थे। क्षीणकाय होने पर भी उनकी आत्मा अत्यन्त तेजस्वी थी। वे सरस्वती-निलय और कान्यरत्नाकर कहे जाते थे। इनकी तीन रचनाएँ उपलब्ध हैं—

आचार्यतुस्य काव्यकार एवं लेखक : १०९

जरनल बाम्बे बांच रायल एशियाटिक सोसाइटी, जिल्द १८, पृ० २३९।

१. तिसिंदुनहापुरिसमुणालंकार या महापुराण—यह एक विशालकाम प्रम्य है और दो खण्डोंमें विभक्त है—आदिपुराण एवं उत्तरपुराण। इन दोनों खण्डोंमें ६३ शलाकापुरुषोंके चरित गुम्फित हैं। प्रथम खण्डमें आदि तीर्थंकर ऋषभनाथ और भरतके चरित निबद्ध किये गये हैं और दूसरे खण्डमें अजित, संभव आदि शेष २३ तीर्थंकरोंकी एवं उनके समकालीन नारायण, प्रतिनारायण एवं बलभद्र आदिकी जीवन-गाथाएँ निबद्ध हैं। उत्तरपुराणमें पद्मपुराण (रामायण) तथा हरिवंशपुराण (महाभारत) भी सम्मिलित हैं। आदिपुराणमें ८० और उत्तरपुराणमें ४२ सन्धियाँ हैं। दोनोंका श्लोकप्रमाण २०,००० है। इसकी रचनामें कविको लगभग छः वर्ष लगे थे।

इस महान् रचनाके सम्बन्धमें किवने स्वयं स्वीकार किया है कि इसमें सब कुछ है, जो इसमें नहीं है वह कहीं भी नहीं है। महापुराणकी रचना महामात्य भरतकी प्रेरणा और पार्थनासे सम्पन्न हुई है। इसीलिए किवने इसकी प्रत्येक सन्धिके अन्तमें 'महाभव्वभरताणुमिष्णए'—'महाभव्यभरताणुमानिते' विशेषण दिया है एवं इसकी अधिकांश सन्धियोंके प्रारम्भमें भरतका विविधमुख गुण-संकीर्त्तन किया गया है।

णायकुमारचरिउ—यह एक सुन्दर महाकाव्य है। इसमें ९ सिन्धयाँ हैं। और यह नन्ननामाङ्कित है। इसमें पञ्चमीके उपवासका फल प्राप्त करनेवाले नागकुमारका चिरत विणत है। यह रचना बहुत ही प्रौढ़ एवं मनोहारिणी है। मान्यखेटमें नन्नके मन्दिरमें रहते हुए पुष्पदन्तने 'णायकुमारचिरउ'की रचना की। प्रारंभमें कहा गया है कि महोदिधिके गृणवर्म एव शोभन नामक दो शिष्योंने प्रार्थना की कि आप पञ्चमीके फल प्रतिपादन करनेवाले काव्यकी रचना की जिये। महामात्य नन्नने भी उसे सुननेकी इच्छा प्रकट की तथा नाइल्ल और शीलभट्टने भी आग्रह किया। किवने इस ग्रथके प्रारंभमें काव्यके तत्त्वोंका भी उल्लेख किया है। किव कहता है—

"दुविहालंकारें विष्फुरंति महकव्वणिहेलणि संचरित सुपत्थे अत्थें रिहि करंति णोसेसदेसभासउ चवति अइरुंदछंदमग्गेण जंति णवहिं मि रसेहिं संचिज्जमाण चउदहपुव्विल्ल दुवालसंगि वायरणवित्तिपायडियणाम लीलाकोमलइँ पयाइँ दिति । बहुहावभाविविश्मम धरति । सञ्बद्धँ विण्णाणइँ संभरंति । लक्खणडँ विसिट्ठइँ दक्खवंति । पाणेहिँ मि दइ पाणाइँ होति । विग्गइतएण णिरु सोहगाण । जिनवयणविणिग्गयसत्तर्भगि । पसियउ महु देविमणोहिराय ।"

ं जिस वाणीमें सन्दालंकार, अर्थालंकार, व्याकरणसम्मत कोमल पद, विविध प्रकारके हावमाव, सन्द, क्लेव, प्रसादादि रस-गुण, प्रांगासदि नवरस, बाचारांगादि द्वादशे अंग, चौदह पूर्व, स्याद्वाद कादिः सिद्धान्त समाद्वित रहते हैं, वही वाणी सुन्दर और सुशील विलासयुक्त नायिकके समान जनसामान्यका चित्तवाकृष्ट करती है। इस प्रकार कवि पृष्यदन्तने काव्यतत्त्वोंका विवेचन बहुत सुन्दररूपमें किया है। कवि इतिवृत्त, बस्तुव्यापार-वर्णन और भावा-भिव्यञ्जनमें भी सफल हुआ है। राजगृह नगरका विवय करते हुए उत्प्रेक्षाकी श्रेणी ही प्रस्तुत कर दी है। कवि कहता है कि वह नगर मानों कमलसरीवर-रूपी नेत्रोंसे देखता था, पवनद्वारा हिरुाये हुए बनोंके रूपमें नृत्य कर रहा था तथा लिलत लतागृहोंके द्वारा मानों लुकाछिपी खेलता था । अनेक जिनमन्दिरों द्वारा उल्लिसित हो रहा था। कामदेवके विषम वाणोंसे घायल होकर मानों अनुरक्त परेवोंके स्वरसे चीख रहा था। परिखामें भरे हुए जलके द्वारा वह नगर परिधान धारण किये हुए या तथा अपने ब्वेत प्रकाररूपी चीरको ओढ़े था। वह अपने ग्रहशिखरोंकी चोटियों द्वारा स्वर्गको छू रहा था। और मानों चन्द्रकी अमृतघाराको पी रहा था। कुंकुमकी छटाओंसे जान पड़ता था, जैसे वह रतिकी रंगभूमि हो और वहाँके सुखप्रसंगोंको दिखला रहा हो। वहाँ जो मोतियोंकी रंगाविलयाँ रची गई थीं, उनसे प्रतीत होता था, जैसे मानी वह हार-पंक्तियोंसे विभूषित हो। वह अपनी उठी हुई ध्वजाओंसे पंचरंगा और और वारों वर्णोंके लोगोंसे अत्यन्त रमणीक हो रहा था।

जोयइ व कमलसरलोयणेहिँ
ल्हिक्कइ व लिल्यवल्लोहरेहिँ
विणयउ व विसमवम्महसरेहिँ
परिहइ व सपरिहाघरियणीरु
णं परिसहरगाहिँ सग्गु छिवइ
कुंकुमछडएं ण रइहि रंग
विरइयमोत्तियरंगावलहिँ
चिधेहिं घरिय णं पंचवण्ण

णच्चइ व पवणहल्लियवणेहिं। उल्लसइ व बहुजिणवरहरेहिं। कणइ व रयपारावयसरेहिं। पंगुरइ व सियपायारचीरु। णं चंद-अभिय-धाराउ पियइ। णावइ दक्खालिय-सुहपसंगु। जं भूसिउ णं हारावलीहिं। चउवण्णजणेण वि अइखण्ण।

इसप्रकार यह महाकाव्य रस, अलंकार, प्रकृतिचित्रण आदि सभी दृष्टियों-से महत्त्वपूणें है।

जसहरचरिउ-यह भी एक सुन्दर खण्डकाव्य है। इसमें पुण्यपुरुष यक्षी-घरका चरित वर्णित है। इसमें ४ सन्धियाँ हैं। यह ग्रन्थ भरतके पुत्र और वल्लभ नरेन्द्रके गृहमंत्रीके लिए उन्हींके भवनमें निवास करते हुए लिखा गया

वाचार्यंतुल्य काव्यकार एवं छेखक : १११

है। इसकी दूसरी, तीसरी और चौथी सन्धिक प्रारंभमें नन्नके गुणकीर्तन करने बाले तीन संस्कृत-पद्य हैं। जसहरचरिउकी प्राचीन प्रतियोंमें गन्धवँकिक बनाये हुए कतिपय क्षेपक भी उपलब्ध हैं।

कवि पुष्पदन्त अपभ्रं शके श्रेष्ठ किवयों में पिरगणित् हैं। कोमलपद, गूढ़ कल्पना, प्रसन्न भाषा, छन्द-अलंकारयुक्तता, अर्थगंभीरता आदि सभी काव्य-तत्त्व इनके ग्रन्थों में प्राप्त हैं। हमारे विचारमें पुष्पदन्त नैषधकार श्रीहषंके समान ही मेधावी किव हैं। उन जैसा राजनीतिका आलोचक बाणके अतिरिक्त दूसरा लेखक नही हुआ। मेलापाटीके उस उद्यानमें हुई भरत और पुष्पदन्त-की भेंट भारतीय साहित्यकी बहुत बड़ी घटना है। यह अनुभूति और कल्पना-की वह अक्षयघारा है, जिससे अपभ्र श-साहित्यका उपवन हरा-भरा हो उठा।

#### धनपाल

घनपालको प्रतिभा आख्यान-साहित्यके सृजनमें अनुपम है। घनपालके पिताका नाम 'माएसर'—मायेश्वर और माताका नाम घनश्री था। इनका जन्म धक्कड़ वंशमें हुआ था। यह धक्कड़ वंश पश्चिमी भारतको वैश्य जाति है। देलवाड़ामें तेजपालका वि० सं० १२८७ का एक अभिलेख है, जिसके घरकट या घक्कड़ जातिका उल्लेख है। आबूके शिलालेखोमे भी इसका निर्देश मिलता है। प्रारंभमें यह जाति राजस्थानकी मूल जाति थी; बादमे यह देशके अन्य भागोंमें व्याप्त हुई।

धनपाल दिगम्बर सम्प्रदायका अनुयायी था। 'भविसयत्तकहा'के 'जेण-भंजिवि दियम्बरि लायउ'के अतिरिक्त ग्रथके भीतर आया हुआ सैद्धान्तिक विवेचन उनका दिगम्बर मतानुयायी होना सिद्ध करता है। धनपालने अष्टमूल गुणोंका वर्णन करते हुए बताया है कि मधु, मद्य, मास और पाँच उदम्बर फलोको किसी भी जन्ममें नहीं खाना चाहिए। किविका यह कथन भावसंग्रहके कर्त्ता देवसेनके अनुसार है। सोमदेव और आशाधरकी भी यही मान्यता है।

कवि धनपालने १६ स्वर्गोंका कथन भी दिगम्बर आम्नायके अनुसार ही किया है। कविने लिखा है—

१. महु मञ्जु मंसु पंचुवराई खज्जंति ण जम्मंतर समाई । १६,८।

महुमज्जुमंसिवरई चाओ पुण उंवराण पंचण्हं।
 अट्ठेदे मूलगुणा हवंति फुहु देशविरयम्मि—भावसंग्रह, गाथा ३५६।

११२ : तोर्थंकर महाबीर और उनकी आचार्य-परम्परा

अप्पृषु पुण तक्करण करेप्पिषु अणसणि पंडियमरणि मरेप्पिषु । दिवि सोस्न्हमहं पुण्यायामि हुड सुसहविज्जुप्पहु गायि ।। —भविसमत्तर्जार २०,९ ।

अतएव कवि धनपाल दिगम्बर सम्प्रदायका अनुयायों है, कविने अपने जीवनके सम्बन्धमें कुछ भी निर्देश नहीं किया है। केवल वंश और माता-पिता-का नाम हो उपलब्ध होता है। यह निश्चित है कि कवि सरस्वतीका वरद पुत्र है। उसे कवित्व करनेकी अपूर्व शक्ति प्राप्त है।

## स्यितकाल

कवि धनपालका स्थितिकाल विद्वानोंने वि॰ की दशवीं शती माना है। 'मिनस्यत्तकहा'की भाषा हरिभद्र सूरिके 'नेमिनाहचरिउ'से मिलती-जुलती है। अतः धनपालका समय हरिभद्रकें पश्चात् होना चाहिए। श्री पी० वी० गुणेने निम्नलिखित कारणोंके आधार पर इनका समय दशवीं शती माना है—

- १. भाषाके रूप और व्याकरणकी दृष्टिसे इसमें शिथिलता और अनेक-रूपता है। अतएव यह कथाकृति उस समयको रचना है, जब अपभ्रंश भाषा बोलचालको थी।
- २. हेमचन्द्रके समय तक अपभ्रंश-भाषा रूढ़ हो चुकी थी। उन्होंने अपने व्याकरणमें अपभ्रंशके जिन दोहोंका संकलन किया है, उनकी भाषाकी अपेक्षा 'भविसयत्तकहा'की भाषा प्राचीन है। अतः धनपालका समय हेमचन्द्रके पूर्व होना चाहिए।
- ३. भविसयत्तकहा और पउमचरिउके शब्दोंमें समानता दिखाते हुए प्रो॰ भायाणीने निर्देश किया है कि भविसयत्तकहाके आदिम कड़वकोंके निर्माणके समय घनपालके ध्यानमें 'पउमचरिउ' था। इसलिए घनपालका समय स्वयंभूके बाद और हेमचन्द्रसे पूर्व हो किसी कालमें अनुमित किया जा सकता है।'
- ४. दलाल और गुणेने भविसयसकहाकी भाषाके आधारपर धनपालको हेमचन्द्रका पूर्ववर्त्ती माना है। अतः धनपालका समय दसवीं शतीके लगभग होना चाहिए।

भविसयत्तकहाकी सं० १३९३ की लिपि प्रशस्तिके आधारपर श्री डा०

१. दि परामचरित एण्ड दि भविसयत्तकहा-प्रो० भायाणी, भारतीय विद्या (अंग्रेजी) भाग ८, अंक १-२: सन १९४७, पू० ४८-५० ।

देवेन्द्रकुमार शास्त्रीने धनपालका समय वि० की १४वीं शती बतलाया है। पर यह उनका भ्रम है। श्री पं० परमानन्दजी शास्त्रीने 'अनेकान्त' वर्ष २२, किरण १ में श्रीदेवेन्द्रकुमारजीके मतकी समीक्षा की है। और उन्होंने प्राप्त प्रशस्तिको मूलग्रथकत्तांकी न मानकर लिपिकत्तांकी बताया है। अतः प्रशस्तिके आधारपर घनपालका समय १४वीं शती सिद्ध नहीं किया जा सकता है। जब तक पृष्ठ प्रमाण प्राप्त नहीं होता है तब तक धनपालका समय १०वीं शती ही माना जाना चाहिए।

घनपालका व्यक्तित्त्व कई दृष्टियोंसे महत्त्वपूर्ण है। उन्हें जीवनमें विभिन्न प्रकारके अनुभव प्राप्त थे। अतः उन्होंने समुद्रयात्राका सफल वर्णन किया है। विमाताके कारण पारिवारिक कलहका चित्रण भी सुन्दर रूपमें हुआ है। किव घनपालका मस्तिष्क उर्वर था। वे श्वंगार-प्रसाधनको भी आवश्यक समझते थे। विवाह एव मागलिक अवसरों पर धन व्यय करना उनकी दृष्टिमें उचित था।

#### रचना

कविकी एक ही रचना 'भविसयत्तकहा' प्राप्त है। यह कथाकृति नगर-वर्णन, समुद्र-वर्णन, द्वीप-वर्णन, विवाह-वर्णन, युद्धयात्रा, राज-द्वार, ऋतु-चित्रण, शकुनवर्णन, रूपवर्णन आदि वस्तु-वर्णनोंकी दृष्टिसे अत्यन्त समृद्ध है। कविने प्रबन्धमे परिस्थितियों और घटनाओंके अनुकूल मार्मिक स्थलोंकी योजना की है। इन स्थलोंपर उसकी प्रतिभा और भावुकताका सच्चा परिचय मिलता है। भावोंके उतार-चढ़ावमे घटनाओंका बहुत कुछ योग रहता है। भविसत्तकहामें बन्धुदत्तका भविष्यदत्तको मैनाद्वीपमे अकेला छोड़ना और साथके लोगोंका संतप्त होना, माता कमलश्रीको भविष्यदत्तके न लौटनेका समाचार मिलना, बन्धुदत्तका लौटकर आगमन, कमलश्रीका विलाप और भविष्यदत्तका मिलन आदि घटनाएँ मर्मस्पर्शी हैं।

कथावस्तु—हस्तिनापुरनगरमें धनपित नामका एक व्यपारी था, जिसकी पत्नीका नाम कमलश्री था। इनके भविष्यदत्त नामका एक पुत्र हुआ। धनपित सरूपानामक एक सुन्दरीसे अपना विवाह कर लेता है और परिणामस्वरूप अपनी पहली पत्नी और पुत्रकी उपेक्षा करने लगता है। धनपित और सरूपाके पुत्रका नाम बन्धुदत्त रखा जाता है। युवावस्थामें पदार्पण करने पर बन्धुदत्त व्यापारके हेतु कंचन-द्वीपके लिये प्रस्थान करता हैं। उसके साथ ५०० व्यापारियोको जाते हुए देखकर भविष्यदत्त भी अपनी माताकी अनुमितसे उनके

११४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

साब हो लेता है। समुद्रमें यात्रा करते हुए दुर्भाग्यसे उसकी नौका विधिसे प्रथम्न हो मदनाग या मैनाक द्वीप पर जा लगती है। बन्धुदत्त घोखेसे मिन-ध्यदत्तको वहीं एक जंगलमें छोड़कर स्वयं अपने साथियोंके साथ आगे निकल जाता है। मिन्ध्यदत्त अकेला इचर-उधर मटकता हुआ एक उजड़े हुए, किन्तु समृद्ध नगरमें पहुँचता है। वहीं एक जैनमिन्दरमें जाकर वह चन्द्रप्रम जिनकी पूजा करता है। उसी उजड़े नगरमें वह एक दिव्य सुन्दरीको देखता है। उसीसे भिवध्यदत्तको पता चलता है कि वह नगर कभी अत्यन्त समृद्ध था। एक असुरने इसे नष्ट कर दिया है। कालान्तरमें वही असुर वहाँ प्रकट होता है और भविष्यदत्तका उसी सुन्दरीसे विवाह करा देता है।

चिरकाल तक पुत्रके न लौटनेसे कमलश्री उसके कल्याणार्यं श्रतपंचमी व्रतका अनुष्ठान करती है। उधर भविष्यदत्त सपत्नीक प्रभृत सम्पत्तिके साथ घर लौटता है। लौटते हुए उसकी बन्धुदत्तसे भेंट होती है, जो अपने साथियोंके साथ यात्रामें असफल होनेसे विपन्नावस्थाको प्राप्त था। भविष्यदत्त उसका सहर्ष स्वागत करता है। वहाँसे प्रस्थानके समय पूजाके लिये गये हुए भविष्य-दत्तको फिर घोलेसे वहीं छोड़कर बन्धुदत्त उसकी पत्नी और प्रचुर घनसम्प-त्तिको लेकर साथियोंके साथ नौकामें सवार हो वहाँसे चल पड़ता है। मार्गमें फिर आंधीसे उसकी नौका पथम्रष्ट हो जाती है और वे सब जैसे-तैसे हस्तिना-पुर पहुँचते हैं। घर पहुँचकर बन्धुदत्त भविष्यदत्तकी पत्नीको अपनी भावी पत्नी घोषित कर देता है। उनका विवाह निश्चित हो जाता है। कालान्तरमें दु:खी भविष्यदत्त भी एक यक्षकी सहायतासे हस्तिनापुर पहुँचता है। वहाँ पहुँचकर वह सब वृत्तान्त अपनी मातासे कहता है। इधर बन्धुदत्तके विवाहकी तैया-रियाँ होने लगती हैं और जब विवाह-सम्पन्न होने वाला होता हैं तो राजसभामें जाकर बन्ध्दत्तके विरुद्ध भविष्यदत्त शिकायत करता है और राजाको विश्वास दिला देता है कि वह सच्चा है। फलतः बन्धुदत्त दण्डित होता है और भविष्य-दत्त अपने माता-पिता और पत्नीके साथ राजसम्मानपूर्वक सुखसे जीवन व्यतीत करता है। राजा भविष्यदत्तको राज्यका उत्तराधिकारी बना अपनी प्त्री सूमित्रासे उसके विवाहका वचन देता है।

इसी बोच पोदनपुरका राजा हस्तिनापुरके राजाके पास दूत भेजता है और कहलवाता है कि अपनी पुत्री और भविष्यदत्तकी पत्नीको दे दो या युद्ध करो। राजा पोदनपुरनरेशको शर्त्तको अस्वीकार करता है और परिणामतः युद्ध होता है। भविष्यदत्तको सहायता और वीरतासे राजा विजयी होता है। भविष्यदत्तको वीरतासे प्रभावित हो राजा भविष्यदत्तको युवराज घोषित कर

आचार्यतुस्य काव्यकार एवं लेखक: ११५

केता हैं। अपनी पुत्री सुमित्राके साथ उसका विवाह भी कर देता है। अविष्य-दक्त सुक्तपूर्वक जीवन-यापन करने लगता है।

भविष्यदत्तकी प्रथम पत्नीके हृदयमें अपनी अन्मभूमि मदनाग या मैनाक द्वीपको देखनेकी इच्छा जाग्रत होती है। भविष्यदत्त, उसके माता, पिता और सुमित्रा सब उस द्वीपमें जाते हैं। वहां उन्हें एक जैन मुनि मिलते हैं, जो उन्हें सदाचारके नियमोंका उपदेश देते हैं। कालान्तरमें वे सब लौट आते हैं।

एक दिन विमलबुद्धि नामक मुनि आते हैं। भविष्यदत्त उनके मुखसे अपने पूर्व जन्मोंको कथा सुनकर विरक्त हो जाता है और अपने पुत्रको राजभार सौंपकर श्रमण-दीक्षा ग्रहण कर लेता है। भविष्यदत्त तपश्चरण करता हुआ कर्मोंको नष्टकर निर्वाण प्राप्त करता है। श्रुतपंचमीके महात्म्यके स्मरणके साथ कथा समाप्त हो जाती है।

घटना-बाहुल्य इस कथाकाड्यमें पाया जाता है । पर घटनाओंका वैचित्र्य बहुत्रॄंकम है ।

कविने लोकिक आख्यानके द्वारा श्रुतपंचमीव्रतका माहात्म्य प्रदिशत किया है। अन्तमें भी इसी व्रतके माहात्म्यका स्मरण किया गया है। धार्मिक विश्वासके साथ लोकिक घटनाओंका सम्बन्ध काव्यचमत्कारार्थं किया गया है। इस कृतिमें प्रबन्धको संघटना सुन्दर रूपमें हुई है। कथाके विकासके साथ ही कार्य-कारणघटनाओंको कार्य-कारणश्रृंखला प्रतिपादित है। वस्तुतः यह एक रोमांचक काव्य है। इसमे लोक-जीवनके अनेक रूप दिखलाई पड़ते हैं। करण, प्रग्रंगार, वीर, रौद्र आदि रसोंका परिपाक भी सुन्दर रूपमें हुआ है। अलंकारों में उपमा,-परिणाम, सन्देह, रूपक भ्रान्तिमान, उल्लेख, स्मरण, अपह्नव उत्प्रेक्षा, तुल्ययोगिता, दीपक, दृष्टान्त, प्रतिवस्तूपमा, व्यतिरेक, निदर्शना और सहोक्ति आदि अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। छन्दोंमें पद्धड़ी, अडिल्ला, घत्ता, दुबइ, चामर, भुजंगप्रयात, शंखनारी, मरइट्ठा, प्लवगम, कलहंस आदि छन्द प्रधान है। वास्तवमें घनपाल कविकी यह कृति कथानक-रूढ़ियों और काव्य-रूढ़ियोंकी भी दृष्टिसे समृद्ध है।

## धवल कवि

अपभ्रंश-साहित्यके प्रबन्धकाव्य-रचिताओं में किव धवलका नाम भी आदरके साथ लिया जाता है। किव धवलके पिताका नाम सूर और मालाका नाम केसुल्ल था। इनके गुरुका नाम अम्बसेन था। धवल ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न

११६ : तीर्थंकर महाबीर और उनकी वाचार्य-परम्परा

हुआं था; पर अन्तर्में बह जैन धर्मावलम्बी हो गया था। कवि द्वारा निर्देष्ट उल्लेखोंके बाधारपर उसकी प्रतिमा और कवित्वशक्तिका परिशान होता है। धवलने हर्रिवंशपुराणकी रचना की है। डॉ॰ प्रो॰ हीरालाल जैनने 'इला-हाबाद युनिवर्सिटी स्टडी ज,' माग १, सन् १९२५ में धवल कवि द्वारा रचित हरिवंशपुराणका निर्देश किया था।

### स्थितिकास्र

कवि धवलके निर्देशोंके आधारपर कविका समय १०वीं-११वीं शती सिद्ध होता है। कविने प्रन्थके प्रारम्भमें अनेक कवियोंका स्मरण करते हुए लिखा है—

कवि चक्कवइ पुष्टिव गुणवंतउ घीरसेणु हुँतउ णयवंतउ। पुणु सम्मत्तइं भम्म सूरेगउ, जेण पमाण गंथु किउ चंगउ। देवणंदि बहु गुण जस भूसिउ, जे वायरणु जिणिदु पयासिउ। वज्जसूउ सुपसिद्धउ मुणिवरु, जे णयमाणुगंथु किउ सुंदरु। मुणि महसेणु सूलोयण जेणवि, पडमचरिं मुणि रविसेणेणवि। जिणसेणे हरिवंसु पवित्तुवि, जडिल मुणीण वरंगचरित् वि । दिणयरसेणें चरिउ अणंगहु, पउमसेण आयरियइ पसंगहु। अंघसेण जें अमियागहणु विरइय दोस-विविज्जिय सोहणु। जिणचदप्पह-चरिउ मणोहरु, पावरहिउ घणमत समुन्दरु। अण्णीम किय इंमाइं तुह पुत्तइ विण्हसेण रिसहेण चरित्तइं। सीहणदि गुरवें अणुपेहा णरदेवेणवकातु सुणेहा। सिद्धसेण जें गेए आगउ, भविय विणीय पयासिउ चैंगउ। रामणंदि जे विविह पहाण जिणसासणि बहुरइय कहाणा। असगमहाकइ जें सु मणोहरु वीरजिणिदु-चरिउ किउ सुदरु। कित्रिय कहिम सुकद गुण आयर गेय कव्व जिह विरद्दय सुंदर। सणकुमार जे विरमउ मणहरु, कय गोविंद पवरु सेयंवरू। तह वक्खदः जिणरक्खिय सावउ जें जय धवल भुवणि विक्खाइउ। सालिहरू कि कइ जीय उदेंदउ लोयर चहुमुहुं दोण, पसिद्ध । इक्किह जिणसासणि उचिलियउ सेढ् महाकइ जसु णिम्मिलियउ। परमचरित्र जें भुवणि पयासित्, साहुणरहि णरवरिह पसंसित्र । हुउ जडु तो वि किंपि अन्मासमि महियलि जे णियबुद्धि पयासमि।

१. हरिवंशपुराण १, ३।

अर्थात् कविचक्रवर्तीं धीरसेन सम्यक्त्वयुक्तप्रमाणविशेष ग्रन्थके कर्ता, देव-निन्दि, वष्त्रसूरि प्रमाणग्रन्थके कर्त्ता, महासेनका सुलोचनाग्रन्थ, रविषेणका पद्म-चरित्त, जिनसेनका हरिवंशपुराण, जटिल मुनिका वरांगचरित, दिनकरसेनका अनंगचरित, पद्मसेनका पार्वनाथचरित, अभसेनको अमृताराधना, धनदत्तका चन्द्रप्रभचरित, अनेक चरितग्रन्थोंके रचियता विष्णुसेन, सिंहनन्दीको अनुप्रेक्षा, नरदेवका णवकारमन्त्र, सिद्धसेनका भिवकविनोद, रामनन्दिके अनेक कथानक, जिनरक्षित धवलादि ग्रन्थप्रख्यापक, असगका वीरचरित, गोविन्द कवि (श्वेत०) का सनत्कुमारचरित, शालिभद्रका जीव-उद्योत, चतुर्मुख, द्रोण, सेढु महा-कविका पउमचरिउ आदि विद्वानों और उनकी कृतियोंका निर्देश किया है।

इनमें पद्मसेन और असग किव दोनो हो ग्रन्थकर्त्ताओंके समयपर प्रकाश डालते हैं।

### स्थितिकाल

असग किवका समय शक संवत् ९१० (ई० सन् ९८८) एवं पद्मसेनका शक सं० ९९९ समय है, जिससे स्पष्ट है कि धवल किव शक सं० ९९९ के पश्चात् कभी भी हुआ है। पद्मकीर्त्तिकी एकमात्र रचना पार्श्वपुराण उपलब्ध है। इन दोनों रचनाओं का उल्लेख होनेसे धवलकिवका समय शक सं० को ११ वी शताब्दीका मध्यकाल आता है। वर्द्धमानचिरतकी प्रशस्तिमें बताया गया है कि श्रीनाथके राज्यकालमें चोल राज्यकी विभिन्न नगरियों मे किवने आठ ग्रन्थों की रचना की है—

विद्यामया प्रपठितेत्यसगाकृयेन श्रीनाथराज्यमिखलं जनतोपकारि । प्राप्यैव चोडविषये विरलानगर्यां ग्रंथाष्टकं च समकारि जिनोपदिष्टम् ॥ —महावीरचरित, प्रशस्तिक्लोक १०५

'पासणाहचरिउ'मे पद्मसेन या पद्मकीर्तिने रचनाकालका निर्देश निम्न-प्रकार किया है---

> णव-सय-णउआणउये कत्तियमासे अमावसो दिवसे । रइय पासपुराण कइणा इह पउमणामेण॥°

अर्थात् सं॰ ९९९में कार्त्तिक मासकी अमावस्याको इस ग्रन्थकी सर्माप्त हुई । यहाँ संवत्से शक या विक्रम कौन-सा संवत् ग्रहण करना चाहिए, इसपर विद्वानोंमे मतभेद है । प्रो॰ प्रफुल्लकुमार मोदीने इसे शक-सवत् माना है और

१. पासणाहचरित प्राकृत-प्रन्थ-परिषद, प्रंथाक ८, कवि-प्रशस्ति, पद्य ४।

११८ : तीर्यंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

हरिवंश कोछड़ने विक्रम संबत्। हमारा अनुमान है कि ये दोनों ही संवत् शर्क संवत् हैं और घवल कविका समय शक-संवत्को १०वीं शतीका अन्तिम पाद या ११वीं शतीका प्रथम पाद संभव है।

#### रचना

किवका एक ही ग्रंथ हिरवंशपुराण उपलब्ध है। इस ग्रंथमें २२वें तीर्थंकर यदुवंशी नेमिनाथका जीवनवृत्त अंकित है। साथ ही महाभारतके पात्र कौरव और पाण्डव तथा श्रीकृष्ण आदि महापुरुषोंके जीवनवृत्त भी गुम्फित हैं। इस ग्रन्थमें १२२ सिन्धर्यों हैं। ग्रंथकी रचना पन्झटिका और अल्लिलह छन्दमें हुई है। पद्धिया, सोरठा, चत्ता, विलासिनी, सोमराजि प्रभृति अनेक छन्दोंका प्रयोग इस ग्रंथमें किया गया है। श्रृंगार, वीर, करुण और शान्त रसोंका परिपाक भी सुन्दररूपमें हुआ है। किवने, नगर, वन, पर्वत आदिका महत्त्व-पूर्ण चित्रण किया है। यहाँ उदाहरणार्थं मधुमासका वर्णन प्रस्तुत किया जाता है—

फरगुणु गउ महुमासु परायउ, मयणछलिउ लोउ अणुरायउ। वण सय कुसुमिय चाहमणोहर वहु मयरंद मत्त बहु महुयर। गुमुगुमंत खणमणइं सुहावहि, अइपपाट्ठ पेम्मुउनकोविह। केसु व वर्णाह धणारुण फुल्लिय, णं विरहरगे जाल णमिल्लिया। घरिषरि णारिउ णिय तणु मंडिंह, हिदोलिंह हिउहि उग्गायिह। विण परपुट्ठ महुर उल्लाविह, सिहिउलु सिहि सिहरेहि घहावइ।

---हरिवंशपुराण १७-३

अर्थात् फाल्गुनमास समाप्त हुआ और मधुमास (चैत्र) आया। मदन उद्दीप्त होने लगा। लोक अनुरक्त हो गया। वन नाना पुष्पोंसे युक्त, सुन्दर और मनोहर हो गया। मकरन्द-पानसे मत्त मधुकर गुनगुनाते हुए सुन्दर प्रतीत हो रहे हैं.....घरोंमें नारियाँ अपने शरीरको अलंकृत करती हैं, झूला झूल रही हैं, विहार करती हैं, वनमें गाती कोयल मधुर आलाप करती हैं। सुन्दर मयूर नृत्य कर रहे हैं।

इस काव्यमें करुण रसकी अभिव्यंजना भी बहुत सुन्दर मिलती है। कंस-वधपर परिजनोंके करुण विलापका दृश्य दर्शनीय है—

हा रहय दहय पाविट्ठ खला, पह अम्ह मणोहर किय विहला। हा विहि णिहीण पहं काइकिउ, णिहि दरिसिवि तक्खणि चक्खु हिउ। हा देव या वुल्लहि काइं तुहु, हा सुन्दरि दरसिह किण्णु मुहु।

आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक: ११९

हैं। धरणिहि सगुणिलयट्ठिह, वर सेज्जिह भरभवणेहि जाहि । पठ विणु सुण्णेज राउल असेसु, अण्णाहिउ हुवउ दिव्व देसु । हा गुणसायर, हा रूवधरा, हा बहरि महण सोद्युष घरा । घत्ता—हा महुरालावण, सोहियसंदण, अम्हहं सामिय करिंह । दुक्खिह संतत्त्व, करुण रुवंत्वउ, उट्ठिव परियणु संघविह ॥५६,१

किया से । सबल राज्य तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। धनसे भी कुछ नहीं होता। सुख बन्धु-बान्धव, पुत्र, कलत्र, मित्र, किसके रहते हैं? वर्षाके जलबुलबुलोंके ममान संसारका वेभव क्षण-भरमें नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार वृक्षपर बहुतसे पक्षी आकर एकत्र हो जाते हैं और फिर प्रातःकाल होते ही अपने-अपने कार्योंसे विभिन्न स्थानोंपर चले जाते हैं, अथवा जिस प्रकार बहुतसे पथिक नदी पार करते समय नौका पर एकत्र हो जाते हैं, और फिर अपने-अपने करोंको चले जाते हैं, उसी प्रकार क्षणिक प्रियजनोंका समागम होता है। कभी धन आता है, कभी नष्ट होता है, कभी दारिद्रध प्राप्त होता है, भोग्य वस्तुएँ प्राप्त होती हैं और विलीन होती हैं, फिर भी अज्ञ मानव गर्वे करता है। जिस यौवनके पीछे जरा लगी रहती है उससे कौन-सा सन्तोष हो सकता है ? इस प्रकार ग्रन्थकर्त्ताने संसारकी वास्तविक स्थितिका उद्घाटन किया है।

रस और अलकारके समान ही छन्द-योजनाकी दृष्टिसे भी ग्रन्थ समृद्ध है। सामान्य छन्दोंके अतिरिक्त नामिनी, ८९।१२, सोमराजी ९०।४, जाति ९०।५, विल्लासिनी ९०।८ आदि छन्दोंका प्रयोग मिलता है। कड़वकोंके अन्तमें प्रयुक्त घत्ता—छन्दके अनेक रूप हैं।

## हरिषेण

हरिषेण मेवाड़में स्थित चित्रकूट (चित्तौड़) के निवासी थे। इनका वश धक्कड़ या घरकट था, जो उस समय प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित था। इस वंशमें अनेक किव हुए हैं। इनके पिताका नाम गोवर्द्धन और माताका नाम गुणवती था। ये किसी कारणवश चित्रकूट छोड़कर अचलपुरमें रहने लगे थे। प्रशस्ति-में बताया है—

इह मेवाड़-देसि-जण-सकुलि, सिरिउजहर णिग्गय-धक्कड-कुलि । पाव-करिद-कुम्भ-दारण हरि, जाउ कल्लाहि कुसलु णामें हरि ।

१. हरिवंशपुराण ९१.७।

१२० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

तांसु पुत्त बर्वारसहोयर, गुणगण-णिहि-कुल-गयण-दिवायर । गोवह्रणु भामें उप्पणन, को सम्मत्तरयण-संपुण्णन । तहो गोवह्रणासु पिय गुणवह, जो जिणवस्पय णिच्च वि पणवह । ताए जणिउ हरिसेणे णाम सुउ, जो संजाउ विबृह-कह विस्सुउ । सिरि चित्त उडु चह्नवि अवलउरहो, गयउ-णिय-कज्जे जिणहरपउरहो ।

हरिषेणने अन्य अपभ्रंश-कवियोंके समान कड़नकोंके आदि और अन्तमें अपने सम्बन्धमें बहुत-सी बातोंका समावेश किया है। उन्होंने लिखा है कि मेवाड़देशमें विविध कलाओंमें पारंगत एक हरि नामके महानुभाव थे। ये श्रीओजपुरके धक्कड़ कुलके वंशज थे। इनके एक गोवद्धंन नामका धर्मात्मा पुत्र था। उसकी पत्नीका नाम गुणवती था, जो जैनधर्ममें प्रगाढ़ श्रद्धा रखती थी। उनके हरिषेण नामका एक पुत्र हुआ, जो विद्वान् किक रूपमें विख्यात हुआ। उसने अपने किसी कार्यवश चित्रकूट छोड़ दिया और अचलपुर चला वाया। यहां उसने छन्द और अलंकार शास्त्रका अध्ययन किया और धर्मपरीक्षा नामक ग्रन्थकी रचना की।

हरिषेणने अपने पूर्ववर्ती चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्पदन्तका स्मरण किया है। उन्होंने लिखा है कि चतुर्मुखका मुख सरस्वतीका आवास-मन्दिर था। स्वयंभू लोक और अलोकके जाननेवाले महान् देवता थे और पुष्पदन्त वह अलौकिक पृष्ष थे, जिनका साथ सरस्वती कभी छोड़ती ही नहीं थी। कविने इन कवियोंकी तुलनामें अपनेको अत्यन्त मन्दबुद्धि कहा है।

हरिषेणने अन्तिम सन्धिमें सिद्धसेनका स्मरण किया है, जिससे यह व्वनित होता है कि हरिषेणके गुरु सिद्धसेन थे। सन्दर्भकी पंक्तियाँ निम्न प्रकार हैं:—

सिद्धि-पुरिधिह कंतु सुद्धें तणु-मण-वयणें। भत्तिए जिणु पणवेवि चितिन्न बुह-हरिसंणे।।

मण्य-जिम्मबुद्धिए कि किञ्जइ, मणहरु जाई कब्बु ण रहज्जई। तं करत अवियाणिय आरिस, हासु लहिह भउरणि गय पोरिस। चउमुह कब्बु विरयणि सयंभुवि, पुष्फयंतु अण्णाणु णिसुंभिवि। तिण्णि वि जोग्ग जेण त सीसइ, चउमुह मुह थिय ताब सरासइ। जो सयभ सो देउ पहाणउं, अह कह लोयालोय वियाणउं। पुष्फयंतु णउ माणुसु बुच्चई, जो सरसइए कया विण मुच्चई। ते एवंविह हउ जउ माणउ, तह छंदालंकार विहीणउ। कब्बु करंतुके मण विलज्जमि, तह विसेस प्यिय जण कि हरंजिम।

१. धम्मपरिक्ला ११-२६।

तो वि जिणिद धम्म अणुरायइ, वुह सिरि सिद्धसेण सुपसाई। करमि सयं जिह् णिलिणि दलियउ जलु, अणहरेइ जित्रुलु मुत्राहलु। घत्ता—जा जयरामें आसि विरदय णह पर्विष्ठ।

सा हम्मि घम्मपरिक्ख सा पद्धिय बीर्घ।

हरिषेणके व्यक्तित्वमें नम्रता, गुणग्राहकता, धर्मके प्रति श्रद्धा एवं आत्म-सम्मानको भावना समाविष्ट है। उनके काव्य-वर्णनसे ऐसा ध्वनित होता है कि वे पुराणशास्त्रके ज्ञाता थे और उनका अध्ययन सभी प्रकारके शास्त्रोंका था।

## स्थितिकाल

किव हरिषेणने 'धम्मपरिक्खा' के अन्तमें इस ग्रन्थका रचनाकाल अंकित किया है। लिखा है—

विक्कम-णिव-परिवत्तिय कालए, ववगए वरिस-सहसेहि चउतालए। इय उप्पणु भविय-जण-सुहयरु, उभ-रहिय-बम्मासव-सरयरु। ११।२७

अर्थात् वि॰ स॰ १०४४ में इस ग्रन्थकी रचना हुई है। अतः कविका समय वि॰ सं॰ की ११वी शती है।

किवने अपनेसे पूर्व जयरामकी गाथा-छन्दोंमे विरचित प्राकृत-भाषाकी धर्म-परीक्षाका अवलोकन कर इसके आधार पर ही अपनी यह कृति अपभ्रंशमे लिखी है।

#### रचना

किव हरिषेणको एक हो रचना धर्म-परीक्षा नामकी उपलब्ध है। डा॰ ए॰ एन उपाध्ये ने दश-धर्म परीक्षाओंका निर्देश किया है। अमितगितकी धर्म-परीक्षा वि॰ स॰ १०७०में लिखी गई है। अर्थात् हरिषेणकी धर्म-परीक्षा अमितगितसे २६ वर्ष पूर्व लिखी गई है। दोनोंमे पर्याप्त समानता है। अनेक कथाएँ पद्य एवं वाक्य दोनोंमें समान रूपसे मिलते है, पर जब तक हरिषेण द्वारा निर्दिष्ट जयरामकी धर्म-परीक्षा प्राप्त न हो तब तक इस परिणाम पर नहीं पहुँच सकते कि किसने किसको प्रभावित किया है? संभवतः दोनोंका स्रोत जयरामकी धर्म-परीक्षा ही हो।

धर्म-परीक्षामें कविने ब्राह्मण-घर्म पर व्यग्य किया है। उसके अनेक पौराणिक आख्यानो और घटनाओको असगत बतलाते हुए जैनधर्मक प्रति

डॉ॰ ए॰ एन॰ उपाध्ये, हरिषेणकी धम्मपरिवला ऐनल्स ऑफ भण्डारकर ओरि-यण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट भाग २३ पू॰ ५९२-६०८।

१२२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

. आस्था और श्रद्धाः उत्पन्न करनेका प्रयत्न किया । ग्रंथकी विषय-वस्तु निम्ना प्रकार है—

मंगलावरणके परवात् प्राचीन कवियोंका उल्लेख करते हुए आत्म-विनय प्रदिशित की है। तदनन्तर जम्बूद्रीप, बरतक्षेत्र, मध्य-प्रदेश वैताद्य पर्वत और वैजयन्ती नगरीका चित्रण किया है। वैजयन्ती नगरीके राजाकी रानीका नाम वायुवेगा था। उनके मनवेग नामक एक अत्यन्त धार्मिक पुत्र हुखा। उसका मित्र पवनवेग भी धर्मात्मा और बाह्यणानुमोदित पौराणिक धमंमें आस्था रखने वाला था। पवनवेगके साथ मनवेग विद्वानोंकी सभामें कुसुमपुर गया।

तीसरी सन्धिमें अगदेशके राजा शेखरका कथानक देकर कवि अनेक पौराणिक उपाक्यानोंका वर्णन करता है। चौथो सन्धिमें अवतारवाद पर व्यंग्य किया है। विष्णु दश जन्म लेते हैं और फिर भी कहा जाता है कि वे अजन्मा हैं; यह कैसे संभव है? स्थान-स्थानपर कविने 'तथा चोक्त तैरेव' इत्यादि शब्दों द्वारा संस्कृतके अनेक पद्य भी उद्भृत किये हैं। इसी प्रसंगमे शिवके जाह्नवो और पार्वती प्रेम एवं गोपी-कृष्ण लीलापर भी व्यंग्य किया है।

पाँचवां संघि में ब्राह्मण-धर्म की अनेक अविश्वसनीय और असत्य बातों की ओर निर्देश कर मनोवेग ब्राह्मणों को निरुत्तर करता है। इसी प्रसंगमें वह सीताहरण आदिके सम्बन्धमें भी प्रश्न करता है।

सातवीं सन्धिमें गान्धारीके १०० पुत्रोंकी उत्पत्ति और पाराशरका धीवरकन्यासे विवाह विणत है। आठवीं सन्धिमें कुन्तोसे कर्णकी उत्पत्ति और रामायणकी कथापर व्यंग्य किया है।

नवीं सिंघमें मनवेग अपने मित्र पवनवेगके सामने बाह्मणोंसे कहता है कि एकबार मेरे सिरने घड़से अलग होकर वृक्षपर चढ़कर फल खाये। अपनी बातकी पुष्टिके लिए वह रावण और जरासन्धका उदाहरण देता है। इसी प्रसंगमें मनवेग श्राद्ध पर भी व्यंग्य करता है।

दशवीं सिन्धमें गोमेध, अश्वमेधादि यज्ञों और नियोगादिपर व्यंग किया है। इस प्रकार मनवेग अनेक पौराणिक कथाओंका निर्देशकर और उन्हें मिथ्या प्रतिपादित कर राज्यसभाको परास्त करता है। पवनवेग भी मनवेगको युक्तियोंसे प्रभावित होता है और वह जैनधर्ममें दीक्षित हो जाता है। जैनधर्मानुकूल उपदेशों और आचरणोंके निर्देशके साथ ग्रंथ समाप्त होता है।

कविने इस ग्रन्थमें कवित्वशिक्तकाभी पूरा परिचय दिया है। प्रथम संधिके चतुर्थ कड़वकमे वैजयन्ती नगरीको सुन्दर नारीके समान मनोहारिणी बताया है। किवने विभिन्न उपमानोंका प्रयोग करते हुए इस तगरीको सुराधिपकी नगरीसे भी श्रेष्ठ बलाया है। वायुवेगारानीके चित्रणमें कविने परम्परागत उपमानोंका उपयोगकर उसके नखिशखका सौन्दर्य बिभव्यक्त किया है।

११ वीं सन्धिके प्रथम कडवकमें मेवाड़ देशका रमणीय चित्रण किया है। महाँके उद्यान, सरोवर, भवन आदि सभी दृष्टियोंसे सुन्दर एवं मनमोहक हैं।

इस ग्रंथमें पद्धित्या छन्दकी बहुलता है। इसके अतिरिक्त मदनावतार १।१४, विलासिनी १।१५, स्निवणी १।१७, पादाकुलक १।१९, भुजंगप्रयात २।६, प्रमाणिका ३।२, रणक या रजक ३।११, मत्ता ३।२१, विद्युन्माला ९।९, दोधक १०।३ आदि छन्दोंका प्रयोग किया है। छन्दोंमें वर्णवृत्त और मात्रिक वृत्त दोनों मिलते हैं।

संक्षेपमें किवने सरल और सरस भाषामें भावोंकी अभिव्यञ्जना की है। वीर किव

महाकिव वीरते 'जंबुसामिचरिउ''में अपना परिचय दिया है। उनका जन्म मालवा देशके गुस्सेउ नामक ग्राममें हुआ था। उनके पिता 'लाडबागउ' गोत्रके महाकिव देवदत्त थे। देवदत्तने १. वरांगचरित २. शान्तिनाथराय ३. सद्धयवीरकथा और ४. अम्बादेवीरासकी रचना की थी। महाकिव वीरने अपने पिताको स्वयं तथा पुष्पदन्तके पश्चात् तीसरा स्थान दिया है। किवने लिखा है कि स्वयंभूके हाने से अपभ्रंशका प्रथम किव, पुष्पदन्तके होनेसे अपभ्रंशका दितीय किव और देवदत्तके होनेसे अपभ्रंशके तृतीय किवकी ख्याति हुई है। वीर किवने अपने समय तक तीन ही किव अपभ्रंशके माने हैं। स्वयभु, पुष्पदन्त और देवदत्त । इससे यह ध्वनित होता है कि किव वीरके पिता देवदत्त भी अपभ्रंशके स्थातिनामा किव थे।

कविकी मौका नाम श्री सनुबा था और इनके सीहल्ल, लक्षणांक तथा जसई ये तीन भाई थे। किवकी चार पित्नयां थों—१. जिनमित २. पदावती ३ लीलावती ४. जयादेवी। इनकी प्रथम पित्नसे नेमिचन्द्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। वीर संस्कृत काब्य रचनामें भी निपुण थे, किन्तु पिताके मित्रोंकी प्ररणा और आग्रहसे संस्कृत-काब्यरचनाको छोड़कर अपभ्रंशप्रबन्धशैलीमें जबुसामिचरिउ की रचना की है।

कविका लाडवागउ वंश इतिहास प्रसिद्ध बहुत पुराना है । इस वंशका प्रारंभ, पुन्नाट संघसे हुआ है । इस संघके आचार्य पुन्नाट-कर्नाटक प्रदेशमें विहार-

१२४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी माचार्य-परम्परा

१. जंबुसामिचरित्र भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन सन् १९६८; १।४-५ ।

करते थे। इसिलिए इसका नाम पुनाट पड़ा। तदनन्तर इसका प्रमुख कार्यक्षेत्र लाडबागड़-गुजरात और सामबाड़ाके आसपासका प्रदेश हुआ। इसीलिए इसका नाम लाडवागडगच्छ पड़ा। पुनाट संबके प्राचीनतम ज्ञात आचार्य जिनसेन प्रथम हैं जिन्होंने शक संवत् ७०५ (वि० सं० ८४०) में वर्धमानपुरके पार्वनाथ तथा दोस्तटिकाके शान्तिनाथ जिनालयमें रहकर हरिवंशपुराणकी रचना की है।

धर्मरत्नाकर नामक ग्रंथके रचयिता आचार्य जयसेन लाडवागड संघके प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने वि० सं० १०५५ में कर्नाटक-कराड (बम्बई)में निवास कर उक्त ग्रंथकी रचनाको पूर्ण किया था। इसी गणमें प्रद्युम्नचरित रचयिता महासेन, हरिषेण, विजयकीति आदि अनेक आचार्य हुए हैं।

#### व्यक्तित्व

महाकवि वीर काव्य, व्याकरण, तकं, कोष, छन्दशास्त्र, द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग आदि विषयोंके ज्ञाता थे। 'जंबुसामिचरिउ'में' समाविष्ट पौराणिक घटनाओंके अध्ययनसे अवगत होता है कि महाकवि वीरके वल जैन पौराणिक परम्पराके ही ज्ञाता नहीं थे अपितु बाल्मीकिरामायण, महाभारत, शिवपुराण, विष्णुपुराण, भरतनाट्यशास्त्र, सेतुबन्धकाव्य आदि ग्रंथोंके भी पंडित थे। इनके व्यक्तित्वमें नम्नता और राजनीति-दक्षताका विशेष रूपसे समावेश हुआ है। कविको अपने पूर्वंजोंपर गर्व है। वह महाकाव्य रचिताके रूपमे अपने पिताका आदरपूर्वक उल्लेख करता है।

संस्कृत भाषाका प्रौढ़ किव और काव्य अध्येता होनेके कारण वीर किवकी रचनामें पर्याप्त प्रौढ़ता दृष्टिगोचर होती है। वीरके 'जंबुसामिचरिउ'से यह भी स्पष्ट है कि वह धर्मका परम श्रद्धालु, भक्तवती और कर्मसंस्कारोंपर आस्था रखनेवाला था। उसकी प्रकृति अत्यन्त उदार और मिलनसार थो। यही कारण है कि उसने मित्रों की प्रेरणाको स्वीकारकर अपभ्रंशमें काव्यकी रचना की।

वीर किवको समाजके विभिन्न वर्गों एवं जीवन यापनके विविध साधनोंका साक्षात् अनुभव था। वह श्रद्धावान् सद्गृहस्य था। उसने मेधवनपत्तनमें तीर्थंकर महावीरकी प्रतिमा स्थापित करवाई थी।

कविके व्यक्तित्वको हम उनके निम्नकथनसे परस सकते हैं— देत दरिछं परवसणदुम्मणं सरसकव्वसव्वस्यं। कइवीरसरिसपुरिसं घरणिघरंती कयत्यासि।

# हत्ये वाओ चरणपणमणं साहुसीताण सीसे। सच्चावाणी वयणकमलए वच्छे सच्चापवित्ती।।

दिरद्रोंको दान, दूसरेके दु:खमें दुखी, सरसकाव्यको ही सर्वस्व मानने वाले पुरुषोंको घारण करनेसे ही पृथ्वी कृतार्थं होती है। हाथमें घनुष, साधुचिरत, महापुरुषोंके चरणोंमें प्रणाम, मुखमें सच्ची वाणी, हृदयमें स्वच्छप्रवृत्ति, कानोंसे सुने हुए श्रुतका ग्रहण एवं मुजलताओंमें विक्रम, वीर पुरुषका सहज परिकर होता है।

इस कथनसे स्पष्ट है कि कविके व्यक्तित्वमें उदारता थी, वह दरिद्रोंको दान देता था और दूसरोंके दुःखमें पूर्ण सहानुभूतिका व्यवहार करता था। किव वीरताको भी जीवनके लिए आवश्यक मानता है। यही कारण है कि उसने युद्धोंका ऐसा सजीव चित्रण किया है जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह युद्धभूमिमे सम्मिलित हुआ होगा।

कवियोंके चरणोंमें नतमस्तक होना भी उसका कवित्वके प्रति सद्भाव व्यक्त करता है। सत्यवचन, पिवत्र हृदय, अनवरत स्वाध्याय, भुजपराक्रम और दयाभाव उसके व्यक्तित्वके प्रमुख गुण हैं।

#### स्थितिकाल

'जंबुसामिचरिज'की प्रशस्तिमें कविने इस ग्रन्थका रचनाकाल वि० सं० १०७६ माघ शुक्ला दशमी बताया है। लिखा है—

> "विक्कमनिवकालाओ छाहात्तरदससएसु वरिसाणं। माहम्मि सुद्धपक्ले दसम्मि दिवसम्मि संतम्मि॥२॥"

प्रस्तुत काव्यके अन्तःसाक्ष्य तथा अन्य बाह्यसाक्ष्योंसे भी प्रशस्तिमें उल्लिखित समय ठोक सिद्ध होता है। किव वीरने महाकिव स्वयभू, पुष्पदन्त एवं अपने पिता देवदत्तका उल्लेख किया है। पुष्पदन्तके उल्लेखसे ऐसा ज्ञात होता है कि जब यह महाकिव अपने जीवनका उत्तराद्ध काल यापन कर रहा था और जिस समय राष्ट्रकृष्ट राजा कृष्ण तृतीयकी मृत्युके पाँच ही वर्ष हुए थे उस समय घारा नरेश परमारवंशीय राजा सीयक या श्री हर्षने कृष्ण तृतीयके उत्तराधिकारी और अनुज खोट्टिगदेवको आक्रमण करके मार डाला था एवं मान्यखेटपुरीको बुरी तरह लूटा तथा ध्वस्त किया था (वि० सं० १०२९)। इस समय पुष्पदन्तके महापुराणकी रचना पूर्ण हो चुकी थी और अभिमानमेरु महाकिव पुष्पदन्तको ख्याति मालवा प्रान्तमें भी हो चुकी थी। इसी समय वीर किवने अपने बाल्यकालमें ही सरस्वतीके इस वरद पुत्रकी ख्याति सुनी होगी

१२६ : तीर्यंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

और इसकी रचनाओंका अध्ययन किया होगा । यतः जंबुसामिचरिउपर पृष्प-दन्तकी रचनाओंका गम्भीर और क्यापक प्रभाव दिखलायी पड़ता है। अतः कविके समयकी पूर्व सीमा वि० सं० १०२५ के लगभग आती है।

इतना ही नहीं जंबुसामिचरिउपर नयनिन्दिके सुदंसणचरिउ (वि० सं० ११००) का प्रभाव भी दृष्टिमोचर होता है। एक बात और विचारणीय यह है कि जंबुसामिचरिउकी पंचम, षष्ठ और सप्तम सन्धियोंमें हंसद्वीपके राजा रत्नकेखर द्वारा केरलके घेर लिये जाने और मगधराज श्रेणिककी सहायतासे राजा रत्नकेखरको परास्त किये जानेके बहानेसे वीर किवने जिस ऐतिहासिक युद्ध घटनाकी ओर संकेत किया है उसमें किवने स्वयं भी एक पक्षकी ओरसे भाग लिया हो तो कोई आक्चयंकी बात नहीं। यह घटना परिवर्तितरूपमें मुंजके द्वारा केरल, चोल तथा दक्षिणके अन्य प्रदेशोंपर वि० सं० १०३०-१०५० के बीच आक्रमण करके उन्हें विजित करनेकी मालूम पड़ती है।

वोर किवके पश्चात् ब्रह्माजनदासका संस्कृत 'जम्बुस्वामिचरित' मिलता है जिसे उन्होंने वि० सं० १५२० में पूर्ण किया। यह रचना अपभ्रंश काव्यका संस्कृत रूपान्तर है। महाकिव 'रइघू'ने भी 'जबुसामिचरिउ'का निर्देश किया है। हरिषेणकी 'धम्मपरिक्खा' वि० सं० १०४४ में लिखी गई है। अतः हरिषेण और पुष्पदन्त इन दोनोंके साथ किवका सम्बन्ध रहा प्रतीत होता है। जैन ग्रन्थावलीमें 'जबुचरिउ'का उल्लेख आया है। इस ग्रन्थकी रचना भी अपभ्रंशमें वि० सं० १०७६ में हुई है। जबुचरिउके रचिता सागरदत्त हैं, जो 'जंबुसामिचरिउके समान ही विषयवस्तुका वर्णन करते हैं। अतएव प्रशस्तिमें निर्दिष्ट जंबुसामिचरिउका रचनाकाल यथार्थ है।

#### रचना

महाकवि वीरकी एक ही रचना जंबुसामिचरिउ उपलब्ध है। यह अपभ्रंश-का महाकाव्य है और यह रचना ११ सन्धियोंमें पूर्ण हुई है।

मंगलाचरणके अनन्तर कवि सज्जन-दुर्जन स्मरण करता है। पूर्ववर्त्ती किवयों-के स्मरणके अनन्तर कवि अपनी अल्पज्ञता प्रदिश्ति करता है। मगधदेश और राजगृहका सुन्दर काव्यशैक्षीमें वर्णन किया गया है। तीर्थंकर महावीरका विपुलाचलपर समवशरण पहुँचता है। और श्रेणिक प्रश्न करते हैं और गौतम गणधर उन प्रश्नोंका उत्तर देते हैं।

मगध-मण्डलमें वर्धमान नामक ग्राममें सोमशर्मनामक गुणवान ब्राह्मण रहता था और जिसकी पत्नी सोमशर्मा नामक थी। उनके भवदत्त और भवदेव नामक दो पुत्र थे। जब वे क्रमशः १८ और १२ वर्षके थे तब उनके पिताका

आचार्यतुस्य काव्यकार एवं लेखक : १२७

स्वर्गवास हो गया और उनकी माता भी सती हो गई। माता-पिताके स्वर्गवास-के अनन्तर भाई भवदत्त न्यायपूर्वक गृहस्थवर्मका पालन करने लगा । कुछ समय परवात् सुधर्म मुनिका उपदेश सुनकर भवदत्तको वैराग्य हो गया और छोटे भाई भवदेवको गृहस्थीका भार सींपकर वह संघमें दीक्षित हो गया। बारह वर्ष पश्चात् मुनि सघ विहार करता हुआ पुनः उसी गाँवमें आया। छोटे भाई भवदेवको भी दीक्षित करनेकी इच्छासे गुरुकी अनुज्ञा लेकर भवदत्त मुनि भवदेवके घर आया । बड़े भाईका आगमन सुनकर वह बाहर आया उस समय भवदेवके विवाहको तैयारियाँ हो रही थीं। अतएव वह नववधूको अर्द-मंडित ही छोड़कर भवदत्तके पास आया । भवदेवके आग्रहसे वहीं आहार लेकर जहां संघ ठहरा हुआ था वहां भवदत्त मुनि लौट आया। भवदेव भी भाईके साथ श्रद्धा और संकोचवश मुनि संघमें चला आया। यहाँ मुनिजनोंकी प्रेरणा तथा भाईकी अन्तरंग इच्छाके सम्मानार्थ बेमनसे भवदेवने मुनिदीक्षा ग्रहण कर ली। तदनन्तर संघ वहाँसे विहार कर गया। भवदेव दिनरात नागवसुके ध्यानमें लीन रहता हुआ घर लौटकर पुनः उसके साथ काम भोग भोगनेके अवसरकी प्रतीक्षामें समय व्यतीत करने लगा। १२ वर्ष पश्चात् मुनि सघ पुनः उसी वर्घमान गाँवके निकट आकर ठहरा। भवदेव इससे बहुत उल्लसित हुआ और बहाना करके अपने घरकी ओर चल पड़ा।

गाँवके बाहर ही एक जिन चैत्यालयमें उसकी नागवसुसे भेट हो गई। वर्तोंके पालनेसे अति कृशगात्र अस्थिपंजर मात्र शेष रहनेसे भवदेव उसे पह-चान नहीं सका। अपने कुल और पत्नीके सम्बन्धमें पूछने पर नागवसुने उसे पहचान लिया। नागवसुने उसे अपना परिचय दिया और तपः शुष्क शरीर दिखलाकर नाना प्रकारसे धर्मोपदेश दे भवदेवको प्रतिबुद्ध किया। इस प्रकार बोध प्राप्त कर भवदेवने आचार्यके पास जाकर प्रायश्चित्त लिया और पुनः दीक्षा ग्रहण कर कठोर तपश्चरण किया। और मृत्युके अनन्तर तृतीय स्वर्ग प्राप्त किया।

स्वर्गसे च्युत हो भवदत्त पूर्व विदेहमें राजा वज्रदन्त और उसकी रानी यशोधनाके गर्भसे सागरचन्द्र नामक पुत्र हुआ। और भवदेवका जीव वहाँके राजा महापद्म और वनमाला नामक पटरानीका शिवकुमार नामक पुत्र हुआ। कालान्तरमें सागरचन्द्र दीक्षित हो गया। उसने भवदेवके जीव युवराज शिवकुमारको प्रतिबोधित करनेका प्रयास किया; पर माता-पिताकी अनुज्ञा न मिलनेसे वह घरमें ही घर्म-साधन करने लगा। इस तपके प्रभावसे भवदेवने

१२८ : वीर्यंकर महाबीर और उनकी बाचार्य-परम्परा

पुनः स्वर्गमें जन्म ग्रहण किया और मनदत्तके बीव सागरचन्द्रने आयुष्य पूर्ण कर स्वर्गमें जन्म प्राप्त किया ।

वौद्यो सन्दिसे जम्बूस्वामीकी कथा बारंभ होती है। इनके पिताका नाम बहुँदास था। सन्दिमें जन्म, वसन्तोत्सव, जलकीड़ा बादिका वर्णन आया है। अनन्तर उनके द्वारा मत्त गजको परास्त करनेका कथन बाया है।

पाँचवीसे सातवीं सन्धितक जम्बूस्वामीके बनेक वीरतापूर्णं कार्योंका वर्णंन किया है। महर्षि सुधर्मास्वामी अपने पाँच बिष्योंके साथ उपवनमें आते हैं। जम्बूस्वामी उनके दर्शन कर नमस्कार करते हैं। वे अपने पूर्वं मबोंका वृत्तान्त जान कर विरक्त हो घर छोड़ना चाहते हैं। माता समझाती है। सागरदत्त श्लेष्टिका भेजा हुआ मनुष्य आकर जम्बूका विवाह निश्चित करता है। श्लेष्टियोंकी कमलश्री, कनकश्री, विनयश्री और रूपश्री नामक चार कन्याओंसे जम्बूका विवाह होता है।

जम्बूके हृदयमें पुनः वैराग्य जाग्नत होता है। उनकी पत्नियाँ वैराग्य-विरोधी-कथाएँ कहती हैं। जम्बू महिलाओं की निन्दा करता हुआ वैराग्य निरूप्त कथानक कहता है। इस प्रकार अद्धंरात्रि व्यतीत हो जाती है। इतनेमें हो विद्युच्चर चोर, चोरी करता हुआ वहाँ आता है। जम्बूस्वामीकी माता भी जागती थीं। उसने कहा—'चोर, जो चाहता है, ले ले'। चोरको जम्बूकी मातासे जम्बूके वैराग्य-भावकी सूचना मिलती है। विद्युच्चरने प्रतिज्ञा को कि वह या तो जम्बूको रागी बना देगा, अन्यथा स्वयं वह वैरागी बन जायगा। जम्बूको माता उस चोरको उस समय अपना छोटा भाई कहकर जम्बूके पास ले जाती जाती है, ताकि विद्युच्चर अपने कार्यमें सफल हो।

दशबीं सिन्धमें जम्बू और विद्युच्चर एक दूसरेको प्रभावित करनेके लिए अनेक आख्यान सुनाते हैं। जम्बू वैराग्यप्रधान एवं विषय-भोगकी निस्सारता-प्रतिपादक आख्यान कहते हैं और विद्युच्चर इसके विपरीत वैराग्यकी निस्सा-रता दिखलानेवाले विषयभोग-प्रतिपादक आख्यान। जम्बूस्वामोकी अन्तमें विजय होती है। वे सुधर्मास्वामीसे दीक्षा लेते हैं और उनको सभी पत्नियां भी आर्थिका हो जाती हैं। जम्बूस्वामी केवलज्ञान प्राप्तकर अन्तमें निर्वाण-पद लाभ करते हैं।

विद्युच्चर भी दशविघ धर्मका पालन करता हुआ तपस्या द्वारा सर्वार्थसिद्धि लाभ करता है। जम्बूचरिउके पढ़नेसे मंगल-लाभका संकेत करते हुए कृति समाप्त होती है। इस ग्रन्थमें जम्बूस्वामीके पूर्वजन्मोंका भी वर्णन आया है। पूर्वजन्मोंमें वह शिवकुमार और भवदेव था और उसका बड़ा भाई सागरचन्द और मकदत्त । भवदेवके जीवनमें स्वाभाविकता है। भवदत्तके कारण ही भवदेवके जीवनमें उतार-चढ़ाव और अन्तर्द्धन्द्व उपस्थित होते हैं। जम्बूस्वामीकी पत्नियोंके पूर्व जन्मक्कासंग कथा-प्रवाहमें योग नहीं देते। अतः वे अनावश्यक जैसे प्रतीत होते हैं।

जम्बूस्वामीके चरित्रको कवि जिस दिशाकी ओर मोड़ना चाहता है उसी ओर वह मुड़ता गया। कविने नायकके जीवनमें किसी भी प्रकारकी अस्वा-भाविकता चित्रित नहीं की है। राग और वैराग्यके मध्य जम्बूस्वामीका जीवन विकसित होता है।

'जम्बुसामिचरिउ'में शास्त्रीय महाकाव्यके सभी लक्षण घटित होते हैं। सुगठित इतिवृत्तके साथ देश, नगर, ग्राम, शैल, अटवी, उपवन, उद्यान, सरिता, ऋतु, सूर्योदय, चन्द्रोदय आदिका सुन्दर चित्रण आया है। रसभाव-योजनाकी दृष्टिसे यह एक प्रेमाल्यानक महाकाव्य है। इस महाकाव्यका आरंभ अरुवधीष कृत 'सौन्दरनन्द' महाकाव्यके समान बड़े भाईके द्वारा छोटे भाई भवदेवके अनिच्छापूर्वक दीक्षित कर लिये जानेसे प्रियावियोगजन्य विप्रलम्भ शृंगारसे होता है। भवदेवके प्रेमकी प्रकर्षता और महत्ता इसमें है कि वह जैनसंघके कठोर अनुशासनमें दिगम्बर मुनिके वेशमें बड़े भाईकी देखरेखमें रहते हुए भी तथा जैन मुनिके अतिकठोर आचारका पालन करते हुए भी १२ वर्षीका दीर्घ काल अपनी पत्नी नागवसुके रूप-चिन्तनमें व्यतीत कर देता है। और अपनी प्रियाका निशिदिन ध्यान करता रहता है। १२ वर्ष पश्चात् वह अपने गाँव लोटता है और प्रिया द्वारा हो उद्बोधन प्राप्त करता है। इस प्रकार काव्यकी कथावस्तु विप्रलंभ शृंगारसे आरंभ होकर शान्त रसमें समाविष्ट होती है। बीर (४।२१), रौद्र (५।३,५।१३), भयानक (१०।९), वीभत्स (१०।२६), करुण (२।५, ११।१७), अद्भुत (२।३, ५।२) एवं वात्सल्य (७)१३, ६।७) मे रसका परिणाम आया है।

अलंकारोंमें उपमा १।६, मालोपमा ५।८, मालोत्प्रेक्षा ८।१०, फलोत्प्रेक्षा ४।१४, रूपकमाला ३।७, मिदर्शना १।३, दृष्टान्त १।२, वक्रोक्ति ४।१८, विभावना ४।८, विरोधाभास ९।१२, व्यतिरेक ४।१७, सन्देह ४।१९, भ्रान्तिमान् ५।२, और अतिशयोक्ति १।१७ अलंकार पाये जाते हैं।

१३० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

छन्दोंनें करिमकरमुजा (७।१०), बीयक (४१२२), पारणक (१।२), पढ़िंद्या (१।८), अलिल्लह (१।६), सिंहावलोक (६।६), त्रोटनक (४।७), पादाकुलक (१।१), उर्वही (३।४), सारीय (५।१४), स्निवणी (१।९, ४।१६), मदनायतार (६।१०), त्रिपदी संस्तारी (४।५), सामानिका (९।६७), पुजंगप्रयात (४।२१), दिनमणि (७।५), गाया (९।१), उद्गाया (७।१), दोहा (४।१४), रत्नमालिका (२।१५) मणिशेखर (५।८) मालागाहो (७।४), दण्डक (४।८) का प्रयोग कविने किया है। इस प्रकार महाकाव्यके सभी तत्त्व जंबुसामिचरिउमें पाये जाते हैं।

## श्रीचन्द

श्रीचन्दका नाम 'दंसणकहरयणकरंडु'में पंडित श्रीचन्द्र भी आया है। कविने अपना परिचय 'दंसणकहरयणकरंडु'के अन्तकी प्रशस्तिमें अंकित किया है। कविने लिखा है—

देशीगणपहाणु गुणगणहरु, अवदण्णउं णावइ सइं गणहरु। X X भव्वमणो-णलिणाण-दिणेसरु, सिरिकित्ति त्ति सुवित्ति मुणीसरु ।। तासु सीसु पंडियचूडामणि, सिरिगंगेयपमुह पंउरावणि। धम्मुव रिसिरूवें जसरूवउ, सिरिसुयिकत्तिणामु संभूयउ। X X सिरि चंद्रज्जलजसु संजायउ, णामे सहसकित्ति विक्खायउ। × × × सिरिचंदु णामु सोहण मुणीसु, संजायउ पंडिउ पढम सीस् । अणेयच्छरियधाम्, तेणेउ दंसणकहरयणकरंडुणाम् । × X × × कण्णणरिदहो रज्जेसहो सिरिसिरिमालपुरिम्म। बुहिंसिरिचंदें एउ कड णंदउ कव्वु जयम्मि ॥

इस प्रशस्तिसे तथा कथाकोशकी प्रशस्तिसे ज्ञात होता है कि श्रीचन्द्रके पूर्व तीन विशेषण प्राप्त होते हैं —कवि, मुनि और पंडित। श्रीचन्द मुनि थे और ग्रन्थ-रचना करनेसे वे कवि और पंडितकी उपाधिसे अलंकृत थे।श्रीचन्द-ने प्रशस्तियोंमें अपनी गरुपरम्परा निम्न प्रकार अंकित की है—

भाषार्थतुल्य काव्यकार एवं लेखक: १३१

#### देशीगण, कुन्दकुन्दान्वय | श्रीकीर्ति | श्रुतकीर्ति | सहस्रकीर्ति | वीरचन्द्र | श्रीचन्द्र

सहस्रकीर्तिके पाँच शिष्य थे—देवचन्द्र, वासवमुनि, उदयकीर्ति, शुभचन्द्र और वीरचन्द्र। इन पाँचों शिष्योंमेंसे वीरचन्द्र अन्तिम शिष्य थे। इन्ही वीरचन्द्रके शिष्य श्रीचन्द्र हैं।

श्रीचन्द्रने कथाकोशको रचनाके प्रेरकोंका वंशपरिचय विस्तारपूर्वक दिया है। बताया है कि सौराष्ट्र देशके अणिहल्लपुर (पाटण) नामक नगरमें प्राग्वाट-वंशोय सज्जन नामके एक व्यक्ति हुए, जो मूलराल नरेशके धर्मस्थानके गोष्ठी-कार अर्थात् धार्मिक कथावार्त्ता सुनानेवाले थे। इनके पुत्र कृष्ण हुए, जिनकी भिग्नीका नाम जयन्ती और पत्नीका नाम राणू था। उनके तीन पुत्र हुए—बीजा, साहनपाल और साढदेव तथा चार कन्याएँ—श्री, शृंगारदेवी, सुन्दू और सोखू। इनमे सुन्दू या सुन्दुका विशेषरूपसे जैनधर्मके उद्धार और प्रचारमें रुचि रखती थी। कृष्णकी इस सन्तानने अपने कर्मक्षयसे हेतु कथाकोशकी व्याख्या कराई। आगे इसो प्रशस्तिमें बताया गया है कि कर्त्ताने भव्योंकी प्रार्थनासे पूर्व आचार्यकी कृतिको अवगत कर इस सुन्दर कथाकोशकी रचना की।

इस कथनसे यह अनुमान होता है कि इस विषयपर पूर्वाचार्यकी कोई रचना श्रीचन्द्रमृतिके सम्मुख थो। प्रथम उन्होंने उसी रचनाका व्याख्यान श्रावकोंको सुनाया होगा, जो उन्हें बहुत रोचक प्रतीत हुआ। इसीसे उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि आप स्वतन्त्ररूपसे कथाकोशको रचना कीजिये। फल-स्वरूप प्रस्तुत ग्रन्थका प्रणयन किया गया है। प्रशस्तिमें ग्रंथकारके व्याख्यातृत्व और कवित्व आदि गुणोंका विशेषरूपसे निर्देश किया गया है। अत्राप्य यह स्पष्ट है कि सौराष्ट्र देशके अणहिल्लपुरमें कृष्ण श्रावक और उनके परिवारकी प्रेरणासे कथाकोश ग्रन्थकी रचना हुई है।

'दंसणकहरयणकरंडु' ग्रंथकी सन्धियोंके पुष्पिकावाक्योंमें 'प० श्रीचन्द्र कृत' निर्देश मिलता है। यह निर्देश सोलहवीं सन्धि तक ही पाया जाता है।

१३२ : तीर्थंकर महाबीर और उनकी आचार्य-परम्परा

१७वीं से २१वीं सन्धि तककी युष्पिकाओं दिय सिरियन्दमुणीन्दकए — (इति श्रीयन्द्रमुनिकृत) उस्लेख मिलता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 'दंसणकहरयगकर' हुं' की १६वीं सिन्धिकी रचना तक श्रीयन्द्र श्रायक थे, पर इसके परचात् उन्होंने मुनि-दीक्षा ग्रहण की होगी। अतएव उन्होंने 'दंसणकहरयगकरं हुं' की अवशिष्ट सिन्धियों और कथाकोशकी रचना मुनि अवस्थामें की है।

श्रीचन्द्रका व्यक्तित्व श्रावक बीर श्रमण दोनोंका समन्वित रूप है। किवित्वके साथ उनको व्याख्यानशैकी भो मनोहर थी। श्रीचन्द्र राजाश्रयमें भी थे। श्रीमालपुर बौर अणहिल्लपुरके साथ उनका निकटका सम्बन्ध था। रचनासे यह भी ज्ञात होता है कि श्रीचन्द्र मनुष्यजन्मको दुर्लभ समझ दिगम्बर दीक्षामें प्रवृत्त हुए थे। मनुष्यजन्मको दुर्लभताके लिए उन्होंने पाशक, धान्य चूत, रत्नकथा, स्वप्न, चन्द्रकवेध, कूर्मकथा, युग्म बौर परमाणुकी दृष्टान्त-कथाएँ उपस्थित को हैं, जिससे उनका अध्यात्मप्रेमप्रकट होता है। किवके आख्यानको इस शैलीसे यह भी ध्वनित होता है कि वे संसारमें धर्म पुरुषार्थको महत्त्व देते थे।

#### स्थितिकाल

कवि श्रीचन्द्रने 'दंसणकहरयणकरंडु'की प्रशस्तिमें उसके रचनाकालका निर्देश किया है। बताया है—

एयारह-तेवीसा वाससया विक्कमस्स णरवइणो। जइया गया हु तइया समाणियं सुंदरं कव्वं।।१॥ कण्ण-णरिंदहो रज्जेसहो सिरिसिरिमालपुरिम्म। बुह-सिरिचंदें एउ किउ णंदउ कव्वू जयिम्म।।२॥

अर्थात् वि॰ सं॰ ११२३ व्यतीत होनेपर कर्णनरेन्द्रके राज्यमें श्रीमालपुरमें विद्वान् श्रीचन्द्रने इस 'दंसणकहरयणकरंडु' काव्यकी रचना की। यह कर्ण सोलंकीनरेश भीमदेव प्रथमके उत्तराधिकारी थे और इन्होंने सन् १०१४से ई० सन् १०९४ तक राज्य किया है। अतएव किन्ने ई० सन् १०६६में उक्त ग्रंथकी रचना की है, जो कर्णके राज्यकालमें सम्पन्न हुई है।

श्रीमाल अपरनाम भीनमाल दक्षिण मारवाड़की राजधानी थी। सोलंकी-नरेश भीमदेवने सन् १०६० ई० में वहाँके परमारवंशी राजा कृष्णराजको पराजितकर बंदीगृहमें डाल दिया और भीनमालपर अधिकार कर लिया। उनका यह अधिकार उनके उत्तराधिकारी कर्णतक स्थिर रहा प्रतीत होता है।

भाषार्यतुस्य कान्यकार एवं लेखक : १३३

'दंसणकहरयणकरंडु'की १६वीं सन्धि तक 'पंडित' विशेषण उपलब्ध होता है बीर इसके पश्चात् 'मुनि' विशेषण प्राप्त होने लगता है। कथाकोशकी रचना 'दर्शनकथारत्नकरण्ड'के पश्चात् हुई होगी। श्री डॉ० हीरालालजीने इस ग्रंथ-का रचनाकाल ई० सन् १०७०के लगभग माना है।'

कथाकोषकी प्रशस्तिसे यह स्पष्ट है कि महाश्रावक कृष्णके परिवारकी प्रेरणासे यह ग्रंथ लिखा है। इनके पिता सज्जन मूलराजनरेशके धर्मस्थानके गोष्ठीकार थे। ये मूलराज वही हैं, जिन्होंने गुजरातमें वनराज द्वारा स्थापित चावहावंशको च्युतकर ई० सन् ९४१में सोलंको (चालुक्य) वंशकी स्थापना की थी। प्रशस्तिमे यह भी बताया गया है कि ग्रव्थकारके परदादागुरु श्रुतकीर्तिके चरणोंकी पूजा गांगेय, भोजदेव आदि बड़े-बड़े राजाओंने की थी। डॉ० हीरा-लालजीका अनुमान है कि गागेय निश्चयतः डाहल (जबलपुरके आस-पासका प्रदेश) के वे ही कलचुरी नरेश गांगेयदेव होना चाहिए, जो कोक्कलके परचात सन् १०१९के लगभग सिंहासनारूढ़ होकर सन् १०३८ तक राज्य करते रहे। भोजदेव घाराके वे ही परमारवंशी राजा हैं, जिन्होंने ई० सन् १००० से १०५५ तक मालवापर राज्य किया तथा जिनका गुजरातके सोलंकी राजाओंसे अनेक-बार संघर्ष हुआ। अतएव श्रीचन्द्रका समय ई० सन्की ११वीं शती होना चाहिए। रखनाएँ

श्रीचन्द्र मुनिकी दो रचनाएँ उपलब्ध हैं—'दंसणकहरयणक रंडु' और 'कहाकीसु'।

## वंसणरकहरयणकरंड्

प्रथम ग्रन्थमें २१ सिन्धर्यां है। प्रथम सिन्धमें देव, गुरु और धर्म तथा गुण-दोषोंका वर्णन है। इसमें ३९ कड़वक हैं। उत्तमक्षमादि दश धर्म, २२ परीषह, पचाचार, १२ तप आदिका कथन किया है। पंचास्तिकाय और षड्द्रव्यका वर्णन भी इसी सिन्धमें आया है। समस्त कर्मोंके भेद-प्रभेदका कथन भी प्राप्त होता है। कविने नामकर्मको ४२ प्रकृतियोंका निर्देश करते हुए लिखा है—

णारय-तिरिय-णराण, तह देवाउ चउत्थउ।

णामहो णामहं भेउ, सुणु एविंह बायालीसउ।।३६॥
गइ जाइ णामृ तणु अंगु-बंगु, णिम्माणय बंधण पाम अंगु।
संघायणामु संठाणणामु, संहणणणामु भासइ अकामु॥
रस फास गंधु अणुपुव्विणामु, वण्णागुरुलहु उवधायणामु।
परघायातप उज्जोवणामु, उस्सास विहायगई सणामु॥

१. 'कहाकोसु' प्राकृत-प्रन्थ-परिषद, अहमदाबाद, सन् १९६९, प्रस्तादना, पृ० ५ ।

१३४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

साहारण पत्तेयंगणामु, तस यावर सुदूमासुदूमणामु ।। सोहयाणामु दोहरगणामु, सुरसर-दुरसर सुह-बसुहणामु ॥ पञ्जत इयर यिर अधिर णामु, आदेउ तहाउणादेउणामु ॥ बसकित्ति अबसकितीण णामु, तित्ययरणामु सिक्सोकस्थामु । इय पिडाविडा पयिंड जिलय, चालीसदु बाहिय भेय मणिय । णामक्स होति तेणवह भेय, विवरिज्जहि जह जाणहि विणेय ।

द्वितीय संन्धिमें सुभौम चक्रवर्तीकी उत्पत्ति और परशुरामके मरणका वर्णन किया गया है। तुतीय सन्धिमें पद्मरथ राजाका उपसर्ग-सहन, आकाश-गमन, विद्यासाधन और अंजनचोरका निर्वाण-गमन वर्णित है। चतुर्थ सन्धि-में अनन्तमतीकी कथा आयी है। पंचम सन्धिमें निविचिकित्सागुणका वर्णन आया है। षष्ठ सन्विमें अमूढ़दृष्टिगुणका वर्णन है। सप्तम सन्धिमें उपगृहन और स्थितिकरणके कथानक आये हैं। अष्टम सन्धिमें वात्सल्य-गुणकी कथा विणत है। नवम सन्धिमें प्रभावना अंगकी कथा आयी है। दशम सन्धिमें कौमुदी-यात्राका वर्णन है। ग्यारहवीं सन्धिमें उदितोदय सहित उपदेशदान वर्णित है । बारहवीं सन्धिमें परिवारसिंहत उदितोदयका तपश्चरण-ग्रहण आया है। १३वीं सन्धिमें बेतालकथानक वर्णित है। १४वी सन्धिमें माला-कथानक आया है। १५वीं सन्धिमें सोमश्रीकी कथा वर्णित है। १६वीं सन्धिमें काशीदेश, वाराणसी नगरीके वर्णनके पश्चात् भक्ति और नियमोंका वर्णन है। १७वीं सन्धिमें अनस्तमित अर्थात् रात्रिभोजनत्यागव्रतकी कथा वर्णित है। १८वीं सन्धिमें दया-धर्मके फलको प्राप्त करने वालोंकी कथा वर्णित है। १९बीं सन्धिमें नरकगतिके दृ:खोंका वर्णंन किया गया है। २०वीं सन्धिमें बिना जाने हुए फल-भक्षणके त्यागकी कथा विगत है। २१वीं सन्धिमें उदितोदय राजाओं-की परिवरण्या और उनका स्वर्गगमन आया है। इस प्रकार इस ग्रन्थमें सम्य-ग्दर्शनके आठ अंग, व्रतनियम, रात्रिभोजनत्याग आदिके कथानक वर्णित हैं। कथाओं के द्वारा कविने धर्म-तत्त्वको हृदयंगम करानेका प्रयास किया है।

कथाकोश—इस ग्रन्थमें ५३ सिन्धयाँ हैं और प्रत्येक सिन्धमें कम-से-कम एक कथा अवश्य आयी है। ये सभी कथाएँ धार्मिक और उपदेशप्रद है। कथाओंका उद्देश मनुष्यके हृदयमें निर्वेद-भाव जागृत कर वैराग्यकी ओर अग्रसर करना है। कथाकोषमें आई हुई कथाएँ तीर्थंकर महावीरके कालसे गृहपरम्परा द्वारा निरन्तर चलती आ रही हैं। प्रथम सिन्धमें पात्रदान द्वारा धनकी सार्थंकता प्रतिपादित कर स्वाध्यायसे लाभ और उसकी आवश्यकतापर जोर दिया है। इस सिन्धके अन्तमें सोमधार्म शानसम्पादनसे निराश हो समाधिमरण ग्रहण करता है तथा पाँच दिनोंके समाधिमरण द्वारा स्वगंमे अवधि-ज्ञानी देव होता है। द्वितीय सन्धिमें सम्यक्त्वके अतिचार और शंकादि दोषोंके उदा-हरण आये हैं। इन उदाहरणोंको स्पष्ट करनेके लिए आख्यानोंकी योजना की गई है। तुतीय सन्धिमें उपगृहन आदि सम्यक्त्वके चार गुण बतलाये हैं और उपगृहनका दष्टान्त स्पष्ट करनेके लिए पुरुपपुरके राजकुमार विशासकी कथा आई है। प्रसंगवश इस कथामें विष्णुकुमारमुनि और राजा बलिका बाख्यान भी वर्णित है। चतुर्यं सन्धिमें प्रभावनाविषयक वज्जकुमारकी कथा अंकित है। पंचम सन्धिमें श्रद्धानका फल प्रतिपादित करनेके लिए हस्तिनापुर के राजा घनपाल और सेठ जिनदासकी कथा आयी है। छठी सन्धिमे श्रुत-विनयका आख्यान, गुरुनिन्हवकथा, व्यंजनहीनकथा, अर्थहीनकथा, सप्तम सन्धिमें नागदत्तमुनिकथा, शूरिमत्रकथा, वासुदेवकथा, कल्हासिमत्रकथा और हंसकथा, अष्टम सन्धिमें हरिषेणचक्रीकथा, नवम सन्धिमे विष्णुप्रद्युम्न-कथा और मनुष्यजन्मकी दुर्लंभता सिद्ध करनेवाले दृष्टान्त, दशम सन्धिमें संघश्रीकथा, एकादश सन्धिमें द्रव्यदत्तका आख्यान, जिनदत्त-वसुदत्तका आख्यान, लकुचकुमारका आख्यान, पद्मरथका आख्यान, ब्रह्मदत्तचक्रवर्ती-आस्यान, जिनदास-आस्यान, स्ट्रदत्त-आस्यान, द्वादश सन्धिमें श्रेणिकचरित, त्रयोदश सन्धिमें श्रेणिकका महावीरके समवशरणमें जाना और वहाँ धर्मीपदेश-का श्रवण करना, पन्द्रहवी और सोलहवीं सन्धियोंमें विविध प्रश्न और आख्यानोंका वर्णन है। सत्रहवीं और अठाहरवीं सन्धिमें करकडुका चरित र्वाणत है। १९ वीं और २० वी सन्धिमे रोहिणीचरित विणित है। २१ वीं सन्धिमें भक्ति और पूजाफल सम्बन्धी आस्थान निबद्ध हैं। २२वी सन्धिमें नमी-कारमन्त्रकी अराधनाके फलको बतलानेवाले सुदर्शन आदिके आख्यान अकित हैं। २३ वी, २४ वीं और २५ वीं सन्धियोंमें ज्ञानीपयोगके फलसम्बन्धी कथानक अंकित हैं। २६ वी और २७ वीं सन्धिमें दान और धर्मसम्बन्धी कथानक आये हैं। २८ वीसे लेकर ३४ वी सन्धि तक पंच पाप और विकारसम्बन्धी तथ्यों-के विश्लेषणके लिए कथानक अंकित किये गये हैं। ३५ वीं सन्धिमें प्रशंसनीय महिलाओके आख्यान, ३६ वी सन्धिमें श्रावकधर्म और पंचाक्षरमन्त्रके उप-देशसम्बन्धी आख्यान गुम्फित हैं। ३७ वी सन्धिमें शकटमृति और पाराशरकी कया, ३८ वी सन्धिम सात्यकीरूद्रकथा, ३९ वीं सन्धिमें राजमनि कथा, ४० वी सन्धिमे अर्थकी अनर्थमूलता सूचक आख्यान वर्णित हैं। ४१ वीं सन्धिमें धनके निमित्तसे दु:ख प्राप्त करनेवाले व्यक्तियोंके आख्यान वर्णित हैं। ४२वीं सन्धिमे निदानसे सम्बन्धित कथाएँ आयी हैं। ४३वीं सन्धिमें तीनों शल्योसे सम्बन्धित कथानक, ४४ वीं सन्धिमें स्पर्शन-इन्द्रियके अधीन रहनेवाले

१३६ : तोर्थंकर महाचीर और सनकी श्राचार्य-परम्परा

तथा चारों कथाबोंका सेवन करनेवाले व्यक्तियोंक कथानक आये हैं; ४५ वीं, ४६ वीं, ४७ वीं, ४८ वीं, ४९ वीं बौर ५० वीं सिन्ध्योंमें परीषहोंपर विजय करने वाले शीलसेन्द्र, सुकुमाल, सुकोशल, राजकुमार, सनत्कुमारवक्रवर्त्ती, मद्रवाहु, धर्मधोषमुनि, वृष्मसेनमुनि विग्नपुत्र, अभवधोष, विद्युच्चरमुनि, चिलात्युत्र, धन्यकुमार, चाणक्यमुनि बौर ऋषभसेनमुनिकी कथाएँ विजित हैं। ५१ वीं सिन्धमें प्रत्याक्यानके व्यक्तण्ड पालनपर धीपालकथा, प्रायदिवत्तपर राजपुत्रकथा, बाहारगृद्धिपर शालिसिक्यकथा, भोजनकी लोलुपतापर सुमौम चक्रवर्त्तीकथा और संसारकी विश्वतिव्यक्तिया, वत्रमंगपर धर्मसिहमुनिकथा, ऋषभसेनमुनिकथा और आत्मघात द्वारा संघरक्षापर वयसेननृपकथा बाई है। ५२ वीं सिन्ध में कर्मफलकी प्रवलतापर सुमोगनृपकथा, वत्रमंगपर धर्मसिहमुनिकथा, ऋषभसेनमुनिकथा और आत्मघात द्वारा संघरक्षापर वयसेननृपकथा बाई है। ५३ वीं सिन्धमें समाधिमरणपर शक्टालमुनिकी कथा बंकित है। इस कथाग्रंथमें नगर, देश, ग्राम बादिके वर्णनके साथ यथास्थान बलंकारोंका भी प्रयोग किया गया है।

### श्रीधर प्रथम

अपभ्रंश-साहित्यमें श्रीघर और विवुध श्रीघर नामके कई विद्वानोंका परिचय प्राप्त होता है। श्री पं॰ परमानन्दजी शास्त्रीने संस्कृत और अपभ्रंशके सात कवियोंका परिचय दिया है। श्रीघरके पूर्व 'विवुध' विशेषण भी प्राप्त होता है। श्री हरिवंश कोछड़ने 'पासणाहचरिउ', 'सुकुमालचरिउ' और 'भविसयत्तचरिउ' प्रन्थोंका रचिता इन्हीं श्रीधरको माना है। पर दिं परमानन्दजी 'पासणाहचरिउ' कर रचिता श्रीधरको 'भवियसयत्तचरिउ' और सुकुमालचरिउके रचिताओंसे भिन्न मानते हैं। श्री डॉ॰ देवेन्द्रकुमारशास्त्रीने भो भविसयत्तचरिउके रचिताओंसे भिन्न मानते हैं। श्री डॉ॰ देवेन्द्रकुमारशास्त्रीने भो भविसयत्तचरिउके रचिताओं श्रीधर या विवुध श्रीधरको उक्त प्रन्थोंके रचिताओंसे भिन्न बतलाया है। वस्तुतः 'पासणाहचरिउ'का रचिता श्रीधर, भविसयत्तचरिउके रचितासे तो भिन्न है ही, पर वह सुकुमालचरिउके रचितासे तो भिन्न है ही, पर वह सुकुमालचरिउके रचितासे भो भिन्न है। इन तीनों ग्रन्थोंके रचिता तीन श्रीधर हैं, एक श्रीधर नहीं'।

'पासणाहचरिउ'के अन्तमे जो प्रशस्ति अंकित है उससे कविके जीवनवृत्तपर निम्न लिखित प्रकाश पड़ता है—

१. अनेकान्त वर्ष ८, किरण १२, पृष्ठ ४६२।

२. अपभ्रंश-साहित्य, भारत्नी-साहित्य-मन्दिर, दिल्ही, पु० २१०।

"सिरिअयरदास्तकुरु-संभवेण, जणणी-विल्हा-गन्भु(न्भ) वेण अणवरय-विषय-पणयारुहेण, कइणा बुहगोल्हतणुरुहेण। पयडियतिहुबणवदगुणभरेण, मणिणयसुहिसुअर्णेसिरिहरेण"।

—पासणाहचरित्र, प्रशस्ति

किव व्यवाल कुलमें उत्पन्त हुआ था। इसकी माताका नाम वील्हादेवी और पिताका नाम बुधगोल्ह था। किवने इससे अधिक अपना परिचय नहीं दिया है। किवका एक 'पासणाहचरिउ' ही उपलब्ध है। पर ग्रन्थके प्रारंभिक भागसे उनके द्वारा चन्द्रप्रभवरितके रचे जानेका भी उल्लेख प्राप्त होता है। पंक्तियां निम्न प्रकार हैं—

> "विरएवि चंदप्पहचरित्र चारु, चिर-चरिय-कम्मदुक्खावहारः । विहरतें कोऊहलवसेण, परिहच्छिय वाससरिसरेण ।"

'पासणाहचरिउ'में कविने इस ग्रंथके रचे जानेका कारण भी बतलाया है। किव दिल्लीके पास हरियाणामें निवास करता था। उसे इस ग्रंथके रचनेकी प्रेरणा साह् नट्टलके परिवारसे प्राप्त हुई। साहू नट्टल दिल्ली (योगिनीपुर)के निवासी थे। उस समय दिल्लीमें तोमरवशीय अनंगपाल तृतीयका शासन विद्यमान था। यह अनंगपाल अपने पूर्वं दो अनंगपालोसे भिन्न था और यह बड़ा प्रतापी एवं वीर था। इसने हम्मीर वीरकी सहायता की थी। प्रशस्तिमें लिखा है—

जिंह असिवर तोडिय रिउ कवालु, णरणाहु पसिद्ध् अणंगुवालु णिरुदल वड्ढियहम्मीर वोरु, वंदियण विदं पवियण्ण चीरु । दुज्जण-हिय-यावणिदलणसीरु, दुष्णयणीरय-णिरसण-समीरु । बालमर-कपाविय-णायराउ, भामिणि-यण-मण-संजणिय-राउ ।

दिल्लीकी शासन-व्यवस्था बहुत ही सुव्यवस्थित थी और सभी जातियोंके लोग वहाँ सुखपूर्वक निवास करते थे। नट्टल साहू धर्मास्मा और साहित्य-प्रेमी ही नहीं थे; अपितु उच्चकोटिके कुशल-व्यापारी भी थे। उस समय उनका व्यापार अंग, वंग, कलिंग, कर्णाटक, नेपाल, भोट्ट, पांचाल, चेदि, गौड़, ढक्क केरल, मरहट्ट, भादानक, मगध, गुजर, सोरठ आदि देशोंमे चल रहा था। कविको इन्हीं नट्टल साहुने 'पासणाहर्चारउ'के लिखनेकी प्रेरणा दी थी।

नट्टल साहूके पिताका नाम अल्हण साहू था और इनका वंश अग्रवाल था। नट्टल साहूकी माता बड़ी ही धर्मात्मा और शीलगुण सम्पन्न थी। नट्टल साहूके दो ज्येष्ठ भाई थे—राघव और सोढल। सोढल विद्वानोंको

१३८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

अल्लिखंक, गृहमक्त और अहंन्तके वरणोंका भ्रमर था। नट्टल साहू की बहा ही धर्मात्मा और लोकप्रिय था। उसे कुलक्षी कमलोंका आकर, पाप क्यी पांशुका नाशक, बन्दी बनोंको दान देनेबाला, तीर्थंकर मूर्तियोंका प्रति-छापक, परदोषोंके प्रकाशनसे विरक्त और रत्नत्रयथारो था। साहित्यक अभिक्षिके साथ सांस्कृतिक अभिक्षि भी उसमें विद्यमान थी। उसने दिल्लीमें एक विशाल जैन-मन्दिर निर्माण कराकर उसकी प्रतिष्ठा भी की थी। पांचवी सन्धिके पश्चात् पासणाहचरिउमें एक संस्कृत-पद्य आया है, जिससे उपयुक्त तथ्य निस्सृत होता है—

> "येनाराध्य विशुद्धधीरमितना देवाधिदेवं जिनं । सत्पुष्यं समुपाजितं निजगुणैः संतोषिता बांधवाः ॥ जैनं चेत्यमकारि सुन्दरतरं जैनीं प्रतिष्ठां तथा । स श्रीमान्विदितः सदैव जयतात्पृथ्वीतले नट्टलः ॥"

अतएव स्पष्ट है कि कवि श्रीषर प्रथमको पासणाहचरिउके रचनेकी प्रेरणा नट्टल साहुसे प्राप्त हुई थी।

किवके दिल्ली-वर्णन, यमुना-वर्णन, युद्ध-वर्णन, मिन्दर-वर्णन आदिसे स्पष्ट होता है कि किव स्वाभिमानी था। वह नाना-शास्त्रोंका ज्ञाता होनेपर भी चिरित्रको महत्त्व देता था। अलंकारोंके प्रति किवकी विशेष ममता है। वह साधारण वर्णनको भी अलंकृत बनाता है। भाग्य और पुरुषार्थ इन दोनों पर किवको अपूर्व आस्था है। उसकी दृष्टिमें कर्मेठ जीवन ही महत्त्व-पूर्ण है।

### स्थितिकाल

पासणाहचरिउमें उसका रचनाकाल अंकित है। अतएव कविके स्थिति-कालके सम्बन्धमें विवाद नहीं है।

विक्कमणरिद-सुपसिद्धकालि, ढिल्ली-पट्टण-धणकण-विसालि । सणवासी-एयारह-सएहिं, परिवाडिए वरिस-परिगएहिं। कसणट्टमीहिं आगहणमासि, रिववारि समाणिउं सिसिरभासि । सिरिपासणाह णिम्मलचरित्तु, सयलामलरयणोह-दित्तु।

अर्थात् वि० सं० ११८९ मार्गशीषं कृष्णा अष्टमी रविवारके दिन यह ग्रंथ पूर्ण हुआ ।

कविकी एक अन्य रचना 'वड्ढमाणचरिउ' भी प्राप्त है। इस रचनामें भी कविने रचनाकालका निर्देश किया है। 'वड्ढमाणचरिउ'में अंकित की गई

वावार्यकुल्प काव्यकार एवं छेखकः : १३९

वंशावली पासणाहचरिउकी वंशावलीके समान है। कविने अपनेको बील्हाके गर्भसे उत्पन्न लिखा है। बताया है—

वील्हा-गब्भ-समुब्भव दोहें। सव्वयणहि सहुँ पयहिय णेहें।। एउ चिरक्जिय पाव-सर्यकर। वह्दमाणचरिउ सुहंकर।।

वड्ढमाणचरिउका रचनाकाल कविने वि० सं० ११९० ज्येष्ठ कृष्णा पंचमी रविवार बताया है । लिखा है—

एयारहसर्णोहं परिविगर्योहं । संवच्छर सएणवॉहं समेयहिं । जेट्ट-पढम-पक्खइं पंचिमिदिणे । सूरुवारे गयणगणिठिइइणे ॥ अतएव श्रोधर प्रथम या विवुध श्रीधरका समय विक्रमकी १२वीं शती निश्चित है ।

#### रचनाएँ

विवुध श्रीघरकी दो रचनाएँ निश्चित रूपसे मानी जा सकती हैं—'पास-णाहचरिउ' और 'वड्ढमाणचरिउ'। ये दोनों ही रचन।एँ पौराणिक महाकाव्य हैं। इनमें पौराणिक काव्यके सभी तत्त्व पाये जाते है।

# पासणाहचरिउ

तीर्थंकर पार्श्वनाथका चरित अपभ्रंशके किवयोंको विशेष प्रिय रहा है। अहिंसा और ब्रह्मचयंके सन्देशको जनसामान्य तक पहुँचानेके लिए यह चरित बहुत ही उपादेय है। किव श्रीधर प्रथमने अपने इस चरितकाव्यमें २३वें तीर्थंकर पार्श्वनाथका जीवनवृत्त गुम्फित किया है। कथावस्तु १२ सिन्धयोंमें विभक्त है और इस ग्रंथका प्रमाण २५०० पद्य है। किवने यमुनानदीका चित्रण प्रियतमके पास जाती हुई विलासिनीके रूपमें किया है।

जडणासिर सुरणय-हियय-हार, णं वार विलासिणिए उरहार । हिंडीर पिंड उप्परिय णिल्ल, कोलिर रहंग घोव्वड थणिण्ण । सेवाल-जाल-रोमाविलल्ल, बुह्यण-मण-पिरंजणच्छइल्ल । भमराविलवेणीवलयलच्छि, प्रमुल्ल-पोमदलदोहअच्छि । विणहयजणवयतणुताववाहि । विणहयजणवयतणुताववाहि । वर्षुाव्यसिष्पउडदसणित्त । रयणायर-पवरियाणुरत्त । विखला मलपुलिणियंव जाम, उत्तिण्णी णयणहि दिट्ठु लाम । हिरयाणए देसे असंख गामे, गिमियणजणियअगवरयकामे ।

१४० : तीर्यंकर महावीर और उनकी वाचार्य-परम्परा

अर्थात् सुर-नर-हृदयहार यमुना मानो वारिवल्लासिनीका हृदयहार है।
मानों उसकी फेनालि उस नारीका उपरितन वस्त्र हो। फ्रीहारत वक्रवाक
मानों उसके स्तन हों। ग्रेवालवाल प्रबुद्ध मनको रंजन करनेवाली रोमालि,
भ्रमराविल वल्प-वेणी, प्रफुल्ल पद्मदल दीर्घ नयन, पंत्रनावलम्बित सिलल
बावर्त्त, तनुतापनाशक नाभि, वन्यगजमद युक्त सिललवन्दनलेप, ईषत्
व्यक्त होते हुए श्वितपुट सुन्दर रद एवं विकसित कमल, सुन्दर मुख हों।
रत्नाकरित्रयके प्रति अनुरक्त सिरता थी और वारिवलासिनी रत्नालंकृत अपने
प्रियके प्रति। उसके विपुल एवं निर्मल पुलिन मानों उसके नितम्ब थे। इस
प्रकारकी सिरता कविने देखी और पार की। नदी पार कर वह हरियाणा
प्रदेशके डिल्ली नामक नगरमें पहुँचा।

कवि दिल्ली पहुँचनेके साथ-साथ उसका रम्य वर्णन उपस्थित करता है। अलंकृत दिल्ली कविकी अलंकृत शैली पाकर और भी आकर्षणयु क्त बन गई है। गगनचुम्बी शालाएँ, विशाल रणशिविर (मंडप), सुरम्य मंदिर, समद गज, गतिशील तुरंग, नारीपद-नूपुरध्विन सुन नृत्यत मयूर एवं प्रशस्त हद्दमार्ग आदिका निर्देश कविने किया है—

जिंह गयणामंडललम्गु सालु, रण-मंडवपरिमंडिउ विसालु । गोउरसिरिकलसाहयपयंगु, जलपूरियपरिहालिंगियंगु । जिंह जण-मण-णयणाणेदिराई, मिणयरगणमंडियमंदिराई । जिंह चउदिसु सोहिंह घणवणाई, णायर-णर-खयर-सुहावणाई । जिंह समय-करिंड घड घड हडित, पडिसई दिसि-विदिसि विष्फुडेति । जिंह पवण-गयण धाविर तुरग, णं वारि रासि भंगुर तरंग ।

दप्पुब्भउ भउ तोणु व कणिल्लु, सविणय सीसु व वहु गोर सिल्लु । पारावारु व वित्यरिय संखु, तिहुअभवइ-गुणणियरु व असखु ।

इस प्रकार कविने विलष्ट शैलीमें दिल्ली नगरकी वस्तुओंका चित्रण किया है। यह नगर नयनके समान तारक युक्त था, सरोवरके समान हारयुक्त और हार नामक जीवोंसे युक्त था, कामिनीजनके समान प्रचुर मान वाला, युद्धभूमिके समान नागसहित और न्याययुक्त, नभके समान चन्द्रसहित एवं राज-सिहत था।

युद्धवर्णनमें कविने माबानुकूल शब्दों और छन्दोंकी योजना की है। इस प्रकार 'पासणाहचरिज' काव्यगुणोंसे परिपूर्ण है।

आचार्येतुल्य काव्यकार एवं लेखक: १४१

वरुमाणचरित्र

वड्ढमाणवरिउके प्रेरक साहू नेमिचन्द्र हैं। इनके अनुरोधसे कविने इस प्रंथकी रचना की है। नेमिचन्द्रका परिचय प्रंथके प्रारम्भ और अन्तमें विया गया है। कविने लिखा है—

> इक्किह दिणि णरवरणंदणेण । 'सोमा-जणणी'-आणंदणेण ॥ जिणचरणकमल्डदंदिदिरेण । जिम्मलयर-गुण-मणि-मंदिरेण ॥ जायस-कुल-कमल-दिवायरेण । जिणभणियागम-विहिणायरेण ॥ णामेण णेमिचन्देण वृत्तु । भो 'कद्द-सिरिहर' सद्दथजुत्तु । जिह(ण) विरद्दउ चरिउ दुहोहवारि । संसारुडभव-संताव-हारि ॥१।॥

 $\times$  x x x

जायसर्वस-सरोय-दिणेसहो । अणुदिणुचित्तणिहित्त जिणेसहो ।। णरवर-सोमइं-तणुसंमूवहो । साहु णेमि चंदहो गुणभूवहो ।। वयणे विरइउ सिरिहर णामें । तियरणरिक्सय असुहर् गामें ।।

अन्तिम प्रशस्ति पद्य

वर्थात् नेमिचन्द्र वोदाउ नामक नगरके निवासी थे और जायस या जय-सवालकुल-कमलदिवाकर थे। इनके पिताका नान साहू नरवर और माताका नाम सोमादेवी था। माता-पिता बड़े ही धर्मात्मा और साधुस्वभावके थे। साहूनेमिचन्द्रकी धर्मपत्नीका नाम 'वीवा' देवी था। इनके तीन पुत्र थे— रामचन्द्र, श्रीचन्द्र और विमलचन्द्र। एक दिन साहू नेमिचन्द्रने किव श्रीधरसे निवेदन किया कि जिस प्रकार चन्द्रप्रभचरित और शान्तिनाथचरित रचे गये हैं उसी तरह मेरे लिए अन्तिम तीर्थंकरका चरित लिखिये। किवने प्रत्येक सन्धिके पुष्पकावाक्यमें 'नेमिचन्द्रनामांकित' लिखा है। इतना ही नहीं, प्रत्येक सन्धिके प्रारम्भमें जो संस्कृत रलोक दिया गया है उससे भी नेमिचन्द्रके गुणों-पर प्रकाश पड़ता है। द्वितीय सन्धिके प्रारम्भमें—

> नंदत्वत्र पवित्रनिम्मं छ्लसच्चारित्रभूषाधरो । धम्मंध्यान-विधौ सदा-कृत-रतिविद्वज्जनानां प्रियः ॥ प्राप्तान्तः करणेत्सिताऽखिलजगद्वस्तु-त्रजो दुर्ज्यंय-स्तत्त्वार्थं-प्रविचारणोद्यतमनाः श्रीनेमिचन्द्रश्चिरम् ॥

स्पष्ट है कि नेमिचन्द्र धर्मध्यानमें निपुण, सम्यग्दृष्टि, धीर, बुद्धिमान, लक्ष्मी-पत्ति, न्यायवान, भवभोगोंसे विरक्त और जनकल्याणकारक थे। इस प्रकार कविने रचनाप्रेरकका विस्तृत परिचय प्रस्तुत किया है। ग्रंथ १० सन्धियोंमें विभक्त है

१४२ : तीर्थंकर महावीर और जनकी बाचार्य-परम्परा

बीर इसमें मन्तिम तीर्थंकरमहाबीरका जीवनवृत्त गुॅम्फित किया है। प्रथम सन्धि या परिचछेत्में निव्वर्धन राजाके बैरायका वर्धन किया है। दिसीय सन्धिमें मयवद् मृगपितकी अवावलीका वर्णन किया गया है। तृतीय सन्धिमें बल-वासुकी उत्पत्तिका वर्णन किया गया है। चतुर्ध सन्धिमें सेनानिवेसका वर्णन है। इसी सन्धिमें किनने युद्धका मी चित्रण किया है। पंचम सन्धिमें त्रिविष्ट-विजयका वर्णन है। यष्ट सन्धिमें सिह-समाधिका चित्रण है। सप्तम सन्धिमें हरिषेणराम मृनिका स्वर्ग-गमन वर्णित है। अष्टम सन्धिमें नन्दनमृनिका प्राणत कल्पमें गमन वर्णित है। नवम सन्धिमें वीरनाथके चार कल्याणकोंका वर्णन है और दशम सन्धिमें तीर्थंकर महावीरका धर्मोपदेश, निर्वाणगमन, गुणस्थानारोहण एवं गुणस्थानकमानुसार प्रकृतियोंके क्षयका कथन आया है। इस प्रकार इस चरित-ग्रंथमें तीर्थंकर महावीरके पूर्वंभव और वर्त्यमान जीवनका कथन किया है।

नगर, ग्राम, सरोवर, देश आदिका सफल चित्रण किया गया है। कविने श्वेतछत्र नगरीका चित्रण बहुत ही सुन्दररूपमें किया है। यहाँ उदाहरणार्थं कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत की जाती हैं—

जिह जल-साइयहि तरंग-पंति । सोहइ पवणाह्य गयणपंति ।
णव-णिलिण-समुब्भव-पत्तणील । णं जंगम-मिह्हर माल लील ।।
जिह गयणंगण-गय-गोपुराइं । रयणमय-कवाडिह सुन्दराइं ।
पेस्नेवि निह जंतु सुहा वि सग्गु । सिरु भुणइं मउडमेडिय णहग्गु ॥
जिह निवसि विणयण गय-पमाय । परदार-विरय परिमुक्क-माय ।
सहत्य-वियक्षण दाण-सोल । जिणधम्मासत्त विसुद्ध-सील ॥
जिह मिदरिमित्त-विलंबमाण । णीलमिणकरो हइ धावमाण ।
माऊर इंति गिह्हाण-कएण । कसणो ख्यालि भक्खण-रएण ॥
जिह फिलह-बद्ध-मिह्यले मुहेसु । णारी-यणाइ पिड-बिबिएसु ।
अलि पडइ कमल-लाले सनेउ । अहवा महुवह ण हवइ विवेउ ॥
जिह फिलह-भित्ति-पांडिबिबियाइं । णियक्वइ णयणिह भावियाइं ।
ससवित्त-संक गय-रय-समाहं । जुण्झित तियउ णिय-पिययमाहं ॥१।३

अर्थात् स्वेतछत्र नगरीकी जल-परिखाओं में पवनाहत होकर तरंग-पंक्ति ऐसी शोभित होती थी, मानों गगन-पंक्ति हो। नवनलिनी अपने पत्तों सहित महीधरके समान शोभित होती था, आकाशको छूने वाले गोपुर रत्नमय मंडित किवाड़ोंसे युक्त शोभित थे। उन गोपुरोंको देखनेपर स्वर्ग भी अच्छा नहीं छगता

भाचार्यतुस्य काव्यकार एवं लेखक : १४३

था। बतएव ऐसा प्रतीत होता था, मानों मुकुटमंडित आकाश अपना सिर खुन रहा है। वहाँके ब्यापारी प्रमादर्शहत होकर निवास करते थे। खौर दे पर-स्त्रीसे विरक्त और छल-कपटसे रहित थे। वे शब्दार्थमें विचक्षण, दानशील और जिनधमंमें आसक्त थे। वहाँके मन्दिरोंपर नीलमणिकी झालरें लटक रही थीं। इन झालरोंको मयूर कृष्ण सपं समझकर मक्षण करनेके लिये दौड़ते थे। जहाँ स्फटिकमणिसे घटित फर्शके ऊपर स्त्रियोंके प्रतिबिम्ब पड़ते थे, जिससे भौरे कमल समझकर उन प्रतिबिम्बोंके ऊपर उमड़ पड़ते थे। वहाँको नारियाँ स्फटिक जटित दीवालोंमें अपने प्रतिबिम्बोंको देखकर सपत्नीकी आशंकासे प्रसित हो झगड़ा करती थीं। इस नगरीमें नन्दिवधंन नामका राजा मनुष्य, देव, दान-वादिको प्रसन्न करता हुआ निवास करता था।

इसी प्रकार किवने युद्ध आदिका भी सुन्दर चित्रण किया है रस-योजनाकी दृष्टिसे भी यह काव्य ग्राह्य है। इसमें शान्त, श्रुंगार, वीर और भयानक रसोंकी सम्यक् योजना हुई है।

तीर्थंकर महावीरका जन्म होनेपर कल्पवासी देवगण उनका जन्माभिषेक सम्पन्न करनेके लिये हर्षेसे विभोर हो जाते हैं और वे नानाप्रकारसे क्रीड़ा करने लगते है। देवोंके इस उत्साहका वर्णन निम्न प्रकार सम्पन्न किया गया है—

कण्पवासिम्म णेळण णाणामरा । चिल्लिया चारु घोलंत सव्वामरा ॥
भित-पञ्मार-भावेण पुल्लणणा । भूरिकीला-विणोएिं सोक्खाणणा ॥
णच्चमाणा समाणा समाणा परे । गायमाणा अमाणा-अमाणा परे ॥
वायमाणा विभाणाय माणा परे । वाहणं वाह-माणा सईयं परे ॥
कोवि संकोडिकणं नन्द कीलए । कोवि गच्छेइ हंसिंटुओ लीलए ॥
देक्खिकणं हरी कोवि आसंकए । वाहणं धावमाणं थिरो वंकए ॥
कोवि देवो कराफोड़ि दावंतओ । कोवि वोमंगणे भित्त धावंतओ ॥
कोवि केणावि तं षण आवाहिओ । कोवि देवोवि देक्खेवि आवाहिओ ॥९।१०
यह रचना भाषा, भाव और शैली इन तीनों ही दृष्टियोंसे उच्चकोटिकी
है । वस्तु-वर्णनमें कविने महाकाव्य-रचयिताओंकी शैलीको अपनाया है ।

कविकी तीसरी रचना 'चंदप्पहचरिउ' है। यह रचना अभी तक किसी भी ग्रंथागारमें उपलब्ध नहीं है। इसमें अष्टम तीर्थंकर चन्द्रप्रभका जीवनवृत्त अंकित है। 'पासणाहचरिउ' में इस रचनाका उल्लेख है। अतएव इसका रचनाकाल उक्त ग्रंथके रचनाकालसे कम-से-कम दो वर्ष पूर्व अवस्य है। इस प्रकार वि० संवत् ११८७ 'चंदप्पहचरिउ' का रचनाकाल सिद्ध होगा।

१४४ : तोषंकर महावीर और उनकी वाचार्य-परम्परा

# श्रीभर हितीय

श्रीघर द्वितीयको भी विबुध श्रीघर कहा गया है। इन्होंने अपभ्रंशमें 'भविसयत्तवरित' की रचना चन्द्रवाइनगरमें स्थित मायुरवंशीय नारायणके पुत्र सुपट्ट साहू को प्रेरणासे की है। यह काव्य नारायण साहूकी भार्या रूपिणीके निमित्त लिखा गया है। 2

सुपट्ट साहू नारायणके पुत्र थे। उनके ज्येष्ठ भ्राताका नाम वासुदेव था। किवने ग्रंथके अन्तमें सुपट्ट साहू और रूपिणीकी प्रशंसा करते हुए पूरा विवरण दिया है। साहूके पूर्वंज अपने समयमें प्रसिद्ध थे। उसकी सीता नामक गृहिणी थी, जो विनय आदि निर्मल गुणोंसे भूषित थी। उनके हालनामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उन दोनोंके जगद्विस्थात देवचन्द नामका पुत्र हुआ। वह माथुरकुल-का भूषण और गुणरत्नोंकी खान था। जैनधर्ममें उसकी प्रगाढ़ श्रद्धा थी। लक्ष्मीके समान उसकी माढ़ी नामकी धर्मपत्नी थी। उसके गर्भसे काञ्चनवर्ण साधारणनामके पुत्रने जन्म लिया। उसके दो पुत्र हुए। दूसरेका नाम नारायण था। इसी नारायणकी भार्या 'रूपिणी' थी, जिसने इस ग्रन्थको लिख-वाया। नारायणके पाँच पुत्र हुए। सभी गुणवान और श्रद्धालु थे।

ग्रन्थके रचयिता श्रीघर द्वितीय मुनि थे। उनका व्यक्तित्व रत्नत्रयस्वरूप था। अपने प्रेरक सुपट्ट साहूकी अनन्य भिक्त, दान, पूजा, वृत, आदि धार्मिक अनुष्ठानोंकी कविने प्रशंसा की है।

### स्थितिकाल

कविने 'भविसयत्तचरिउ' के रचनाकालका निर्देश किया है—
णरणाहिवक्कमाइच्चकाले, पवहत्तए सुह्यारए विसाले।
वारहसय-वरिसिंह परिगएहिं फागुण-मासिम्म बलक्खपक्खे,
दसिमिहि-दिणे तिमिरुक्कर विवक्खे।
रिववार समाणिउ एउ सत्थु, जिइ मइं परियाणिउ सुप्पसत्थु।
भासिउ भविस्सयत्तहो चरित्, पंचिम उववासहो फलु पवित्।

१. सिरिचन्दवारणयरिष्ठिएण, जिणधम्मकरणउक्कंठिएण।
 माहुरकुलगयणतमोहरेण, विबृह-यण-सुखयामणधणहरेण।
 मद्दवरसुपट्टणामालएण विष्णएण भणिचं जोडेवि पाणि।—भविष्यदत्तचरित, १,२।

 <sup>&#</sup>x27;इय सिरिभविसयत्तचरिए विबुहिसिरिसुकइसिरिहर-विरइए साहुणरायण-मज्जा-किष्क-णिणामांकिए' । —वही ।

अर्थात् वि० सं० १२०० फाल्गुण शुक्ला दशमी, रविवारके दिन यह ग्रंथ पूर्ण हुआ । इस रचनाकालके निर्देशसे यह स्पष्ट है कि इन विबुध श्रीधरका समय वि० की १३वीं शती है । आमेर-शास्त्रभण्डारकी प्रतिमें उक्त रचना-कालका उल्लेख हुआ है । पुष्पिकावाक्यमें कविने स्वनामके साथ अपने प्रेरक-का नाम भी अंकित किया है—

"इय सिरि-भिवसयत्त-चरिए विवुह-सिरिसुकइसिरिहर-विरइए साहु-णारायण-भञ्जा-रुप्पिण-णामांकिए भिवसयत्त-उप्पत्ति-वण्णणो णाम पढमो परि-च्छेओ समत्तो ।। सन्धि १"

कवि विवुध श्रीघरने 'भविसयत्तचरिउ'की रचना कर कथा-साहित्यके विकासको एक नई मोड़ दी हैं। इस ग्रंथका प्रमाण १५३० क्लोक है।

कथावस्तु—तीर्थं करों की वन्दनाके पश्चात् किवने कथाका आरंभ किया है। कुरुजांगल देशमें हस्तिनापुर नामका नगर है। इस नगरमें भूपालनामका राजा राज्य करता था। राजाने नानागुण-अलंकृत धनपितको नगरसेठके पट्टपर आसीन किया। धनपितका विवाह धनेश्वरकी रूपवती कन्या कमलश्रीके साथ सम्पन्न हुआ। कई वर्ष व्यतीत हो जानेपर भी इस दम्पितको सन्तानलाभ न हुआ।

एक दिन उस नगरमें सुगुप्ति नामके मुनिराज पधारे । कमलश्रीने पादवंदन कर प्रश्न किया—स्वामिन् ! मुझ मन्दभागिनीके पुत्र उत्पन्न होगा या नही ? मुनिराजने उत्तरमें पुत्रलाभ होनेका आस्वासन दिया ।

कुछ समय परचात् धनपतिको सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुआ। बालकका वार्द्धापन-संस्कार सम्पन्न किया गया और उसका नाम भविष्यदत्त रखा गया। पाँच वर्षकी अवस्थामें भविष्यदत्तका विद्यारंभ-संस्कार सम्पन्न हुआ और आठ वर्ष-की अवस्थामें उसे उपाध्यायके यहाँ विभिन्न शास्त्रोंके अध्ययनार्थ भेज दिया।

द्वितीय परिच्छेदमें बताया है कि पूर्व जन्ममें की गई मुनिनिन्दाके फलस्वरूप धनपितने कमलश्रीका त्याग कर दिया। कमलश्री रोती हुई अपने पिताके घर गई। धनपितका मेजा हुआ गुणवान् पुरुष धनेश्वरके यहाँ आया और कहने लगा कि कमलश्रीमें कोई दोष नहीं है, पर पूर्वकर्मोदयके विपाक-से धनपित इससे घृणा करता है। अतएव आप इसे अपने यहाँ स्थान दीजिए।

कमलश्रीके चले जानेके पश्चात् धनपतिने अपना द्वितीय विवाह धनदत्त सेठकी पुत्री सरूपाके साथ कर लिया । इससे बन्धुदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो साक्षात् कामदेवके समान था । युवा होनेपर बन्धुदत्त अपने ५०० साथियों-

१४६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

के साथ व्यापारके लिए स्वर्णद्वीप जानेकी तैयारी करने लगा। जब मिक्यदर्त-को स्वर्णद्वीप जानेवाले व्यापारियोंका समाचार मिला, तो वह अपनी माताको बाजा लेकर अपने सौतेले माई बन्चुदत्तसे मिला और साथ चलनेकी इच्छा व्यक्त की। सहपाने बन्चुदत्तको सिखलाया कि बवसर हाथ आते ही तुम भविष्य-दत्तको मार डालना।

शुभ मुहूर्त्तमें जलपीतों द्वारा प्रस्थान किया गया और वे मदनद्वीप पहुँचे । वहाँसे आवश्यक सामग्री लेकर और भविष्यदत्तको वहीं छोड़कर बन्ध्यत्तने अपने जलपोतको आगे बढ़ा दिया। भविष्यदत्त उस जनशून्य वनमें विलाप करता हुआ भ्रमण करने लगा।

तृतीय परिच्छेदमें भविष्यदत्त जिन्नदेवका स्मरण करता हुआ प्रभातकाल-में उठता है और चलकर तिलकपुर पहुँचता है। यहाँ भविष्यदत्तका मित्र विद्युत्प्रभ यद्योधर मुनिराजसे अपनी पूर्वभवाविल जान कर अपने मित्रसे मिलने-के हेतु चल पड़ता है। विद्युत्प्रभके संकेतसे भविष्यदत्तका विवाह वहाँ रहने वाली सुन्दरी भविष्यानुरूपाके साथ हो जाता है।

इघर कमलश्री अपने पुत्रके वियोगमें क्षीण होने लगी। उसने सुवता नामक आर्यिकासे श्रुतपंचमीवत ग्रहण किया और विधिवत् उसका पालन करने लगी।

चतुर्थं परिच्छेदमें भविष्यानुरूपाका मघुर आख्यान आता है। भविष्यानुरूपा और भविष्यदत्त विपुल धन-रत्नोंके साथ समुद्रके तटपर पहुँचते हैं। संयोगसे इसी समय बंधुदत्त अपने जलपोतको लौटाता हुआ उधर आता है। वह उत्सुकता-वश अपने जलपोतको तटपर खड़ा करता है। भविष्यदत्त अपने समस्त समान सहित भविष्यानुरूपाको जलपोत पर बैठा देता है। इतनेमें भविष्यानुरूपाको समरण आता है कि उसकी नागमुद्रा तिलकपुरकी सेजपर छूट गई है। वह अपने पतिदेवको मुद्रिका लानेके लिए भेज देती है और उधर बंधुदत्त अपने जहाजको खोल देता है। बन्धुदत्त भविष्यानुरूपाको प्रलोभन देता है और अपने अधीन करना चाहता है। भविष्यानुरूपा समुद्रमें कूद कर प्राण देना चाहती है; पर वनदेवी स्वप्नमें आकर उसे धैर्यं देती है और कहती है कि तुम्हारा पति एक महोनेमें तुमसे मिलेगा, तुम चिन्ता मत करो।

बन्धुदत्तका जलपोत हस्तिनापुर लौट आता है और वह घोषित कर देता है कि भविष्यानुरूपा उसकी वाग्दत्ता पत्नी है और वह शीघ्र ही उसके साथ विवाह करेगा।

इघर भविष्यदत्त तिलकपुरके सुनसान बनमें उदास मन होकर निवास करता

बाचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक: १४७

है। वह चन्द्रप्रमके जिनालयमें जाकर विधिवत् मिकिमाव करता है। इतनेमें वहाँ एक विद्याघर उपस्थित होता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें विमानमें बैठाकर हस्तिनापुर पहुँचानेके लिए आया हूँ। भविष्यदत्त नानाप्रकारके रत्नोंको लेकर हस्तिनापुर आता है और मौंके चरणवन्दन कर आशीर्वाद लेता है। दूसरे दिन प्रातःकाल भविष्यदत्त विविध प्रकारके मिण-माणिक्योंको लेकर राजांके समक्ष उपस्थित हुआ। भविष्यदत्तके मामाने राजांसे कहा कि हमारे मौंजेके साथ बंधुदत्तका झगड़ा है। राजांने धनपति सेठको बुलाया; पर सेठने घरमें विवाह होनेसे इस प्रसंगको टालना चाहा। तब राजांने उसे बलात् बुलाया। कमलश्रीने जाकर राजांके समक्ष भविष्यानुरूपाकी नागमुद्रा तथा अन्य वस्त्राभूषण उपस्थित किये। राजा बन्धुदत्तको करतूतको समझ गया और वह बन्धुदत्तको मारनेके लिये तैयार हुआ। पर भविष्यदत्तने उसके प्राणोंकी रक्षा की। राजांने भविष्यदत्तको आधा सिंहासन दिया और अपनी पुत्रीको देनेका वचन दिया। घनपतिने कमलश्रीसे अपने व्यवहारके लिए क्षमा याचना की। मिवष्यदत्तका भविष्यानुरूपाके साथ पाणिग्रहण सम्पन्न हुआ। राजांने भी आधा राज्य देकर अपनी पुत्री सुमित्राका भविष्यदत्तके साथ विवाह कर दिया।

पंचम परिच्छेद भविष्यदत्तके राज्य करनेसे आरंभ होता है। भविष्यानुरूपाको दोहला उत्पन्न हुआ और उसने तिलकद्वीप जानेकी इच्छा प्रकट की। इतनेमें मनोवेग नामका एक विद्याघर भविष्यदत्तके पास आया और कहा कि मेरी माता तुम्हारे घरमें प्रियाके गर्भमें आई है। ऐसा मुझसे मुनिराजने कहा है। अतएव आप भविष्यानुरूपाके साथ मेरे विमानमें बैठकर तिलकद्वीपकी यात्रा कोजिये। भविष्यानुरूपाको तिलकद्वीपका दर्शन कराया। भविष्यानुरूपाके गर्भसे सोमप्रभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुछ वर्षोंके पश्चात् कचनप्रभ नामक द्वितीय पुत्र उत्पन्न हुआ। तदनन्तर तारा और सुतारा नामकी पृत्रियां उत्पन्न हुईं। सुमित्राके गर्भसे घरणीपति नामक पुत्र और धारिणी नामकी कन्या हुई। इस प्रकार भविष्यदत्त परिवार सहित राज्य करता रहा। उसने मणिभद्रकी सहायतासे सिंहलद्वीप तक अपनी कीत्ति व्याप्त कर ली और अनेक राजाओंको अपने अधीन किया। एक दिन वह सपरिवार चारणऋद्विधारी मुनिके दर्शनके लिए गया। उसने मुनिराजसे श्रावकके व्रत ग्रहण किये।

षष्ठ परिच्छेदमें भविष्यदत्तके निर्वाण-लाभका वर्णन है। कमलश्री, सुन्नताके साथ आर्थिका हो जाती है और धनपति ऐलकन्नत ग्रहण कर लेते हैं। वह कठोर तप कर दसवें स्वर्गमें इन्द्र होते हैं और कमलश्री स्त्रीलिंगका छेद कर रत्नचूल नामका देव होती है। भविष्यानुरूपा भी स्वर्गमें जाकर देव हुई और वहाँसे पृथ्वीतल पर आकर पुत्र हुई।

१४८ : तीर्षंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

विवृध श्रीधरने कथाके मर्मस्पर्शी स्थलोंको पर्याप्त रसमय बनानेका प्रयासं किया है। कमलश्री रात-दिन रोती है। उसकी आँखसे अश्रुवारा प्रवाहित होती है। भूखी, प्यासी और क्षीण शरीर होनेपर भी अपने मैले शरीरपर ध्यान नहीं देती। कविने लिखा है—

ता भणइं किसोयरि कमलसिरिण करिम कमल मुहुल्लउ।
पर सुमंति हे सुउ होइ महु फुटुण मण हियउल्लउ।(३,१६)
रोवइ घुवइ णयण चुव अंसुव जलधारिह बत्तओ।
भुक्खइं खीण देह तण्हाइय ण मुणइं मलिण बत्तओ।(४,५)

किवने प्रकृति-चित्रण भी बहुत ही मनोरम शैलीमें उपस्थित किया है। भिविष्यदत्त भयानक वनमें मदजलसे भरे हुए हाथियोंको देखता है। इस वनमें कहीं पर शाखामृग निर्भय होकर डालियोंसे चिपके हुए थे; कही पर छोटी और कहींपर आकाशको छूने वाली बड़ी वृक्ष-शाखाओंपर लोटते हुए हरे फलोंको तोड़ते हुए वानर दिखलाई दे रहे थे। कहीं पर पुष्ट शरीर वाले सूबर, कहीं पर विकराल कालके समान वन्य-पशु दिखलाई पड़ रहे थे। उसीके पासमें झरना प्रवाहित हो रहा, था जो पहाड़की गुफाओंको अपने कल-कल शब्दसे भर रहा था।

ते बाहुडंडेण कमलसिरिपुत्तेण
विद्वाइं तिरियाइं बहुदुक्षभिरयाइं
रायवरहो जंतासु मयजलिविल्तासु
कित्युवि मयाहीसु अणुलग्गृ णिरभीसु
कित्युवि महीयाहं गयणयलिवगयाहं
सहासु लोडंतु हिरफलइं तोडंतु
केत्युवि वराहाह वलवंतरेहाहं
महवग्धु आलग्गृ रोसेण परिभग्गृ
केत्युवि विरालाइं दिटुइं करालाइं
केत्युवि सियालाइं जुज्झति थूलाइं
तहे पासे णिज्झरइ सरंतइं गिरिकन्दर-विवराइं भरंतइं।

इस ग्रन्थके संवाद भी बड़े रोचक हैं। प्रबन्ध-रचनामें कविने स्वाभावि-कताके साथ काव्य-रूढ़ियोंका पालन किया है। यह ग्रन्थ कडवक-पद्धितमें पद्धिया-छन्दमे लिखा गया है।

श्रीधर तृतीय

अवन्तोके मुनि सुकुमालका जीवनवृत्त अकित कर 'सुकुमालचारिउ'की

बाचार्यतुस्य काव्यकार एवं लेखक : १४९

रचना इन्होंने की है। यह ग्रन्थ पद्धाडियाछन्दमें लिखा गया है। कवा छः सम्बियोंमें समाप्त हुई है। और ग्रन्थका प्रमाण १२०० क्लोक है।

इस ग्रन्थकी रचना कविने बलड (अहमदाबाद, गुजरात) नगरमें राजा गोविन्दचन्द्रके सययमें की है। कविने यह ग्रन्थ साहू पीथाके पुत्र पुरवाड-वंशोत्पन्न कुमारकी प्रेरणासे लिखा है। सन्धि-पुष्पिकाओंमें आया है— "इय सिरिसुकुमालसामि-मणोहरचरिन्छ, सुंदरयर-गुजरयज-नियर-भरिए विवुहसिरिसुकर्झसिरहर-विरइए, साहुपीथे-पुत्र-कुमारनामांकिए…" इत्यादि

ग्रन्थकी आद्यन्त प्रशस्तिमें साहू पीथाका विस्तृत परिचय दिया गया है। बताया है कि साहू पीथाके पिताका नाम साहू रजग्ग था और माताका नाम गल्हा देवी था। इनके सात भाई थे। महेन्द्र, मनहरु, जाल्हण, सलक्खण, सम्पुष्ण, समुद्रपाल और नेयपाल। पीथाकी धर्मपत्नीका नाम सुलक्षणा था। इसीसे कुमारनामक पुत्रका जन्म हुआ। इस कुमारकी प्रेरणासे ही किनने सुकुमालचरिउकी रचना की है।

यह चरित-काव्य वि॰ स० १२०८ मार्गशीर्ष कृष्णा तृतीया सोमवारके दिन लिखा गया है। प्रशस्तिमे बताया है—

बारह-सयइ गयइ कय हरिसइ, अट्ठोत्तरइ महोयलि बरिसइ। कसण-पक्लि आगहणो जायए, तिज्ज-दिवसि ससि-वासरि मायइ।

सुकुमालचरिउमे कुल २२४ कड़वक हैं। सुकुमालके पूर्वभवके साथ वर्तमान जीवनका भी चित्रण किया गया है। पूर्वजन्ममे वह कौशाम्बीमे राज-मंत्रीका पुत्र था। जिनधर्ममें अनुरिक होनेके कारण वह संसार विरक्त हो श्रमणधर्ममे दीक्षित हो गया। तपस्याके प्रभावसे अगले जन्ममें उज्जियनीमे वह सुकुमाल नामका पुत्र हुआ। किव नख-शिखवर्णनमें भी प्रवीण है। यहाँ परम्परागत उपमानों द्वारा नारी-चित्रणकी कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत की जाती हैं—

''तहो णरवद्दहे घरिणि मयणाविल, पहय-कामियण-मण-गहियाविल । दंत-पंति-णिजिय-मुत्ताविल, णं मयहो करी वाणाविल । सयलंतेउरमज्झे पहाणी, उछ सरासण मणि सम्माणी । जिह वयणकमलहो नउ पुज्जद्द, चदु वि अञ्जु विवट्टइ खिज्जद्द । कंकेल्ली-पल्लव-सम पाणिहि, कलकल हंठि वीणणिह वाणिहि । णियसोहग्गपरिज्जय गोरिहि, विज्जाहर-सुर-मण-घणचीरिहे ।''

कुछ विद्वान् इन तीनों श्रीषरोंको एक मानते है। पर मेरे विचारसे ये तीनों भिन्न हैं।

१५०: तीर्थंकर महाबीर और उनकी आचार्यपरम्परा

देवसेन अपभ्रंश-भाषाके प्रसिद्ध कि हैं। इन्होंने वाल्मीकि, व्यास, श्रीहर्ष, कालिदास, वाण, मयूर, हिल्य, गोविन्द, चतुर्मुंख, स्वयंभू, पुष्पदन्स, भूपाल नामक किवयोंका उल्लेख किया है। किव देवसेन मृनि हैं। ये देवसेन गणी या गणघर कहलाते थे। ये निवडिदेवके प्रशिष्य और विमलसेन गणधरके शिष्य थे। विमलसेन शील, रत्नत्रय, उत्तमक्षमादि दश्धमं, संयम आदिसे युक्त थे। ये महान तपस्वी, पंचाचारके धारक, पंच समिति और तीन गृप्तियोंसे युक्त मृनिगणोंके द्वारा वन्दनीय और लोकप्रसिद्ध थे। वुर्ढर पंचमहाक्षतोंको धारण करनेके कारण मलधारीदेवके नामसे प्रसिद्ध थे। यही विमलसेन 'सुलोयणाचरिउ'के रचयिता देवसेनके गृह थे।

देवसेनका व्यक्तित्व आत्माराधक, तपस्वी और जितेन्द्रिय साधकका व्यक्तित्व है। उन्होंने पूर्वाचार्योसे आये हुए सुलोचनाके चरितको 'मम्मल' राजाको नगरीमें निवास करते हुए लिखा है।

#### स्थितिकाल

किन यह कृति राक्षस-संवत्सरमें श्रावण शुक्ला चतुर्दशी बुधवारके दिन पूर्ण की है। साठ संवत्सरों में राक्षस-संवत्सर उनचासवाँ है। ज्योतिषकी गणनाके अनुसार इस तिथि और इस दिन दो बार राक्षस-संवत्सर आता है। प्रथम बार २९ जुलाई सन् १०७५ ई० (वि० सं० ११३२ श्रावण शुक्ला चतुर्दशी) और दूसरी बार १६ जुलाई सन् १३१५ ई० (वि० स० १३७२ श्रावण शुक्ला चतुर्दशी) में राक्षस-सवत्सर आता है। इन दोनो समयों २४० वर्षों का अन्तर है। शेष सवतों में श्रावण शुक्ला चतुर्दशी बुधवारका दिन नहीं पड़ता। कविने अपने पूर्ववर्त्ती जिन कवियों का उल्लेख किया है उनमे सबसे उत्तरकालीन किव पुष्पदन्त हैं। अतः देवसेन भी पुष्पदन्तके बाद और वि० सं० १३७२ के पूर्व उत्पन्न हुए माने जा सकते हैं।

'कुवलयमाला'के कर्ता 'उद्योतनसूरि'ने सुलोचनाकथाका निर्देश किया है। जिनसेन, धवल और पुष्पदन्त कवियोंने भी सुलोचनाकथा लिखी है। किव देवसेनने अपना यह सुलोचनाचरित कुन्दकुन्दके सुलोचनाचरितके आघार पर लिखा है। कुन्दकुन्दने गाथाबद्ध शैलीमें यह चरित लिखा था और देव-सेनने इसे पद्धाइयाछन्दमें अनूदित किया है। लिखा है—

जं गाहाबधें आसि उत्तु, सिरिकुन्दकुदगणिणा णिरुत्तु। तं एत्यहि पद्धडियहिं करेमि, परि किपि न गूढउ अत्यु देमि। तेण वि कवि णउ संसा छहंति, जे अत्यु देखि वसणहिं खिवेति।

जाचार्वतुस्य माज्यकार एवं केसक : १५१

समय-निर्णयके लिये जैन-साहित्यमें हुए समस्त देवसेनोंपर विचार करें लेना आवश्यक है। जैन-साहित्यमें कई देवसेन हुए हैं। एक देवसेन वह हैं, जिनका उल्लेख श्रवणबेलगोलके चन्द्रगिरिपर्वतपर अंकित शक संवत् ६२२ के शिलोलेखमें आता है। दूसरे देवसेन धवलाटीकाके कत्ता आचाय वीरसेनके शिष्य थे, जिनका उल्लेख आचार्य जिनसेनने जयधवलाटीकाकी प्रशस्तिके ४४वें पद्यमें किया है। तीसरे देवसेन 'दर्शनसार'के रचिता हैं। चतुर्थं देवसेन वह हैं, जिनका उल्लेख सुभाषितरत्नसदोह और धर्मपरीक्षादिके कत्ती आचार्य-अमित्तगितिने अपनी गुरुपरम्परामे किया है। दूबकुण्डके वि० सं० ११४५ के अभिलेखमे उल्लिखत देवसेन पचम है। ये लाडवागडसंघके आचार्य थे। छठे देवसेनका उल्लेख माथुरसंघके भट्टारक गुणकीतिके शिष्य यश.कीत्तिने वि० स० १४९७ में अपने पाण्डवपुराणमे किया है।

इन सभी देवसेनोमें ऐसा एक भी देवसेन नही दिखलाई पड़ता है, जिसे विमलसेनका शिष्य माना जाय। भावसंग्रहके कर्ता देवसेनने अपनेको विमल-सेनका शिष्य लिखा है। अतः भावसंग्रह और सुलोचनाचरितके कर्ता दोनों एक हो व्यक्ति जान पड़ते हैं। इस प्रकार कविका समय वि० की १२वी शती मालूम पड़ता है।

प्रथम बार राक्षस सवत्सर श्रावण शुक्ला चतुर्दशी और बुधवारका योग २९ जुलाई, सन् १०७५ में घटित होता है। अतएव सुलोचनाचरितके रचियता कवि देयसेनका समय वि० स० ११३२ ठीक प्रतीत होता है।

#### रचना

किवने 'सुलोयणाचरिउ'की रचना २८ सिन्धयोंमे की है। काव्यकी दृष्टिसे यह रचना उपादेय हैं। कथामें बताया गया है कि भरत चक्रवर्तीके प्रधान सेनापित जयकुमारकी पत्नीका नाम सुलोचना था। वह राजा अकम्पन और सुप्रभाकी पुत्री थी। सुलोचना अनुपम सुन्दरी थी। इसके स्वयंवरमें अनेक देशोंके बड़े-बड़े राजा सिम्मिलित हुए। सुलोचनाको देखकर वे मुग्ध हो गये। उनका हृदय विक्षुब्ध हो उठा और उसकी प्राप्तिकी इच्छा करने लगे। स्वयंवरमे सुलोचनाने जयको चुना। परिणामस्वरूप चक्रवर्ती भरतका पुत्र अर्ककीर्त्ति कुद्ध हो उठा। और उसने इसमें अपना अपमान समझा। अपने अपमानका बदला लेनेके लिये अर्ककीर्त्ति और जयमें युद्ध हुआ और अन्तमें जय विजयी हुआ।

कवि देवसेन निरिभमानी है। वह हृदय खोलकर यह स्वीकार करता है १५२: तीर्थंकर महाबोर और उनको आचार्य-परम्परा कि बतुर्युख, स्वयंभू और पुष्पवन्तने जिस सरस्वतीकी रक्षा की थी उसी सर-स्वतीरूपी गोके बुग्वका पात कर कविने अपनी इस कृतिको लिखा है---

> चउमुह-सयंमु-पमुहेर्हि रिक्सब दुहिय जा पुरुष्यंतेष । सरसइ-सुरहीए पर्य पियं सिरिदेवसेणण ॥१०।१॥

मंगल-स्तवसके अनन्तर कविने गुरु विमलसेनका स्तवन किया है। पूर्व-कालीन कवियोंका उल्लेख करनेके पश्चात् सज्जन-दुर्जनका स्मरण किया गया है। काव्यमें मगध, राजगृह आदिके काव्यमय वर्णन उपलब्ध होते हैं। श्रृङ्कार, वीर और भयानक रसोंका सांगोपांग चित्रण हुआ है।

युद्ध-वर्णन तो कविका अत्यन्त सजीव है। युद्धको अनेक क्रियाओंको अभि-व्यक्त करनेके लिए तदनुकूल शब्दोंकी योजना की गई है। झर-झर रुधिरका बहना, चर-चर चर्मका फटना, कड़-कड़ हिड्डियोंका ट्टना या मुड़ना आदि वाक्य युद्धके दृश्यका सजीव चित्र उपस्थित करते हैं—

असि णिहसण उद्विय सिहि जालइं, जोह मुक्क जालिय सर जालइं। पहरि-पहरि आमिल्लिय सद्दं, अरि वर घड थक्कय सम्मद्दं। झरझरंत पविहय वहुस्तइं णं कुसंम रय राएँ रत्तइं। चरयरंत फाडिय चल चम्मइं, कसमसंत चरिय तणु वम्मइं। कडयडंत मोडिय घण हडुइं, मंस खण्ड पोसिय भेरुंडइं। दडदडंत धाविय वहुरुंडइं, हुंकरंत घरणि वडिय मुंडइं।६।११

कविने जय और अर्ककीर्त्तिके युद्धवर्णन प्रसंगमें भुजंगप्रयातछन्द हारा योद्धाओंकी गतिविधिका बहुत ही सुन्दर चित्रण किया है—

भडों को वि लग्गेण लग्गं ललंतो, रणे सम्मुहे सम्मुहो आहणंतो।
भडों को वि वाणेण वाणों दलंतो, समद्धाइउ दुद्धरों णं कयंतो।
भडों को वि कोंतेण कोंतं सरंतों, करें गीढ चक्को अरी संपहुंतो।
भडों को वि खंडेहि खंडी कयंगो, मडंतं णमुक्को सगालो अभगो।
भडों को वि संगामभूमी घुछंतो, विवण्णोहु गिद्धावलों णीं अंतो।
भडों को वि घाएण णिब्बट्ट सीसो, असी वावरेई अरी साण भीसो।
भडों को वि रत्तप्पवाहे तरंतो, फुरंतप्पएणं तर्डि सिग्धपत्तो।
भडों को वि हत्थी विसाणेहि भिष्णों, सडों को वि कठद्धिष्ठणों णिसण्णो। ६।१२

कविने तीर्यंकर आदिनाषके साथ देखादेखी दीक्षा ग्रहण करनेवाले राजा-ओंके भ्रष्ट होनेपर उनके चरित्रका बहुत हो सुन्दर अंकन किया है। जो सपस्या कर्मीको नष्ट कर मीक्ष देनेवाली है उस संपस्याका पासण्डी लोग दुरुपयोग करते हैं बोर वे मनमाने ढंगसे पन्य और सम्प्रदायोंका प्रवर्त्तन करते हैं।

कविने अपनी भाषा-शैस्त्रीको सशक्त बनानेके लिए अनुरणात्मक शब्दोंका प्रयोग किया है। इन बन्धोंके पढ़ते ही शब्दोंका रूपचित्र प्रस्तुत हो जाता है।

अठारहवीं सन्धिमें 'दोहयम' छन्दका प्रयोग किया है। तुकप्रेमके कारण दोहेके प्रथम और तृतीय चरणमें भी तुक मिलाई गयी है। यहाँ अनुरणात्मक बन्धोंके कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं।

उम उमिय उमरु वसयागिहर सद्दाई, दों दों तिकय दिविलु उट्ठियणिणदाई। मं भंत उच्च सर भेरी घहीराई, घण घायरुण रुणिय जय घंट साराई। कडरिडय करडेहिं भुवणेक्कपूराई, घुम घुमिय मद्दलीहें विज्जियई तूराई।६।१०

यह 'सुलोयणाचरिउ' अपभ्रंशका शास्त्रीय महाकाव्य है। इसमें माधुर्य, प्रसाद और ओज इन तीनों गुणोंके साथ सभी प्रमुख अलङ्कारोंकी योजना की गयी है। छन्दोंमें, खंडय, जंभेट्ट्या, दुवई, उवखंडय, आरणाल, गलिलय, दोहय, वस्तु, मंजरी आदि छन्द सन्धियोंके प्रारम्भमे प्रयुक्त हैं। इनके अतिरिक्त पद्धडिया,पादाकुलक, समानिका, मदनावतार, भुजगप्रयात, सिग्गणी, कामिनी, विज्जुमाला, सोमराजी, सरासणी, णिसेणी, वसंतचच्चर, दुतमध्या, मन्दरावली, मदनशेखर आदि छन्द प्रयुक्त हुए हैं।

भावोंकी अभिव्यजना भी सशक्त रूपमें की गयी है। युद्धके समयकी सुलो-चनाकी विचारधाराका कवि वर्णन करता हुआ कहता है—

> इमं जंपिकण पउत्तं जयेण, तुमं एह कण्णा मनोहारवण्णा। सूरक्खेह णूणं पुरेणेह कणं, तउ जोह लक्खा अणेय असखा।।

× × × ×

पिय तत्थ रम्मोवरे चित्तकम्मे, अरंभीय चिता सुउ हुल्लवत्ता । णियं सोययंती इण चितवंती, अहं पावयम्मा अलक्जा अधम्मा ॥

इस प्रकार चिन्ता, रोष, सहानुभूति, ममता, राग, प्रेम, दया आदिकी सहज अभिव्यंजना की गयी है।

# अमरकीत्तिं गणि

अपभ्रंश-काव्यके रचियताओं में अमरकीर्त्ति गणिका भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। कविकी मुनि, गणि और सूरि उपाधियाँ थीं, जिनसे ज्ञात होता है कि वे गृह-

१५४ । तीर्थंकर महाबोर और उनकी आचार्य-परम्परा

स्थाश्रम त्यागकर दीक्षित हो गये थे। उनकी गुरुपरम्परासे बवगत होता है कि वे माथुरसंघी चन्द्रकीत्तिके मुनीन्द्रके शिष्य थे। गुरुपरम्परा निम्न प्रकार है—



इस गुरु-परम्परासे ज्ञात होता है कि महामुनि आचार्य अमितगति इनके पूर्व पृरुष थे, जो अनेक शास्त्रोंके रचियता, बिद्धान् और किव थे। अमर-कीर्तिने इन्हें 'महामुनि', 'मुनिचूड़ामणि', 'शमशोलघन' और 'कीर्त्तिसमर्यं, आदि विशेषणोंसे विभूषित किया है। अमितगति अपने गुणों द्वारा नृपतिके मनको आनन्दित करनेवाले थे। ये अमितगति प्रसिद्ध आचार्य अमितगति ही हैं, जिनके द्वारा धर्मपरीक्षा, सुभाषितरत्नसन्दोह और भावनाद्वात्रिशिका जैसे ग्रंथ लिखे गये है।

अमितगतिने अपने सुभाषितरत्नसन्दोहमें अपनेको 'शम-दम-यम-मूर्त्ति', 'चन्द्रशुभोरुकीर्त्ति' कहा है तथा धर्मपरीक्षामें 'प्रथितविशदकीर्त्ति' विशेषण लगाया है।

अमितगितके समयमें उज्जियनोका राजा मुंज बड़ा गुणग्राही और साहित्य-प्रेमी था। वह अमितगितके काव्योंको सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उन्हें मान्यता प्रदान की। यद्यपि अमितगित दिगम्बर मुनि थे, उन्हें राजा-महाराजाओं-की कृपाको आवश्यकता नहीं थी; पर अमितगितकी काव्य-प्रतिभाके वैशिष्ट्यके कारण मुंज अमितगितका सम्मान करता था। इन्ही अमितगितकी पाँचवीं पीढ़ोमें लगभग १५०-१७५ वर्षोंके परुचात् अमरकीर्त्ति हुए। अमरकीर्तिने शान्तिसेन गणिकी प्रशंसामें बताया है कि नरेश भी उनके चरणकमलोंमें प्रणमन करते थे। श्रीषेणसूरि वादिरूपी वनके लिए अन्ति थे। और इसी तरह चन्द्रकीर्त्ति वादिरूपी हस्तियोंके लिए सिंह थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि अमरकीर्त्तिको परम्परामें बड़े-बड़े विद्वान मुनि हुए हैं।

आचार्यकुरव काव्यकार एवं छेसक : १५५

अमरकीर्त्तिका व्यक्तित्व दिगम्बर-मुनिका व्यक्तित्व है। वे संयमी, जितेन्द्रिय, शीलिशरोमणि, यशस्वी और राजमान्य थे। उनके त्याम और वेदुष्यके समक्ष बड़े-बड़े राजागण नतमस्तक होते थे। वस्तुतः अमरकीर्ति भी अपनी गुरु-परम्पराके अनुसार प्रसिद्ध कवि थे।

अमरकीत्तिने अपनी गुरु-परम्परामें हुए चन्द्रकीत्ति मुनिको अनुज, सहोदर और शिष्य कहा है। इससे यह ध्वनित होता है कि चन्द्रकीत्ति इनके सगे भाई थे।

#### स्थितिकाल

कविने 'षट्कर्मोपदेश' ग्रंथकी प्रशस्तिमें इस ग्रथका रचनाकाल वि० सं० १२४७ भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी गुरुवार बताया है—

बारह-सयहं ससत्त-चयालिहि विक्कम-संवच्छरहु विसालिह । गर्याहिमि भद्दवयहु पक्खंतिर गुरुवारिम्म चउिद्सि-वासिर । इक्कें मासें इहु सम्मत्तिउ सहं लिहियउ आलसु अवहत्थिउ । १४।१८

कि समयमें गोध्रामे चालुक्यवशीय नृप वंदिग्गदेवके पुत्र कृष्णनरेन्द्रका राज्य था। इतिहाससे सिद्ध है कि इस समय गुजरातमे सोलंकीवंशका राज्य था. जिसकी राजधानी अनिहलवाड़ा थी। पर इस वंशके विदिग्गदेव और उनके पुत्र कृष्णका कोई उल्लेख नहीं मिलता। भीम द्वितीयने अनिहलवाड़ाके सिहासन पर वि० सं० १२३६ से १२९९ तक राज्य किया। उनसे पूर्व वहाँ कृमारपालने स० १२०० से १२३१, अजयपालने १२३१ से १२३४ और मूलराज द्वितीयने १२३४ से १२३६ तक राज्य किया था।

भीम द्वितीयके परचात् वहाँ सोलंकीवंशकी एक शाखा बाघेरवशकी प्रतिष्ठित हुई, जिसके प्रथम नरेश विशालदेवने वि० सं० १३०० से १३१८ तक राज्य किया। अनिहलवाड़ामें वि० स० १२२७ से ही इस वंशका बल बढना आरंभ हुआ था। इस वर्षमें कुमारपालकी माताकी बहिनके पुत्र अर्णराजने अनिहलवाड़ाके निकट बाघेला ग्रामका अधिकार प्राप्त किया था। ज्ञात होता है कि चालुक्यवशकी एक शाखा महीकांद्धा प्रदेशमे प्रतिष्ठित थी और गोदहरा या गोध्रा नगरमे अपनी राजधानी स्थापित की थी। किवने वहाँके कृष्ण नरेन्द्रका पर्याप्त वर्णन किया है। वे नीतिज्ञ, बाहरी और भोतरी शत्रओं विनाशक और

१ डॉ॰ प्रो॰ हीरालालजी : अमरकीत्ति गणि और उनका षट्कर्मोपदेश, जैनसि**द्धान्त** भास्कर, भाग २, किरण ३, पृ॰ ८३ ।

१५६: तीर्यंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

षड्दशंनके सम्मानकर्ता ये। क्षात्रकर्मके साथ धर्म, परोपकार और दानमें उनकी प्रवृत्ति थी। उनके राज्यमें दुःख, दुर्मिक्ष और रोग कोई जानता ही न था। इस प्रकार ऐतिहासिक निर्देशोंसे भी कविका समय षट्कर्मोपदेशमें उल्लिखत समयके साथ मिल जाता है।

गुरुपरस्पराके अनुसार भी यह समय घटित हो जाता है। अमितगित आचार्यका समय वि॰ सं० १०५० से १०७३ तक है। इनकी पाँचवीं पीढ़ीमें अमरकीर्त्ति हुए हैं। यदि प्रत्येक पीढ़ीका समय ३० वर्ष भी माना जाय, तो अमरकीर्त्तिका समय वि० सं० १२२३ के लगभग जन्मकाल आता है। षट्कर्मी पदेशकी रचनाके समय कविकी उम्र २५-३० वर्ष भी मान ली जाय, तो षट्कर्मीपदेशके रचनाकालके साथ गुरुपरस्पराका समय सिद्ध हो जाता है। अतएव कवि अमरकीर्त्तिका समय वि० की १३वी शती सुनिश्चित है।

'षट्कमोंपदेश' में कविकी आठ रचनाओंका उल्लेख प्राप्त होता है। लिखा है---

परमेसरपइं णवरस-भरिउ विरइयउ णेमिणाहहो चरिउ।
अण्णु वि चरित्तु सव्वत्थ सहिउ पयडत्थु महावीरहो विहिउ।
तीयउ चरित्तु जसहर ाणवासु पद्धिद्या-बंधें किय पयासु।
टिप्पणउ धम्मचरियहो पयडु तिह विरइउ जिह बुज्झेइ जडु।
सक्कय-सिलोय-विहि-जणियविही गुंफियउ सुहासिय-रयण-णिही।
धम्मोवएस-चूडामणिक्खु तह झाणपईउ जि झाणसिक्खु।
छक्कम्मुवएसे सहुं पबंध किय अट्ट संख सइं सच्चसंघ। ६।१०

अर्थात् नवरसोंसे युक्त 'णेमिणाहचरिउ', क्लेष अर्थं युक्त 'महावीरचरिउ', पद्धाइया छन्दमें लिखित 'जसहरचरिउ', जड़ बुद्धियोंको भी बोध प्रदान करने वाला 'धर्मचरित' का टिप्पण, संस्कृत-क्लोकोंकी विधि द्वारा आनन्द उत्पन्न करनेवाला 'सुभाषितरत्निधि', 'धर्मोपदेशचूड़ामणि', ध्यानकी शिक्षा देनेवाला 'ध्यानप्रदीप' और षट्कर्मोंका परिज्ञान करानेवाला 'षट्कर्मोपदेश' ग्रंथ लिखे हैं। इस आधार पर कविकी निम्नलिखित रचनाएँ सिद्ध होती हैं—

- १. णेमिणाहचरिउ (नेमिनाथचरित)
- २. महावीर-चरिउ (महावीर-चरित)
- ३ जसहर-चरिउ (यशोधरचरित)
- ४. धर्मचरित-टिप्पण
- ५. सुभाषितरत्न-निधि

- ६. धर्मीपदेश-चूडामणि (धन्मोवएसचूडामणि)
- ७. ध्यान-प्रदोष (झाणपईउ)
- ८. छन्कम्मुबएस (षट्कर्मोपदेश)

# वेमिणाहबरिउ

इस ग्रंथमें २५ सिन्धयां है, जिनकी क्लोकसंख्या लगभग ६,८९५ है। इसमें २२वें तीर्थंकर नेमिनाथका जीवन-चरित गुम्फित है। प्रसंगवंश कृष्ण और उनके चचेरे भाइयोंका भी जीवन-चरित पाया जाता है। इस ग्रंथको किने वि० सं० १२४४ भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशीको समाप्त किया है। वि० सं० १५१२ की इसकी प्रति सोनागिरके भट्टारकीय शास्त्रभंडारमें सुरक्षित है।

षट्कर्मोपवेश --- इस ग्रंथमें १४ सन्धियाँ और २१५ कड़वक हैं। इसका कुल प्रमाण २०५० क्लोक है। कविने इस ग्रंथमें गृहस्थोंके षट्कर्मी-१. देवपूजा, २. गृहसेवा, ३. स्वाध्याय, ४. संयम, ५. षट्कायजीवरक्षा और ६. दानका कयन किया है। विविध कथाओं के सरस विवेचन द्वारा सात तत्त्वोंको स्पष्ट किमा गया है। द्वितीय सन्धिसे ९वीं सन्धि तक देवपूजाका विवेचन आया है और उसे नूतनकथारूप दृष्टान्तोंके द्वारा सुगम तथा प्राह्य बना दिया गया है। दशवीं सन्धिमें जिनपूजाकी कथा दी गई है। और उसकी विधि बतलाकर उद्यापनविधिका भी अंकन किया गया है। ११वी सन्धिसे १४वी सन्धि तक इन चार सन्धियोंमें पूजा-विधिके अतिरिक्त शेष पाँच कर्मोंका विवेचन किया गया है। षट्कर्मीपदेशकी रचनाके प्रेरक अम्बाप्रसाद बतलाये गये हैं। ये नागरकुलमें उत्पन्न हुए थे। इनके पिताका नाम गुणपाल कीर माताका नाम चिंचणी था। यह ग्रंथ उन्हींको समर्पित किया गया है। प्रत्येक सन्धिके समाप्तिसूचक पुष्पिकावाक्यमें इनका नाम स्मरण किया है। कहीं-कहीं अमरकीर्तिने अम्बाप्रसादको अपना लघू बन्ध् और अनुजबन्धु भी कहा है। इससे अनुमान होता है कि कवि अमरकीर्ति भी इसी कुलमे उत्पन्न हुए थे और अम्बाप्रसादके बड़े भाई थे।

कितने इस ग्रथकी समाप्ति गुजैर विषयके मध्य महीयड (महीकांढा) देशके गोदइय (गोध्रा) नामक नगरके आदीश्वर चैत्यालयमें बैठकर की है। स्पष्टतः 'गुजैर' गुजरात प्रान्तका बोधक है। अत्तएव 'महीयड' देश वर्त्तमान महीकांठा और 'गोदहय' नगर वर्त्तमान गोध्राका बोधक है। अम्बाप्रसाद संभवतः इसी गोध्राके निवासी थे।

कविकी शेष रचनाएँ उपलब्ध नहीं हैं।

१५८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

# सुनि कनकाथर

मुनि कनकामरने 'करकंडुचरिख'के आदि और अन्तमें अपने गुक्का नाम पंडित या बुचमंगलदेव बताया है। अन्तिम प्रशस्तिमें कहा है कि वे बाह्मण वंशके चन्द्रऋषिगोत्रीय थे। जब विरक्त होकर वे दिगम्बर मुनि हो गये, तो उनका नाम कनकामर प्रसिद्ध हुआ। श्री डॉ॰ हीरालालओ जैनने बताया है कि पट्टाविलयोंके अनुसार सुहस्तिके शिष्य सुस्थित और सुप्रतिबुद्ध द्वारा स्थापित कोटिकगणकी वैरिशाखाका एक कुल चन्द्रनामक हुआ। चन्द्रकुलके भी अनेक अन्वय और गच्छ हुए। उत्तराच्ययनकी शिष्यहिता नामक वृत्तिके कर्त्ता शान्ति-सूरि चन्द्रकुलके काठकरान्वयसे उत्पन्न थारापद्र-गच्छके थे और सुखबोधटीका-के कर्त्ता देवेन्द्र गणि भी चन्द्रकुलके थे। किन्तु ये सब स्वेताम्बर परम्पराके मेद-प्रमेद हैं, दिगम्बर परम्पराके नहीं। मुनि कनकामर दिगम्बर मुनि थे। अतएव कनकामरका चन्द्रऋषिगोत्र देशीगणके चन्द्रकराचार्याम्नायके अन्तर्गत्त है। इतिहाससे यह सिद्ध है कि चन्देल नरेशोंने भी अपनेको चन्द्रात्रेयऋषि-वशो कहा है। अतः बहुत संभव है कि चन्द्रकराचार्याम्नाय चन्देलवंशी राज-कुलमेंसे ही हुए किसी जैन मुनिने स्थापित किया हो। स्वयं कनकामर भी इसी कुलके रहे हों।

कविकी गुरुपरम्पराके सम्बन्धमें विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती। अन्तिम प्रशस्तिमें उन्होंने अपनेको बुधमगलदेवका शिष्य कहा है। श्री डॉ॰ हीरालाल जी जैनने रत्नाकर या धर्मरत्नाकर नामक संस्कृत-प्रंथके रचियता पं॰ मंगल-देवको कहा है। इस ग्रंथकी पाण्डुलिपियाँ जयपुर और कारंजामें प्राप्त हैं। जयपुरकी प्रतिमें पुष्पिकावाक्य निम्न प्रकार है—

''सं० १६८० वर्षे काष्टासंघे नन्दतटग्रामे भट्टारकश्रीभूषणशिष्यपंडित-मंगलकृतशास्त्ररत्नाकरनाम शास्त्र सम्पूर्ण।''

इससे डॉ० जैनने यह अनुमान छगाया है कि सं० १६८० ग्रंथ-रचनाका काल नहीं, लेखनका काल है। कारंजाके शास्त्रमंडारकी प्रतिमें उसका लेखनकाल १६६७ अंकित किया है। काष्ठासंघ और नन्दीतट ग्रामका प्राचीन-तम उल्लेख देवसेनकृत दर्शनसार गाथा ३८ में प्राप्त होता है, जहाँ वि० सं० ७५३ मे नन्दितटग्राममें काष्ठासंघको उत्पत्ति बताई गई है। यदि कनकामरके

डॉ॰ हीरालाल : चरित्रकरकंडु, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, सन् १९६४, प्रस्तावना पृ॰ १३ ।

कालके समीप श्रीभूषण और उनके शिष्य मंगलदेवका अस्तित्व सिद्ध हो जाय, तो उनकी परम्परा काष्ठासंघ और निन्दितट ग्रामके साथ जोड़ी जा सकती है।

'करकंडुचरिउ'की रचना 'आसाइय'नगरीमें रहकर कविने की है। का रंजा-की प्रतिमें 'आसाइय' नगरी पर 'आशापुरी' टिप्पण मिलता है, जिससे जान पड़ता है कि उस नगरीको आशापुरी भी कहते थे।

इटावासे ९ मीलकी दूरी पर आसयखेड़ा नामक ग्राम है। यह ग्राम जेनियों-का प्राचीन स्थान है। आसइ गाँव एक ऊँचे खेड़ेपर बसा हुआ है, जिसके पश्चिमी और विशाल खण्डहर पड़े हुए हैं। उस पर बहुत दिगम्बर जेन प्रतिमाएँ विखरी हुई मिलती हैं। यह आसाइय ग्राम अपने दुर्गके लिए प्रसिद्ध था। इसे चन्द्रपालने बनवाया था। मुनि कनकामरने आसाइय नगरीमें आकर अपने 'करकंडुचरिउ' की रचना की थी, जहाँके नरेश विजयपाल, भूपाल और कर्ण थे। अतः संभव है कि यह असाइयनगरी वर्त्तमान आसयखेड़ा ही हो।

ई॰ सन् १०१७में मुहम्मद तुगलकने मथुरासे कन्नीज तक आक्रमण किया था। इटावाके पास मुंजके किलेमे हिन्दुओंसे उसका जबरदस्त संघर्ष हुआ। वहाँसे सुल्तानने आसइके दुर्गपर आक्रमण किया। उस समय आसइका शासक चाण्डाल भोर था। मुसलमानलेखकोंने लिखा है कि मुहम्मद तुगलकने पाँचों किलोंको गिरवाकर मिट्टीमें मिला दिया। अतः यह सभव नही कि ई० सन् १०१७के पश्चात् कनकामर उसका उल्लेख नगरीके रूपमे करे।

डॉ॰ जैनने भोपालके समीप आसापुरीनामक ग्रामका उल्लेख किया है। वहाँ आशापुरीदेवीकी असाधारण मूर्ति विद्यमान है। सभवतः इसीपरसे इस ग्रामका नाम आशापुर पड़ा होगा। वहाँ एक जैन मन्दिरके भी भग्नावशेष प्राप्त हैं। उनमे एक १६ फुट कँची शान्तिनाथ तीर्थंकरकी प्रतिमा भी है। डॉ॰ जैन इसी आशापुरीको कनकामरके द्वारा उल्लिखित आसाइय मानते हैं।

### स्यितिकाल

कवि कनकामरने ग्रंथके रचनाकालका उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने अपने-से पूर्ववर्त्ती सिद्धसेन, समन्तभद्र, अकलंक, जयदेव, स्वयंभू और पुष्पदन्तका उल्लेख किया है। पुष्पदन्तने अपना महापुराण ई० सन् ९६५में समाप्त किया था। अतएव करकंडचरिउकी रचना ई० सन् ९६५के पहले नहीं हो सकती है। इस ग्रंथकी प्राचीन हस्तलिखित प्रति वि० सं० १५०२को उपलब्ध है। अत: कविका समय सं० १५०२के पश्चात् भी नहीं हो सकता है।

१६० : तीर्थंकर महाबीर और उनकी आचार्य-परम्परा

'करकंडुवरिजंकी जन्तिय प्रवस्तिमें विवयपाल, भूपाल और कर्ण इतः' लीन राजाबाँका उल्लेख बाता है। इतिहास बतलाता है कि विश्वामित्र-गोत्र-के क्षत्रीयवंशमें विजयपाल नामके एक राजा हुए, जिनके पुत्र भूवनपाल थे। उन्होंने कलचुरी, गुजर और दक्षिणको जीता था। एक अन्य अभिलेखसे बांदा जिलेके अन्तर्गत चन्देलोंको राजधानी कालिजरका निर्देश मिलता है। इसमें विजयपालके पुत्र भूमिपालका तथा दक्षिण दिशा और कर्णराजाको जोतनेका उल्लेख है। एक अन्य अभिलेख जबलपुर जिलेके अन्तर्गत तोवरमें मिला है। उसमें भूमिपालके उत्पन्न होनेका उल्लेख आया है। तथा किसी सम्बन्धमें त्रिपुरी और सिहपुरीका भी निर्देश है। यह अभिलेख ११वीं-१२वीं शताब्दीका अनुमान किया गया है। इन लेखोंके विजयपाल और उनके पुत्र-मुबनपाल या भूमिपाल तथा हमारे ग्रन्थके विजयपाल और मूमिपाल एक ही हैं। कर्ण नरेन्द्रका समावेश भी इन्हीं अभिलेखोंमें हो जाता है।

डॉ० जैनने इतिहासके आलोकमें विजयपाल, कीर्तिवर्मा (भुवनपाल) और कर्ण इन तीनों राजाओंका अस्तित्व ई० सन् १०४०-१०५१के आस-पास बतलाया है। अतः करकंडुचरिउका रचनाकाल ग्यारहवीं शतीका मध्यभाग सिद्ध होता है। प्रशस्तिके अनुसार पुष्पदन्तके पश्चात् अर्थात् ९६५ ई० के अनन्तर और १०५१ ई० के पूर्व कनकामरका समय होना चाहिए। वि० सं० १०९७ के लगभग कालिजरमें विजयपाल नामक राजा हुआ। यह प्रतापी कलचुरोनरेश कर्णदेवका समकालीन था। इसके पुत्र कोत्तिवर्माने कर्णदेवको पराजित किया था। अतएव मुनि कनकामरका समय वि० को १२वीं शताब्दी है।

'करकंडुचरिउ' १० सन्धियोंमें विभक्त है। इसमें करकण्डु महाराजकी कथा वर्णित है। कथाका सारांश निम्न प्रकार है—

अंगदेशकी चम्पापुरी नगरीमें घाड़ीबाहन राजा राज्य करता था। एक बार वह कुसुमपुरको गया और वहाँ पद्मावती नामकी एक युवतीको देखकर उसपर मोहित हो गया। युवतीका संरक्षक एक माली था, जिससे बातचीत करनेपर पता लगा कि यह युवती यथार्थमें कोशाम्बोके राजा वसुपालको पुत्री है। जन्म समयके अपशकुनके कारण पिताने उसे यमुना नदीमें प्रवाहित कर दिया था। राजपुत्री जानकर धाड़ीबाहनने उसका पाणिग्रहण कर लिया। और उसे चम्पापुरीमें ले आया। कुछ काल पश्चात् वह गर्मवती हुई और उसे यह दोहला उत्पन्न हुआ कि मन्द-मन्द बरसातमें वह नररूप धारण करके अपने

१. करकंडुचरिन, प्रस्तावना पृ० ११-१२।

पतिके साथ एक हाथीयर सवार होकर नगरका परिश्रमण करे। राजाने रानी-का दीहलापूर्ण करनेके लिए वैसा ही प्रबन्ध किया, पर दुष्ट हाथी राजा-रानीको लेकर जंगलकी बोर भाग निकला। रानीने समझा-बुझाकर राजाको एक वृक्ष-की ढाली पकड़कर अपने प्राण बचानेके लिए राजी कर लिया। और स्वयं उस हाथीपर सवार रहकर जंगलमें पहुँची। वह हाथी एक जलावयमें घुसा। रानीने कूदकर अपने प्राण बचाये। जब वह बनमें पहुँची, तो सूखा हुआ वह बन हरा-भरा हो गया। इस समाचारको प्राप्तकर वनमाली वहाँ आया और उसे बहन बनाकर अपने साथ ले गया। मालिनको पद्मावतीके रूपपर ईर्ष्या हुई और उसने किसी बहानेसे उसे अपने घरसे निकाल दिया। निराश होकर रानी इमशानभूमिमें आई और वहीं उसे पुत्र उत्पन्न हुआ।

मुनिके अभिशापसे मातंग बने हुए विद्याघरने उस पुत्रको ग्रहण कर लिया और अभिशापकी बात बतलाकर रानीको उसने आश्वस्त किया। मातंगने उस बालकको शिक्षित किया। हाथमें कंडु—सूखी खुजली होनेके कारण उसका नाम 'करकंडु' पड़ गया। जब वह युवावस्थाको प्राप्त हुआ, तब दन्तीपुरके राजाका परलोकवास हो गया। मन्त्रियोंने देवी विधिसे उत्तरा- धिकारीका चयन करना चाहा और इस विधिमें करकंडुकी राजा बना दिया गया।

करकंडुका विवाह गिरिनगरकी राजकुमारी मदनावलीसे हुआ। एक बार उसके दरबारमें चम्पाके राजाका दूत आया, जिसने उससे चम्पानरेशका आधिपत्य स्वीकार करनेकी प्रेरणा की। करकंडु क्रोधित हुआ और उसने तत्काल चम्पापर आक्रमण कर दिया। दोनों ओरसे घमासान युद्ध होने लगा। अन्तमें पद्मावतीने रणभूमिमें उपस्थित होकर पिता-पुत्रका सम्मेलन करा दिया। घाड़ीवाहन पुत्ररत्नको प्राप्त कर बहुत हिष्त हुआ और वह चम्पाका राज्य करकंडुको सौप दीक्षित हो गया। एक बार करकंडुने द्रविड़ देशके चोल, चेर और पाण्ड्य नरेशोंपर आक्रमण किया। मार्गमें वह तेरापुर नगरमें पहुँचा। वहाँके राजा शिवने भेंट की और आकर बताया कि वहाँसे पास हो एक पहाड़ोके चढ़ावपर एक गुफा है तथा उसी पहाड़ोके ऊपर एक मारो बामो है, जिसकी पूजा प्रतिदिन एक हाथी किया करता है। यह सुनकर करकंडु शिवराजाके साथ उस पहाड़ोपर गया। उसने गुफामें भगवान पार्बं- नाथका दर्शन किया और उपर चढ़कर बामीको भी देखा। उनके समक्ष हो हाथीने आकर कमल-पुष्पोंसे उस बामीकी पूजा की। करकंडुने यह जानकर कि अवस्य ही यहाँ कोई देव-मूर्ति होगी, उस बामीको खुदवाया। उसका अनु-

१६२ : तोर्थंकर महावोर और उनकी आचार्य-परम्परा

मान सत्य चिकला । वहाँ पारकंनाय समयान्ती मूर्ति निकली, जिसे बड़ी मिलसे उसी गुफामें ले आये । इस बार करकड़ ने पुरानी प्रतिमाका सबलीकन किया । सिहासनपर उन्हें एक गाँठ-सी दिखलाई पड़ी, जो घोभाको विगाइ रही थी । एक पुराने शिल्पकारसे पूछनेपर उसने कहा कि जब यह गुफा बनाई गई थी, तब वहाँ एक जलवाहिनी निकल पड़ी थी । उसे रोकनेके लिए ही वह गाँठ दी गई है । करकंडुको जल बाहिनीके दर्शनका कौतुल उत्पन्न हुवा और शिल्पकारको बहुत रोकने पर भी उसने उस गाँठको तोड़वा डाला । गाँठके टूटते ही वहाँ एक भयंकर जलप्रवाह निकल पड़ा, जिसे रोकना असंभव हो गया । गुफा जलसे भर गई । करकंडुको अपने किये पर पश्चात्मप होने लगा । निदान एक विद्याधरने आकर उसका सम्बोधन किया, उस प्रवाहको रोकनेका वचन दिया तथा उस गुफाके बननेका इतिहास भी कह सुनाया ।

इस इतिहासके सुननेके अनन्तर करकंडुने वहाँ दो गुफाएँ और बनवाई। इसी बीच एक विद्याधर हाथीका रूप घरकर आया और करकंडुको भुलाकर मदनावलीको हरकर ले गया।

करकंडु सिंहलद्वीप पहुँचा और वहाँकी राजपुत्री रितवेगाका पाणिग्रहण किया। जब वह जलमार्गसे लौट रहा था, तो एक मच्छने उसकी नौकापर आक्रमण किया। वह उसे मारने समुद्रमें कूद पड़ा। मच्छ मारा गया, पर वह नावपर न आ सका। उसे एक विद्याधरपुत्री हरकर ले गयी। रितवेगाने किनारेपर आकर, शोकसे अधीर हो पूजा-पाठ प्रारंभ किया जिससे पद्मावतीने प्रकट हो उसे आश्वासन दिया। उधर विद्याधरीने कररंडुसे विवाह कर लिया और नववधु सहित रितवेगासे आ मिला।

करकंडुने चोल, चेर और पांडध नरेशोंकी सम्मिलित सेनाका सामना किया और उन्हें हराकर प्रण पूरा किया। जब वह लौटकर पुनः तेरापुर आया, तो कृटिल विद्याधरने मदनावलीको लाकर सौंप दिया। वह चम्पापुरी आकर सुख-पूर्वक राज्य करने लगा।

एक दिन वनमालीने आकर सूचना दी कि नगरके उपवनमें शीलगृप्त नामक मुनिराज पथारे हैं। राजा अत्यन्त मिकभावसे पुरजन-परिजन सिहत उनके बरणों में उपस्थित हुआ और अपने जीवनसम्बन्धी अनेक प्रदन पूछे। राजा मुनिराजसे अपने पूर्व जन्मोंकी कथाओं को सुनकर विरक्त हो गया और अपने पुत्र वसुपालको राज्य दे मुनि बन गया। रानियाँ और माता पद्मावती भी आर्थिका हो गईँ। करकंडुने घोर तपस्चरणकर मोक्ष प्राप्त किया।

चरितनायककी कथाके अतिरिक्त अवान्तर ९ कथाएँ भी आयी हैं। प्रथम-

भाषार्यतुस्य काव्यकार एवं सेखक : १६३

बहर कनाएँ द्वितीय सिन्धमें वर्णित हैं। इनमें क्रमशः मन्त्रशक्तिका प्रभाव, अक्षानसे आपित्त, नीनसंगतिका बुरा परिणाम और सत्संगतिका शुम परिणाम दिसाया गया है। पाँचवीं कथा एक विद्याधरने मदनावलीके विरहसे व्याकुल करकंडुको यह समझानेके लिए सुनाई कि वियोगके बाद भी पति-पत्नीका सिम्मलन हो जाता है। छठो कथा पाँचवीं कथाके अन्तर्गत ही आई है। सातवीं कथा शुम शकुनका फल बतलानेके लिये कही गई है। आठवीं कथा पद्मावतीने समुद्रमें विद्याधरी द्वारा करकंडुके हरण किये जानेपर शोकाकुला रितवेगाको सुनाई है। नवीं कथा आठवीं कथाका प्रारंभिक भाग है, जो एक तोतेकी कथा-के इपमें स्वतन्त्र अस्तत्व रखती है।

ये कथाएँ मूलकथाके विकासमें अधिक सहायक नहीं हो पातीं। इनके आधारपर कविने कथावस्तुको रोचक बनानेका प्रयास किया है। वस्तुमें रसो-त्कर्षं, पात्रोंकी चरित्रगत विशेषता और काव्योंमें प्राप्य प्राकृतिक दृश्योंके वर्णनके अभावको कविने भिन्न-भिन्न कथाओंके प्रयोग द्वारा पूरा करनेका प्रयत्न किया है।

करकंडुचरिउ धार्मिक कथा-काव्य है। इसमें अलौकिक और चमत्काकपूर्ण घटनाओंके साथ काव्यतत्त्व भी प्रचुररूपमें पाये जाते हैं।

इस काव्यमे मानव-जगत और प्राकृतिक-जगत दोनोंका वर्णन पाया जाता है। करकडुके दिन्तपुरमें प्रवेश करनेपर नगरकी नारियोंके हृदय्की व्यग्नता विचित्र हो जाती है। यह वर्णन काव्यकी दृष्टिसे बहुत ही सरस और आक-षंक है—

तिहँ पुरविर खुहियउ रमणियाउ झाणिट्टय-मुणि-मण-दमणियाउ । कि व रहसई तरिलय चलिय णारि, विहउफ्फउ संठिय का वि दारि । कि वि धावई णवणिव णेहलुद्ध परिहाणु ण गलियउ गणई मुद्ध । कि वि कज्जलु बलहुउ अहरे देई णयणुल्लाएँ लक्खारसु करेई । णिग्गंथवित्ति कि वि अणुसरेई विवरीउ डिभु कि वि कडिहिँ लेई । कि वि णेउ६ कर्याल करई बाल, सिरु छंडिवि कडियले घरई माल । णिय-णदर्गा मण्णिवि कि वि वराय मज्जारु ण मेल्लई साणुराय । कि वि धावई णवणिउ मणे घरित विहलंबल मोहई घर सरंति । घला—कि व माणमहल्ली मयणभर करकंडुहो समुहिय चलिय । थिर-थोर-पओहरि मयणयण उत्तत्त-कणयछवि उज्जलिय ।। शा

अर्थात् करकंडुके आगमनपर ध्यानावस्थित मुनियोंके मनको विचलित

१६४ : तीशंकर महाबोर और उनकी आजार्य-परम्परा

करनेवाली सुन्दरियाँ मी विक्षुच्य हो उठी। कोई स्त्री आवेगसे बंबल हो बल पड़ी, कोई विह्नल हो द्वार पर खड़ी हो गई, कोई मुग्या प्रेमलुक्य हो दौड़ पड़ी, किसीने गिरते हुए वस्त्रकी भी परवाह न की, कोई अघरों पर काजल असने लगी, कोई बाँसोंमें लाक्षारस लगाने लगी, कोई दिगम्बरोंके समान आवरण करने लगी, किसीने बच्चेको उल्टा ही गोदमें ले लिया, किसीने तूपुरको हाथमें पहना, किसीने सिरके स्थानपर कटिप्रदेशपर माला डाल ली और कोई बेचारी बिल्लीके बच्चेको अपना पुत्र समझ सप्रेम छोड़ना नहीं चाहती। ....... कोई स्थिर और स्थूल पयोघर वाली, तम कनकच्छविके समान उल्ज्वल वर्ण वाली, मृगनयनी, मानिनी कामाकुल हो करकंडुके सामने चल पड़ी।

शीलगृप्त मुनिराजके आगमनपर पुरनारियोंके हृदयमें जैसा उत्साह दिखलाई पड़ता है वेसा अन्यत्र संभव नहीं । किवने लिखा है कि कोई सुन्दरी मानिनी मुनिके चरणकमलमें अनुरक हो चल दी, कोई नूपुर-शब्दोंसे झनझन करती हुई मानों मुनिगुणगान करती हुई चल पड़ी । कोई मुनिदर्शनोंका हृदयमें ध्यान घरती हुई जाते हुए पतिका भी विचार नहीं करती । कोई थालमें अझत और धूप भरकर बच्चेको ले वेगसे चल पड़ी । कोई सुगन्धयुक्त जाती हुई ऐसी प्रतीत होती थी, मानों विद्याघरी पृथ्वी पर शोभित हो रही हो । '

किव देश, नगर, ग्राम, प्रासाद, द्वीप, श्मशान आदि के वर्णनमें भी अत्यस्त पटु है। अंगदेशका चित्रण करते समय उसने उस देशको पृथ्वीरूपी नारीके रूपमें अनुभव किया है। इस प्रसंगमें सरोवर, धान्यसे मरे खेत, कृषक बालाएँ, पिथक, विकसित कमल आदिका भी चित्रण किया गया है। १

कनकामरने श्रृंगार, वीर और भयानक रसका अद्भुत चित्रण किया है। नारीरूप-वर्णनमें किवने परम्पराका आश्रय लिया है और परम्पराभुक्त उप-मानोंका प्रयोग कर नारीके नख-शिखका चित्रण किया है। पद्मावतीके रूप-चित्रणमें अवरोंकी रिक्तमाका कारण आगे उठी हुई नासिकाकी उन्नितपर अधरोंका कोप कल्पित किया गया है।

रितवेगाके विलापमे कविने कहात्मक प्रसंगोंका प्रयोग किया है। वर्णनमें संवेदनाका बाहुल्य है। इसी प्रकार मदनावलीके विलुप्त होनेपर करकडुका विलाप भी पाषाणको पिघला देने वाला है।

१. करकंडुचरिउ ९।२, ३-७।

२. वही १।३-४-१०।

संसारकी नश्वरता और अस्थिरताका चित्रण करते हुए कविने बताया है कि कालके प्रभावसे कोई नहीं बचता। युवा, वृद्ध, बालक, चक्रवर्सी, विद्याघर, किन्नर, खेचर, सुर, अमरपति सब कालके वशवर्सी हैं। प्रत्येक प्राणी अपने कर्मोंके लिए उत्तरदायी, वह अकेला ही संसारमें जन्म ग्रहण करता है, अकेला ही दु:ख भोगता है और अकेला ही मृत्यु प्राप्त करता है।

करकंडुको प्रयाण करते समय गंगा नदी मिलती है। कविने गंगाका वर्णन जीवन्त रूपमें प्रस्तुत किया है—

> गंगापर्सु संपत्तएण गंगाणइ दिही जंतएण । सा सोहइ सिय-जल कुडिलवंति, णं सेयभुवंगहो महिल जंति । दूराउ वहंती अइविहाई, हिमवंत-गिरिंदहो कित्ति णाइँ। विहिं कूलहिँ लोयिहँ ण्हंतएहिँ आइच्चहो जलु परिविंतिएहिँ। दब्मंकियउड्ढिह्ँ करयलेहिँ णइ भणइ णाइँ एयिहँ छलेहिँ। हउँ सुद्धिय णियमग्गेण जामि मा रूसहि अम्महो उवरि सामि।

शुभ्र जलयुक्त, कुटिल प्रवाहवाली गंगा ऐसी शोभित हो रही थी, मानों शेषनागकी स्त्री जा रही हो। दूरसे बहती हुई गंगा ऐसी दिवलाई पड़ती थी, जैसे वह हिमवंत गिरीन्द्रकी कीत्ति हो। दोनो कूलों पर नहाते हुए और आदित्यकों जल चढ़ाते हुए, दर्भसे युक्त ऊँचे उठाये हुए करतलों सहित लोगोंके द्वारा मानों इसी बहानेसे नदी कह रही हैं "मैं शुद्ध हूँ और अपने मार्गसे जाती हूँ। है स्वामो! मेरे ऊपर रुष्ट मत होइये।" कविके वर्णनमें स्वाभाविकता है।

किवने भाषाको प्रभावोत्पादक बनानेके लिए भावानुरूप शब्दोंका प्रयोग किया है। पद-योजनामें छन्दप्रवाह भी सहायता प्रदान करता है। ध्वन्यात्मक शब्दोंका प्रयोग भी यथास्थान किया गया है। किवने विभिन्न प्रकारके छन्द और अलंकारोंकी योजना द्वारा इस काव्यको सरस बनाया है।

# महाकवि सिंह

महाकवि सिंह संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और देशीभाषाके प्रकांड विद्वान थे। इनके पिताका नाम रल्हण पंडित था, जो संस्कृत और प्राकृत भाषाके

१६६ : तीर्षंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

१. करकंडुचरिउ ९।५।१-१०।

२. वही ९।६।

प्रकारक परिवत थे । ये गुजर कुलमें उत्पन्त हुए थे । कविका परिवय-सूचक पद्य 'पञ्जून्यचरिउ'की १२वीं सन्धिक आरंभमें पाया चाला है—

> जातः श्रीजिनभर्गकर्मित्रतः सास्त्रार्थसर्वेप्रियो, भाषाभिः प्रवणस्वतुभिरभवच्छ्यसिहनामा कितः। पुत्रो रल्हण-पण्डितस्य मतिमान् श्रीगूर्जरागोमिह, दृष्टि-सान-चरित्रभूषितरानुर्वेभे विशालेऽवनौ॥

इस संस्कृत-पद्मसे स्पष्ट है कि किव सिंह संस्कृत-भाषाका भी अच्छा किव-धा। किवको माताका नाम जिनमतो बताया गया है। किवने इसोकी प्रेरणा-से 'पञ्जुष्णचरिउ'को रचना की है। किवने काव्यके आरंभमें विनय प्रविश्तित करते हुए अपनेको छन्द-लक्षण, समास-सन्धि आदिके ज्ञानसे रहित बताया है, तो भी किव स्वभावसे अभिमानी प्रतीत होता है। उसे अपनी काव्य-प्रतिभा-का गर्व है। १४वीं सन्धिके अन्तमें दिये गये एक संस्कृत-पद्मसे यह बात स्पष्ट होती है—

> साहाय्यं समवाप्य नाम सुकवेः प्रद्युम्नकाव्यस्य यः। कत्ताऽभूद् भवभेदनैकचतुरः श्रीसिहनामा शमी॥ साम्यं तस्य कवित्वगर्व्वंसिहतः को नाम जातोऽवनौ। श्रीमञ्जैनमतप्रणीतसुपथे सार्थः प्रवृत्तेः क्षमः॥

कविने अपने सम्प्रदायके सम्बन्धमें कोई उल्लेख नहीं किया। पर ग्रंथके अन्तः परीक्षण और गुरुपरम्परापर विचार करनेसे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि कवि दिगम्बर सम्प्रदायका था। ग्रंथकी उत्थानिका और कथनशैली भी उक्त सम्प्रदायके कार्व्यों जैसी ही है। लिखा है—

विजलगिरिहि जिह हयभवकंदहो, समवसरणु, सिरिवीरिजिणिदहो। णरवरखयरामरसमवाए, गणहरु-पुच्छिज सेणियराए। मयरद्धयहो विणिज्जयमारहो, कहिह चरिज पञ्जुष्णकुमारहो। तं णिसुणेवि भणइ गणेसरु, णिसुणइ सेणिज मगहणरेसरु।।

कविका वंश गुर्जर था और अपनेको उसने उस गुर्जरकुरूक्पी आकाशको प्रकाशित करनेवाला सूर्य लिखा है। कविने अपने पिताका नाम बुध रल्हण या रल्हण बताया है। बुध रल्हणकी शीलादि गुणोंसे अलंकृत जिनमती नामकी पत्नी थी, जिसके गर्भसे कवि सिंहका जन्म हुआ था। कविके तीन भाई थे, जिनमें प्रथमका नाम शुभंकर, द्वितीयका गुणप्रवर और तृतीयका साधारण था। ये तीनों ही माई धर्मात्मा और सुन्दर थे। ग्रन्थमें बताया है—

बाचार्यतुस्य काव्यकार एवं लेखक : १६७

तह पय-रच जिरु उज्जय जमइयमाणु, गुज्जरकुळ-गह-उज्जोय-भाणु । जो उह्यपनरवाजीविकासु, एयंविह विजसहो रल्हणासु । तहो पणइणि जिणमइ सुहय-सील, सम्मत्तवंत णं धम्मलील । कइ सीहु ताहि गब्भंतरमि, संभविज कमलु जह सुर-सर्रमि । जणवच्छलु सन्जणु जणियहरिसु, सुइवंत तिविह वइरायसरिसु । उप्पणु सहोयह तासु अवर, नामेण सुहंकह गुणहंपवह । साहारण लघुवज तासु जाज, धम्माणुरत्तु अइदिव्यकाउ ।

कि सिंहके गुरु मुनिपुंगव भट्टारक अमृतचन्द्र थे। ये तप-तेजरूपी दिवाकर और वृत, नियम तथा शीलके समुद्र थे। अमृतचन्द्रके गुरु माधवचन्द्र थे। इनकी 'मलघारी' उपाधि थी। यह उपाधि उसी व्यक्तिको प्राप्त होती थी, जो दुढंर परीषहों, विविध उपसर्गों और शीत-उज्णादिकी बाधाओंको सहन करता था। कवि देवसेनने भी अपने गुरु विमलदेवको 'मलघारी' सूचित किया है।

कवि सिंहका व्यक्तित्व स्वाभिमानी कविका व्यक्तित्व है। वह चार भाषाओंका विद्वान् और आशुकवि था। उसे सरस्वतीका पूर्ण प्रसाद प्राप्त था। वह सत्कवियोंमें अग्रणी, मान्य और मनस्वी था। उसे हिताहितका पूर्ण विवेक था और समस्त विषयोंका विज्ञ होनेके कारण काव्यरचनामें पटु था।

'पज्जुण्णचरिउ'में सिन्धयोंकी पुष्पिकाओमें सिद्ध और सिंह दोनों नाम मिलते हैं। प्रथम आठ सिन्धयोंकी पुष्पिकाओंमें सिद्ध और अन्य सिन्धयोंकी पुष्पिकाओंमें सिंह नाम मिलता है। अतः यह कल्पना की गई कि सिंह और सिद्ध एक ही व्यक्तिके नाम थे। वह कहीं अपनेको सिंह और कहीं सिद्ध कहता है। दूसरी यह कल्पना भी सम्भव है कि सिंह और सिद्ध नामक दो कवियोंने इस काव्यकी रचना की हो, क्योंकि काव्यके प्रारम्भमे सिहके माता-पिताका नाम और आगे सिद्धके पिताका नाम भिन्न मिलता है। पं० परमानन्दजी शास्त्रीका अनुमान है कि सिद्ध किवने प्रद्यम्नचरितका निर्माण किया था। कालवश यह प्रन्थ नष्ट हो गया और सिहने खण्डितरूपसे प्राप्त इस प्रन्थका पुनरुद्धार किया।

प्रो॰ डॉ॰ हीरालालजी जैनका भी यही विचार है। यन्यकी प्रशस्तिमें कुछ ऐसी पंक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं, जिनसे यह ज्ञात होता है कि कवि सिद्धकी रचनाके विनष्ट होने और कर्मवशात् प्राप्त होनेकी बात कही गई है—

१. महाकिव सिंह और प्रद्युम्नचरित, अनेकान्त, वर्ष ८, किरण १०-११, पू० ३९१।

२. नागपुर युनिवर्सिटी जर्नल, सन् १९४२, पृ० ८२-८३।

१६८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आवार्य-परम्परा

# कड़ सिद्धहो विरयंसहो विणासु, संपत्तउ कम्बवसेण तासू,

साथ ही अन्तिम प्रशस्तिक 'परकर्ज परकव्य विहर्डतं जेहि उद्घरियं'से मी उक्त आशयको सिद्धि होतो है। श्री हरिवंश कोछड़ने भी इसी तथ्यको स्वोकार किया है।

#### स्यितिकाल

कवि सिंहने 'पञ्जुण्णचरिउ'के रचनाकालका निर्देश नहीं किया है। पर ग्रन्थ-प्रशस्तिमें बह्मणवाड नगरका वर्णन करते हुए लिखा है कि उस समय वहाँ रणधोरी या रणधीरका पुत्र वल्लाल था, जो अर्णोराजको क्षय करनेके लिये कालस्वरूप था और जिसका माण्डलिकभृत्य गुहिलवंशीय क्षत्रिय भुल्लण बह्मणवाडका शासक था। प्रशस्तिमें लिखा है—

सरि-सर-णंदण-वण-संछण्णाउ,
मठ-विहार-जिण-भवण-खण्णाउ।
बम्हणवाडउणामें पट्टणु,
अरिणरणाह - सेणदलवदृणु ।
जो भुजइ अरिणखयकालहो,
रणधोरियहो सुअहो बल्लालहो।
जासु भिच्चु दुज्जण-मणसल्लणु,
खत्तिउ गुहिल उत्तु जहिं भुल्लणु।

-प्रद्यम्नचरित, प्रशस्ति ।

पर इस उल्लेखपरसे राजाओं के राज्यकालको झातकर कुछ निष्कर्ष निकाल सकना कठिन है।

मन्त्री तेजपाल द्वारा आबूके लूणबसित चैत्यमें वि० सं० १२८७ के लेखमें मालवाके राजा बल्लालको यशोधवलके द्वारा मारे जानेका उल्लेख आया है। यह यशोधवल विक्रमसिंहका भतीजा था और उसके कैंद हो जानेके पृष्चात् राजगद्दीपर आसीन हुआ था। यह कुमारपालका माण्डलिक सामन्त अथवा भृत्य था। इस कथनको पुष्टि अंचलेश्वर मन्दिरके शिकालेखसे भी होती है।

जब कुमारपाल गुजरातको गद्दीपर आसीन हुआ था, तब मालवाका राजा बल्लाल, चन्द्रावतीका परमार विक्रमसिंह और सपादलक्षसामरका चौहान

१. अपभ्रंश-साहित्य, दिल्ली प्रकाशन, पृ॰ २२१।

अर्णाराज इन तीनोंने मिलकर कुमारपालके विश्व प्रतिक्रिया व्यक्त की । पर उनका प्रयत्न सफल नहीं हो सका । कुमारपालने विक्रमसिंहका राज्य उसके भरीचे यशोधवळको दे दिया, जिसने बल्लालको मारा था। इस प्रकार मालवा-को गुजरासमें मिलानेका यत्न किया गया।

कुमारपालका राज्यकाल वि० सं० ११९९ से १२२९ तक रहा है। अतः बल्लालकी मृत्यु ११५१ ई० (वि० सं० १२०८) से पूर्व हुई है।

कपरके विवेचनसे यह स्पष्ट है कि कुमारपाल, यशोधवल, बल्लाल और अणोराज ये सब समकालीन हैं। अतः प्रथ-प्रशस्तिगत कथनको दृष्टिमें रखते हुए यह प्रतीत होता है कि प्रद्युम्नचरितको रचना वि० सं० १२०८ से पूर्व हो चुकी थी। अतएव किव सिंहका समय विक्रमको १२ वीं शतीका अन्तिम पाद या विक्रमको १३ वीं शतीका प्रारम्भिक भाग है। डॉ० होरालालजी जैनने 'पज्जुण्णचरिउ'का रचनाकाल ई० सन्को १२ वीं शतीका पूर्वाद्धं माना है। प० परमानन्दजी और डा॰ जैनके तथ्योंपर तुलनात्मक दृष्टिसे विचार करनेपर डॉ० जैन द्वारा दिये गये तथ्य अधिक प्रामाणिक प्रतीत होते हैं।

#### रचना

कविकी एकमात्र रचना प्रद्युम्नचरित है। इसमे २४ कामदेवोमेसे २१ वें कामदेव कृष्णपुत्र प्रद्युम्नका चरित निबद्ध किया है। यह १५ सन्धियोमे विभक्त है। रिक्मणीसे उत्पन्न होते ही प्रद्युम्नको एक राक्षस उठाकर ले जाता है। प्रद्युम्न वही बड़े होते हैं। और फिर १२ वर्ष पश्चात् कृष्णसे आकर मिलते हैं। कविने परम्परानुसार जिनवन्दन, सरस्वतीवन्दनके अनन्तर आत्मविनय प्रदिश्त की है। वह सज्जन-दुर्जनका स्मरण करना भी नही भूलता। कविने परिसस्यालकार द्वारा सौराष्ट्र देशका बहुत ही सुन्दर चित्रण किया है। लिखा है—

मय संगु करिण जिंह वेए कंडु, खरदंडु सरोक्हु सिस सखंडु। जिंह कव्ये बंधु विग्गहु सरीक, घम्माणुरत्तु जणु पावभीक। यदृत्तणु मलणु वि मणहराहं, वरत्तकणी पीणघण थण हराहं। हय हिसणि रायणि हेलणेसु, खिल विगयणेहु तिल-पीलणेसु। मज्झण्णयाले गुणगणहराहुँ, परयारगमणु जिंहि मुणिवराहं। पियविरहु विजिहि कडु वडकसाउ,कृडिल विज्जुव इहिं कुंतलकलाउ।।१-९॥ वस्तु-वर्णनमें कवि पटु है। उसने ग्राम, नगर, ऋतु, सरोवर, उपवन, पर्वत

१७० : तीर्यंकर महाबीर बोर उनकी आचार्य-परम्परा

<sup>1.</sup> Epigraphica Indica V. LVIII P. 200 1

बादिके जिन्नणके साथ पानीकी भावनाओं का मी वांकन किया है। प्रशु मनकां अपहरण होनेपर रुक्मिणी विलाग करती है। किवने इस संदर्भमें करण रसका अपूर्व चित्रण किया है। प्रशुम्न लौट बानेपर संस्थामा और रुक्मिणीसे मिलते हैं। रुक्मिणीके समक्ष वे अपनी बाल-क्रीडाओं का प्रदर्शन करते हैं। इस संदर्भमें किने भावाभिन्यं जनपर पूरा ध्यान रखा है। कान्यके आरंभमें किन कृष्ण और संस्थामाका वस्तुरूपारमक चित्रण करता हुआ कहता है—

बत्ता-

चाणउर विमद्वणु, देवइं-णंदणु, संख-खक्क-सारंगधर।
रिण कंस-ख्यंकर, असुर-मयंकर, वसुह-तिखंडहं गिह्यंकर ॥१-१२
रजो दाणव माणव दलइ दप्पु, जिणि गिहुउ असुर-णर-ख्यर-कप्पु।
णव-णव-जोव्यण सुमणोहराइं, चक्कल-जण पीणपउउंहराइं।
छण इंदिविवसम वयणियाह, कुवलय-दल-दोहर-णयणियाहं।
केकर-हार-कुंडल-धराहं, कण-कण-कणंत कंकण कराहं।
कयरं खोलिर पयणेउराहं, सोलह सहसइं अंतेउराहं।
तह मिन्झ सरस ताम रस मुहिय, जा विज्जाहरहंसु केउ दुहिय।
सइं सव्वसुलक्खणसुस्सहाव, णामेण पिसद्धिय सच्चहाव।
दाडिमकुसुमाहरसुद्धसाम, अइवियउर मणणिक मन्झ खाम।
ता अग्गमहिसि तहो सुंदरासु, इंदाणि व सिग्ग पुरंदरासु। १-१३
इस काव्यमे रस-अलकार आदिका भी समुचित समावेश हुआ है।

## लाख्

प० लाखू द्वारा विरचित 'जिनदत्तकथा' अपभ्र शके कथा-काव्योंमे उत्तम रचना है। कविने अपने लिए 'लक्खण' शब्दका प्रयोग किया है। पर लक्ष्मण रत्नदेवके पुत्र है और पुरवाडवंश्रमें उत्पन्न हुए हैं। किन्तु लाखूका जन्म जाय-सवंशमें हुआ है। अतएव लक्ष्मण और लाखू दोनों भिन्न कालके भिन्न किव हैं।

किव लाखू जायस या जयसवालवंशमें हुए थे। इनके प्रिपतामहका नाम कोशवाल था, जो जायसवंशके प्रधान तथा अत्यन्त प्रसिद्ध नरनाथ थे। किवने उनका निवास त्रिभुवनिगिरि कहा है। यह त्रिभुवनगढ़ या तिहुनगढ़ भरतपुर जिलेमे बयानाके निकट १५ मील पश्चिम-दक्षिणमें करौली राज्यका प्रसिद्ध ताहनगढ़ है। इस दुर्गका निर्माण और नामकरण परमभट्टारक महा-राजाभिराज त्रिभुवनपाल या तिहुणपालने किया था। इसीलिए यह तिहुनगढ़

१. डॉ॰ ज्योतिप्रसाद जैन, जैन सन्देश, शोधांक २, १८ विसम्बर १९५८, पृ० ८१।

भाचार्यतुस्य काम्यकार एवं लेखक : १७१

या त्रिभुवनिषिर कहलाया है। इसका निर्देश कवि बुलाकीचन्दके व**ननकोश** में भी मिलता है।

लाखू तिहुणगढ़से आकर बिलरामपुरमें बस गये थे। कविने स्वयं

लिखा है—

सो तिहुवणगिरिभगगउजवेण, घित्तउ बलेण मिच्छाहिवेण। लक्खणु सव्वाउ समाणु साउ विच्छोयउ विहिणा जयिण राउ। सो इत्त तत्य हिंडंतु पत्तु पुरे विल्लरामे लक्खणु सुपत्तु।

—प्रशस्तिका अंतिमभाग

इससे स्पष्ट है कि लाखू तिहुनगढ़से चलकर बिलरामपुरमें बस गये थे। ग्रन्थकी प्रशस्तिसे यह भी स्पष्ट होता है कि कोसवाल राजा थे और उनका यश जारो ओर व्याप्त था। किवके पिता भी कहींके राजा थे। किवके पिता-का नाम साहुल और माताका नाम जयता था। 'अणुव्रतरत्नप्रदीप'की प्रशस्तिसे भी यही सिद्ध होता है।

किवका जन्म कब और कहाँ हुआ, यह निश्चित रूपसे नही कहा जा सकता है। पर त्रिभुवनिगिरिके बसाये जाने और विध्वंस किये जाने वाली घटनाओं तथा दूबकुडके अभिलेख और मदनसागर (अहारक्षेत्र, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश) में प्राप्त मूर्तिलेखोंसे यह सिद्ध हो जाता है कि ११वी शताब्दीमें जयसवाल अपने मूलस्थानको छोड़ कर कई स्थानोंमें बस गये थे। सभवतः तभी किवके पूर्वज त्रिभुवनगिरिमें आकर बस गये होंगे।

'अणुव्रतरत्तप्रदीप'में लिखा है कि यमुना नदीके तट पर रायबद्दिय नामकी महानगरी थी। वहाँ आहवमल्लदेव नामके राजा राज्य करते थे। वे चौहान वैशके भूषण थे। उन्होंने हम्मीरवीरके मनके शूलको नष्ट किया था। उनकी पट्टरानीका नाम ईसरदे था। इस नगरमें किवकुलमंडल प्रसिद्ध किव लक्खण रहते थे। एक दिन रात्रिके समय उनके मनमें विचार आया कि उत्तम किवत्वशक्ति, विद्याविलास और पाण्डित्य ये सभी गुण व्यर्थ जा रहे है। इसी विचारमें मगन किवको निद्रा आ गई और स्वप्नमें उसने शासन-देवताके दर्शन किये। शासन-देवताने स्वप्नमें बताया कि अब किवत्वशक्ति प्रकाशित होगी।

प्रातःकाल जागने पर किवने स्वप्नदर्शनके सम्बन्धमें विचार किया और उसने देवीकी प्रेरणा समझ कर काव्य-रचना करनेका संकल्प किया। और फलतः किव महामंत्री कण्हसे मिला। कण्हने किवसे भक्तिभावसहित सागारधर्म-

१. अगरचंद नाहटा, कवि बुलाकीचन्दरिवत वचनकोश और जयसवालजाति, जैन संदेश, शोर्थाक २, १८ दि० १९५७, पु० ७०।

१७२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

# के निरूपण करनेका अनुरोध किया।

इससे यह सिद्ध होता है कि कवि त्रिभुवनगिरिसे आकर रायबद्दिय नगरी-में रहने लगा था। यह रायबद्दिय आगरा और बाँदीकुईने बीचमें विद्यमान है। इससे ज्ञात होता है कि कविका वंश रायबिद्यमें भी रहा है। श्री डा॰ देवेन्द्र-कुमार शास्त्रीने लिखा है कि "यदि जिनदत्तकथा बिल्लरामपूरवासी जिनधर-के पुत्र श्रीघरके अनुरोध और सुख-सुविधा प्रदान करने पर लिखी गई, तो अणु-वतरत्न प्रदोप आहवमल्लके मन्त्री कृष्णके आश्रयमें तथा उन्हींके अनुरोधसे चन्द्रवाडनगरमें रचा गया। आहवमल्लकी वंश-परम्परा भी चन्द्रवाड नगरसे बतलायी गयी है। इससे स्पष्ट है कि सं० १२७५ में कवि सर्पारवार बिल्लराम-पूरमें था और सं० १३१३ में चन्द्रवाडनगर (फिरोजाबादके) पासमें। यदि हम कविका जन्म तिहनगढ़में भी मान लें तो फिर रायविद्यमें वह कब रहा होगा। हमारे विचारमें लाखुके बाबा रायविड्डयके रहने वाले होंगे। किसी समय तिह-नगढ अत्यन्त समृद्ध नगर रहा होगा। इसलिए उससे आकर्षित हो वहाँ जाकर बस गये होंगे । किन्तु तिहनगढ़के भग्न ही जाने पर वे सपरिवार बिल्लरामपुरमें पहुँच कर रहने लगे होंगे। संभवतः वहीं लाखुका जन्म हुआ होगा। और श्रीघरसे गाढी मित्रता कर सुखसे समय बिताने लगे होंगे। परन्तु श्रीघरके देहावसान पर तथा राज्याश्रयके आकर्षणसे चन्द्रवाडनगरीमें बस गये होंगे ।''

उपर्यु क्त उद्धरणसे यह निष्कर्ष निकलता है कि कवि लक्खणने अणुव्रतरत्न-प्रदीपकी रचना रायविड्डय नगरीमें की और 'जिनदत्तकथा'की रचना बिल्ल-रामपूरमें की होगी।

किव अपने समयका प्रतिभाशाली और लोकप्रिय किव रहा है। उसका व्यक्तित्व अत्यन्त स्निग्ध और मिलनसार था। यही कारण है कि श्रीघर जैसे व्यक्तियोंसे उसकी गाढी मित्रता थी। जिनदत्तकथाके वर्णनोंसे यह भी प्रतीत होता है कि किव गृहस्थ रहा है। प्रभुचरणोंका भक्त रहने पर भी वह कर्म-सिद्धान्तके प्रति अटूट विश्वास रखता है। शील-संयम उसके जीवनके विशेष गुण हैं।

### स्थिति-काल

कविने 'अणुव्रतरत्न-प्रदीप'में उसके रचना-कालका उल्लेख किया है---

१. अणुव्रतरत्नप्रदीप, जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग ६, किरण ३, पृ० १५५-१६० ।

२. भविसयत्तकहा तथा अपभ्रंश-कथाकाव्य, डॉ॰ देवेन्द्रकुमार शास्त्री, भारतीयज्ञानपीठ प्रकाशन, पृ॰ २१२।

तेरह-सय-तेरह-उत्तराले, परिगलिय-विक्कमाइच्वकाले। संवेषरइह सव्वहं समक्ख, कित्तय-मासम्मि असेय-पक्खे। सत्तिम-दिणे गुरुवारे समोए, अट्टीम-रिक्खे साहिज्ज-जोए। नव-मास रयतें पायडत्यु, सम्मत्तउ कमे कमे एहु सत्यु।
—'अणुव्रतरत्नप्रदीप', अन्तिम प्रशस्ति।

वि॰ सं॰ १३१३ कार्त्तिक कृष्ण सप्तमी गुरुवार, पुष्य नक्षत्र, साध्य योग में नौ महीनेमें यह प्रन्थ लिखा गया ।

किवने 'जिणयत्तकहा' में रचनाकालका उल्लेख करते हुए लिखा है— वारहसयं सत्तरयं पंचुत्तरयं विकामकाल-विद्यत्तउ । पढमपक्ख रविवारए छट्ठि सहारए, पुसमासि संमत्तिउ ॥

अर्थात् वि० सं० १२७५ पौष कृष्णा षष्ठी रिववारके दिन इस कथाग्रन्थकी रचना समाप्त हुई। इस प्रकार किवका साहित्यिक जीवन वि० सं० १२७५ से आरम्भ होकर वि० सं० १३१३ तक बना रहता है। किवने प्रथम रचना लिखने के पश्चात् द्वितीय रचना ३८ वर्षके पश्चात् लिखी है। यही कारण है कि किवको चिन्ता उत्पन्न हुई कि उसकी किवत्वशिक्त क्षीण हो चुकी है। अतएव रात्रिमें शासन-देवताका स्वप्नमें दर्शन कर पुनः काव्य-रचनामें प्रवृत्त हुआ।

किवके आश्रयदाता चौहानवंशी राजा आहवमल्ल थे। आहवमल्लने मुसल-मानोंसे टक्कर लेकर विजय प्राप्त की और हम्मीरवीरकी सहायता की। हम्मीर देव रणथम्भौरके राजा थे। अल्लाउद्दीन खिलजीने सन् १२९९में रणथम्भौर पर आक्रमण किया और इस युद्धमें हम्मीरदेव काम आये। इस प्रकार आहव-मल्लके साथ कविकी ऐतिहासिकता सिद्ध हो जाती है।

तिहनगढ़ या त्रिभुवनगिरिमें यदुवंशी राजाओंका राज्य था। किव लाखू इसी परिवारसे सम्बद्ध था। ऐतिहासिक दृष्टिसे मथुराके यदुवशी राजा जयेन्द्रपाल हुए और उनके पुत्र विजयपाल। इनके उत्तराधिकारी धर्मपाल और धर्मपालके उत्तराधिकारी अजयपाल हुए। ११५० ई० में इनका राज्य था। उनके उत्तराधिकारी कुँवरपाल हुए। वस्तुतः अजयपालके उत्तराधिकारी हरपाल हुए। ये हरपाल उनके पुत्र थे। महावनमे ई० सन् ११७० का हरपालका एक अभिलेख मिला है<sup>१</sup>। हरपालके पुत्र कोषपाल थे, जो लाखूके पितामहके

१. दी स्ट्रगल फॉर इम्पायर, भारतीय विद्याभवन, बम्बई, प्रथम संस्करण, पु॰ ५५ ।

१७४ : तीर्षंकर महावीर और उनको आसार्य-परम्परा

पिता थे। कोषपालके पुत्र वसमाल बीर यसमालके लाहद हुए। इनकी जिन-मती भार्या थी। इससे अल्हण, गाहुल, साहुल, सोहक, रथम, मयम और सतण हुए। इनमेंसे साहुल लालूके पिता थे। इस प्रकार लक्खणका सम्बन्ध यहुनंती राजघरानेके साथ रहा है। रचनाएँ

कविकी तीन रचनाएँ उपलब्ध हैं—(१)चंदणछ्ट्ठीकहा, (२) जिणयत्त-कहा और (३) अणुवय-रयण-पईव ।

'चंदनषष्ठीकथा'—किवकी प्रारम्भिक रचना है और इसका रचना-काल वि० सं० १२७० रहा होगा। यह रचना साधारण है और किवने इसके अन्तमें अपना नामांकन किया है—

> "इय चंदणछट्ठिह्ं जो पालइ बहु लक्खणु । सो दिवि भुजिबि सोक्खु मोक्खहु णाणे लक्खणु ।"

'जिनदत्तकथा'—इसकी प्रति आमेर शास्त्र-भंडारमें प्राप्त है। किवने जिन-दत्तके चिरतका गुम्फन ११ सिन्ध्योंमें किया है। मगधराज्यके अन्तर्गत वसन्त-पुर नगरके राजा शिशशेखर और उनकी रानी मैनासुन्दरीके वर्णनके पद्दचात् उस नगरके श्रेष्ठि जीवदेव और उनकी पत्नी जीवनजसाके सौन्दर्यका वर्णन किया गया है। प्रभुभिक्तके प्रसादसे जीवनजसा एक सुन्दर पुत्रको जन्म देती है, जिसका नाम जिनदत्त रखा जाता है। जिनदत्तके वयस्क होनेपर उसका विवाह चम्पानगरीके सेठकी सुन्दरी कन्या विमलमतीके साथ सम्पन्न होता है।

जिनदत्त धनोपार्जनके लिए अनेक व्यापारियोंके साथ समुद्र-यात्रा करता हुआ सिंहलद्वीप पहुँचता है और वहाँके राजाकी सुन्दरी राजकुमारी श्रीमती उससे प्रभावित होती है। दोनोंका विवाह होता है। जिनदत्त श्रीमती-को जिनधर्मका उपदेश देता है। कालान्तरमें वह प्रचुर धन-सम्पत्ति ऑजत कर अपने साथियोंके साथ स्वदेश लौटता है। ईष्यिकि कारण उसका एक सम्बन्धी धोलेसे उसे एक समुद्रमें गिरा देता है और स्वयं श्रीमतीसे प्रेमका प्रस्ताव करता है। श्रीमती शीलवतमें हढ़ रहती है। जहाज चम्पानगरी पहुँचता है और श्रीमती वहाँके एक चैत्यमें ध्यानस्थ हो जाती है। जिनदत्त भी भाग्यसे बचकर मणिद्वीप पहुँचता है और वहाँ श्रुगारमतीसे विवाह करता है। वह किसी प्रकार चम्पानगरीमें पहुँचता है और वहाँ श्रीमती और विमलवतीसे भेंट करता है और उनको लेकर अपने नगर वसन्तपुरमें चला आता है। माता-पिता पुत्र और पुत्रवधुओंको प्राप्तकर प्रसन्त होते हैं।

आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १७५

कुछ दिनोंके परचात् जिनदत्तको समाधिगुप्त मुनिके दर्धन होते हैं। उनसे अपने पूर्वभव सुनकर वह विरक्त हो जाता है और मुनिदीक्षा ग्रहण कर लेता है तथा तपश्चरण द्वारा निर्वाण प्राप्त करता है।

कविने लोक-कथानकोंको धार्मिक रूप दिया है तथा घटनाओंका स्वाभा-विक विकास दिखलाया है। इतना ही नहीं, कविने नगर-वर्णन, रूप-वर्णन, बाल-वर्णन, सयोग-वियोग-वर्णन, विवाह-वर्णन तथा नायकके साहसिक कार्यो-का वर्णन कर कथाको रोचक बनाया है।

इस कथा-काव्यमें कई मार्मिक स्थल हैं, जिनमें मनुष्य-जीवनके विविध मार्मिक प्रसंगोंकी सुन्दर योजना हुई है। बेटीकी भावभीनी बिदाई, माताका नई बहुका स्वागत करना, बेटेकी आरती उतारना, जिनदत्तका समुद्रमें उतरना, समुद्र-संतरण, वनिताओंका करुण-विलाप ऐसे सरस प्रसंग हैं, जिनके अध्ययन-से मानवीय सवेदनाओंकी अनुभूति द्वारा पाठकका हृदय द्रवित एवं दीप्त हो जाता है। लज्जा, औत्सुक्य, मोह, विबोध, आवेग, अलसता, स्मृति, चिन्ता, वितर्क, घृति, चपलता, विषाद, उग्रता आदि अनेक संचारी भाव उद्बुद्ध होकर स्थायी भावोंको उद्दीप्त किया है। संयोग-वियोगवर्णनमें कविने रितभावकी सुन्दर अभिव्यंजना की है। इलेष, यमक, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, स्वभावोक्ति, विशेषोक्ति, लोकोक्ति, विनोक्ति, सन्देह आदि अलंकारोंकी योजना की गयी है । छन्दोंमें विलासिनी, मौक्तिकदाम, मनोहरदाम, आरनाल, सोमराजी लिला, अमरपुरसुन्दरी, मदनावतार, पद्मिनी, पंचचामर, पमाड़िया, नाराच, भ्रमरपद, तोड्या, त्रिभंगिका, जम्भेटिया, समानिका और आवली आदि प्रयुक्त हुए है।

किवने शृंगार और वीर-रसकी बहुत ही सुन्दर योजना की है। करुण रस भी कई सन्दर्भोमें आया है।

अणुवधरयणपईव

इस ग्रंथमें कविने श्रावकोंके पालन करने योग्य अणुव्रतोका कथन किया है । विषय-प्रतिपादनके लिये कथाओंका भी आश्रय लिया गया है । कविने लिखा है---

> मिच्छत्त-जरंहिव-ससण-मित्त णाणिय-णरिंद महनियनिमित्त ॥१॥ अवराह-बलाहय-विसम-बाय वियसिय-जीवणरुह-वयण-छाय

१७६ : तीर्थंकर महाब्रीर और उनकी आवार्य-परम्परा

भय-मिरयागय-जन-रक्तवाल
छण ससि-परिसर-दल विउल-भाल।
संसार-सरणि-परिभमण-भीय
गुरु-चरण-कुसेसय-चचरीय।
पोसिय-घम्मासिय-विबृह-वगग
णाणिय-णिरुवम-णिव-णीइ-मगग।
जस-पसर-भरिय-बंभंड-खंड
मिच्छत्त-महीहर-कुलिस-दंड।
तज्जिय-माया-मय-माण-डंभ
महमइ-करेणु-आलाण-थंभ।
समयाणुवेइ गुरुयण-विणीय
दुरिथय-णर-गिव्वाणावणीय।

शास्त्रोपदेशके बचनामृतके पानसे तृप्त भव्यजन मिथ्यात्वरूपी जीणं वृक्षको समाप्त कर डालते हैं। सम्यक्त्वरूपी सूर्यके उदय होते ही मिथ्यात्वरूपी अधकार क्षीण हो जाता है। अपराधरूपी मेघोंको छिन्न-भिन्न करनेके लिए प्रचण्ड वायु, विकसित कमलके समान मुखकीर्तिके धारक, भयसे लदे हुए आने वाले जनोंके रक्षपाल, पूर्ण चन्द्रमण्डलके अर्द्धभाग समान भालयुक्त, संसार-सरणिमें परिभ्रमणसे भीत, गुरुके चरणकमलोंके चंचरीक, धर्मके आश्रित हुए समझदार लोगोंका पोषण करने वाले, निरुपम राजनीतिमार्गके ज्ञाता, यशके प्रसारसे ब्रह्माण्डखण्डको भर देने वाले, मिथ्यात्वरूपी पर्वतके वज्रदण्ड, माया, मद, मान और दंभके त्यागी, महामितरूपी हस्तिको बाँधनेके स्तंभ, समयवेदी, गुरुजन, विनीत्त और दुःखित नरोंके कल्पवृक्ष, तुम किवजनोंके मनोरंजन, पाप-विभंजन, गुणगणरूपी मिणयोंके रत्नाकर और समस्त कलाओंके निर्मल सागर हो।

इस प्रकार कथाके माध्यमसे अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत, सप्तव्यसनत्याग, चार कषायोंका त्याग, इन्द्रियोंका निग्रह, अष्टांग सम्यक्दर्शन, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चार पुरुषार्थ, स्वाध्याय, आत्मसन्तोष, जिनपूजा, गुरुभक्ति आदि धार्मिक तस्त्वोंका परिचय प्रस्तुत किया है।

लेखककी शैली उपदेशप्रद न होकर आख्यानात्मक है। और किवने अन्या-पदेश द्वारा धार्मिक तत्त्वोंकी अभिन्यञ्जना की है। यह ग्रंथ लघुकाय होनेपर भी कथाके माध्यमसे धार्मिक तत्त्वोंकी जानकारी प्रस्तुत करता है।

### यशःकीचि प्रथम

'चंदपहचरिउ'के रचयिता कवि यशःकीर्ति है। यशःकीर्तिनामके कई आचार्य हुए हैं। उनमेंसे कईने अपभ्रं श-काव्योंकी रचना की है। 'चन्दप्यह-चरिउ'के रचयिता यशःकीर्तिने न तो ग्रंथका रचनाकाल ही अंकित किया है और न कोई विस्तृत प्रशस्ति ही लिखी है। पुष्पिकावाक्यमें कविने अपनेको महाकवि बताया है। लिखा है—

"इय-सिरि-चंदप्पह-चरिए महाकद्द-जसिकित्त-विरइए महाभव्व-सिद्धपाल-सवण-भूसणे सिरिचंदप्पह-सिमिणिच्वाणगमणो णाम एयारहमो सधी-परिच्छेओ सम्मत्तो।"

कितने आचार्य समन्तभद्रके मुनिजीवनके समय घटित होनेवाली और अष्टम तीर्थंकर चन्द्रप्रभके स्तोत्रके सामर्थ्यंसे प्रकट होनेवाली चन्द्रप्रभकी मूर्ति-सम्बन्धी घटनाका उल्लेख करके अकलंक, पूज्यपाद, जिनसेन और सिद्धसेन नामके पूर्ववर्त्ती विद्वानोंका उल्लेख किया है। आश्चर्य है कि किवने अपभ्रं शके किसी किवका नाम निर्देश नहीं किया है।

कविने इस ग्रंथको हुम्बडकुलभूषण कुंवरसिंहके सुपुत्र सिद्धपालके अनुरोधसे रचा है। वे गुर्जरदेशके अन्तर्गत उन्मत्तदेशके वासी थे। आदि और अन्तमें कविने इस ग्रंथके प्रेरकका उल्लेख किया है—

हुंबड-कुल-नहयिल पुष्फयंत, बहु देउ कुमर्रीसहिव महत । तहो सुउ णिम्मलु गुण-गण-विसालु, सुपिसद्धिउ पभणइ सिद्धपालु । जसिकित्तिविबुह-करि तुहु पसाउ, महु पूरिह पाइय कव्व-भाउ । तं निसुणिवि सो भासेइ मंदु, पंगलु तोडेसइ केम चदु । इह हुइ बहु गणहरणाणवंत, जिणवयण-रसायण-वित्थरत ।

गुज्जर-देसहं उम्मत्त गामु, तिंह छड्डा-सुउ हुउ दोण णामु। सिद्धउ तहो णंदणु भव्व-बंघु, जिण-धम्म-भारि जें दिण्णु खंघु। तहु सुउ जिट्टउ बहुदेव भव्वु, जे धम्मकिज विव कलिउ दव्वु। तहु लहु जायउ सिरि कुमर्रासहु, किलकाल-करिदंहो हणण सीहु। तहो सुउ सजायउ सिद्धपालु, जिण-पुज्ज-दाण-गुणगण-रमालु। तहो डवरेहि इह कियउ गंथु, हउं णमु णमि किपिवि सत्थु गंथु।

### स्थितिकाल

ग्रंथके रचनाकालका उल्लेख न होनेसे महाकवि यशःकीत्तिके समयके सम्बन्ध-

१७८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी बाचार्यं परम्परा

में निश्चित रूपसे कुछ नहीं कहा जा सकता है। आमेर-शास्त्रमण्डारमें इनके द्वारा रिचत ग्रन्थकी दो हस्तिलिखत प्रतियाँ प्राप्त हैं। एक विश्मं० १५८३ की और दूसरी १६०३की लिखी हुई है। श्री पं० परमानन्दजी शास्त्रीने अपने 'प्रशस्ति-संग्रह' ग्रंथमें वि० सं० १५३० में लिखित प्रतिका उपयोग किया है। अतः इतना सुनिश्चित है कि वि० सं० १५३० के पूर्व महाकवि यशःकीर्ति हुए हैं। पूर्ववर्त्ती कवियोंमें महाकवि यशःकीर्तिने जिन कवियोंका निर्देश किया है उनमें जिनसेन ही विक्रमकी नवम शताब्दीके किव हैं। अतः नवम शताब्दीके पश्चात् और १५ वी शताब्दीके पूर्व महाकवि यशःकीर्ति हुए हैं। पर यह ६०० वर्षोंका अन्तराल खटकता है। कविकी रचनाका प्रेरक गुजरातका सिद्धपाल है। विक्रमकी ११ वीं शताब्दीसे गुजरातकी समृद्धि विशेषरूपसे बढ़ी है। सिद्धराज, जयसिंह और कुमारपालने गुजरातके यशकी विशेषरूपसे वृद्धि की है। अतएव कविकी रचनाका प्रेरक सिद्धपाल विक्रमसंवत् ११०० के उपरान्त होना चाहिए। अतएव कविने इस ग्रंथकी रचना ११ वीं शतीके अन्तमे या १२ वीं शतीके प्रारंभमें की होगी।

#### रचना

चन्द्रप्रभचरित ११ सिन्ध्योंमे लिखा गया है। इसमें किवने आठवें तीर्थकर चन्द्रप्रभकी कथा गुम्फित की है। ग्रंथका आरंभ मंगलाचरण, सज्जन-दुर्जनस्मरणसे होता है। अनन्तर किव मंगलवती पुरीके राजा कनकप्रभका चित्रण करता है। संसारको असार और अनित्य जान राजा अपने पुत्र पद्मनाभको राज्य देकर विरक्त हो जाता है। दूसरीसे पाँचवीं सिन्ध तक पद्मनाभका चरित आया है और श्रीधर मुनिसे राजाका अपने पूर्व जन्मके वृत्तान्त सुननेका उल्लेख है। छठी सिन्धमें राजा पद्मनाभ और राजा पृथ्वीपालके बीच युद्ध होनेकी घटना वर्णित है। राजा विजित होता है किन्तु पद्मनाम युद्धसे विरक्त हो जाता है और राज्यभार अपने पुत्रको देकर वह श्रीधर मुनिसे दीक्षा ग्रहणकर लेता है। आगेवाली सिन्ध्योंमें पद्मनाभके चन्द्रपुरीके राजा महासेनके यहाँ चन्द्रप्रभ रूपमें जन्म लेने, संसारसे विरक्त हो केवलज्ञान प्राप्तकर अन्तमें निर्वाण प्राप्त करनेका वर्णन आया है।

इस ग्रंथकी शैली सरल और इतिवृत्तात्मक है। शैलीकी आडम्बरहीनता भी इस ग्रंथकी प्राचीनताका प्रमाण है। राजा, नगर, देश आदिका वर्णन क् सामान्यरूपमें ही आया है। कवि कहता है—

तिहं कणयप्पहु नामेण राउ जेपिछिवि सुखइ हुउ विराउ। जसु भमद्दं कित्ति भवणंतरिम्म, थेखि अइसकंडि निय घरिम्म।

माचार्यतुस्य काव्यकार एवं लेखक : १७९

जसु तैय जलिंग नंक्षीवियंगु, जलिंगिह सिललिंद्ठउ सिरिचु वंगु। आइम्बु वि दिणि दिणि देइ झंप, तत्तेज तत्तु जय जियय कंप। सक्कुवि निप्पाइउ पढमु तासु, अब्भास करिंग पडिमहं पयासु। रूवाहंकारिउ काम वीरू, किउ तासु अंगु मिलनहु सरीर।

**x x** ×

वत्ता—तिहुयणि बहु-गुणजणि तसु पडिछंदु न दीसइ। होसइ गुण लेसइ जसू वाई सरिसी सइ॥ ११९॥

नारी-चित्रणमें भी कविने अलंकारोंका प्रयोग नहीं किया है। कथाके प्रवाहमें वस्तुरूपात्मक ही चित्रण किया गया है। यद्यपि अंग-प्रत्यंगका चित्रण कविने किया है, पर भुक्त उपमानोंसे आगे नहीं बढ़ सका है—

सिरिकंताणामें तास कंता, वहुरूव लिख्न सोहगा वंता। जीयें मुहु इंदहुलंण वाणउ, ज पुण्णिमचंदहु उवमाणउ। तास तरलु णिम्मिलु जुउ णित्तहं, णं अलि उरि ठिउ केइय पत्तहं। जइ सवणू जुवलु सोहाविलासु, णं मयण विहंगम धरण पासु। वच्छच्छलु नं पीऊस कुंभ, अह मयण-गंध-गय-पीण-वुभ। अइ क्सीणु मज्ज्ञ णं पिसुणजण्, थण रमण गुरुत्तणि कुवियमणू। जह पिहुल णियंवउ अप्पमाणु, ठिउ मयणराय पीढहु समाणु।

वत्ता — हा इय मयणहु, जयजय जयणहु, उरु जुअल घर तोरणु। अइ कोमलु स्तुप्पलु जिय पय कंतिहिं चोरणु॥ २।१०॥

इस ग्रंथमें छन्दोंका वैविध्य भी नहीं है और अलंकारोंका प्रयोग भी सामान्य रूपमे हुआ है। यह सत्य है कि रसमय स्थलोंको कमी नहीं है।

# देवचन्द

किव देवचन्दने 'पासणाहर्चारउ' की रचना गृदिज्ज नगरके पार्वनाथ मंदिरमे की है। गृदिज्जनगर दक्षिण भारतमें कही अवस्थित है। किवने ग्रथके अन्तमे अपना परिचय दिया है, जिससे ज्ञात होता है कि किव मूलसंघ गच्छके विद्वान् वासवचन्दका शिष्य था। अन्तिम प्रशस्तिसे गुरुपरम्परा निम्न-प्रकार ज्ञात होती है—

> श्रीकीर्ति | देवकीर्ति |

१८० : तीर्थंकर महाबीर और उनकी आचार्य परम्परा



वासचन्द्रके सम्बन्धमें अन्वेषण करनेपर दो वासवचन्द्रोंका पता चलता है। एक वे वासवचन्द्र हैं जिनका उल्लेख खजुराहोके वि०सं० १०११ वेसाख शुक्ला सप्तमी सोमवारके दिन उत्कीणं किये गये जिननाथ मन्दिरके अभिलेखमें हुआ है, जो वहाँके राजा धगके राज्यकालमें उत्कीणं कराया गया था। दित्रीय वासवचन्द्रका उल्लेख श्रवणबेलगोलके अभिलेखमें पाया जाता है। इस अभिलेखमें बताया है—

'वासवचन्द्र-मुनीन्द्रो रुन्द्र-स्याद्वाद-तक्कं-कक्कंश-धिषणः। चालुक्य-कटक-मध्ये बाल-सरस्वतिरिति प्रसिद्धि प्राप्तः॥'

x x x

'श्रीमूलसङ्घद देशीयगणद वक्रगच्छद कोण्डकुन्दान्वयद परियलिय वड्डदेवर बिलय : .... वासवचन्द्रपण्डित-देवरु।' इस उद्धरणसे स्पष्ट है कि वासवचन्द्र मुनीन्द्र स्याद्वाद-विद्याके विद्वान् थे। कर्कश तर्क करनेमं उनकी बुद्धि पटु थी। उन्होने चालुक्य राजाकी राजधानीमे 'बालसरस्वती'की उपाधि प्राप्त की थी।

श्री पं० परमानन्दजी शास्त्रीने अनुमान किया है कि श्रवणबेलगोलके अभिलेखमें उल्लिखत वासवचन्द्र ही देवचन्द्रके गुरु संभव हैं। पर यहाँ पर यह कठिनाई उपस्थित होती है कि मूलसंघ देशोगण और वक्रगच्छमें कुन्द-कुन्दके अन्वयमें देवेन्द्र सिद्धान्तदेव हुए। इनके शिष्य चतुर्मुखदेव या वृषभनिन्दि थे। इन वृषभनिन्दिके ८४ शिष्य थे। इनमें गोपनिन्दि, प्रभाचन्द्र, दामनिन्दि, गुणचन्द्र, माघनिन्दि, जिनचन्द्र, देवेन्द्र, वासवचन्द्र, यशःकीर्ति एवं शुभकीर्ति प्रधान है। देवचन्द्रने प्रशस्तिमें अभयनिन्दको वासवचन्द्रका गुरु बताया है। अतः इस गुरुपरम्पराका समन्वय श्रवणबेलगोलके शिलालेखमें उल्लिखता

R. Epigraphica India, Vol. VIII, Page 136.

२. सं॰ डॉ॰ प्रो॰ हीरालाल जैन, जैन शिलालेख संग्रह, प्रथम भाग, माणिकचण्ड दिगम्बर जैन ग्रंथमाला, अभिलेखसंख्या ५५, पद्य २५।

गुरुपरम्परासे नहीं होता। अथवा यह भी संभव है कि वृषभनिन्दिके ८४ शिष्योंमें कोई शिष्य अभयनिन्द रहा हो और उसका सम्बन्ध वासवचन्द्रके साथ रहा हो।

किव देवचन्द्रका व्यक्तित्व गृहत्यागीका है। किवने आरंभमें पंचपरमेष्ठि-की वन्दना की है। तदन्तर आत्मलघुता प्रदिशत्त करते हुए बताया है कि न मुझे व्याकरणका ज्ञान है, न छन्द-अलंकारका ज्ञान है, न कोशका ज्ञान है और न सुकवित्व शक्ति ही प्राप्त है। इससे किवकी विनयशीलता प्रकट होती है।

पुष्पिकावाक्यमें किवकी मुनि कहा गया है। अतः उन्हे गृहत्यागी विरक्त साधुके रूपमें जानना चाहिये। प्रशस्तिकी पंक्तियोंमें उन्हें रत्नत्रयभूषण, गुष्पनिधान और अज्ञानतिमिरनाशक कहा गया है।

> रराणतय-भूसणसु गुण-निहाणु, अण्णाण-तिमिर-पसरंत-भाणु।

कविका पुष्पिकावाक्य निम्न प्रकार है-

'सिरिपासणाहचरिए चउवग्गफले भवियजणमणाणदे मुणिदेवयद-रइए महा-कव्वे एयारसिया इमा सधी समत्ता।'

#### स्थितिकाल

किव देवचन्द्रने कब अपने ग्रथकी रचना की, यह नहीं कहा जा सकता। 'पासणाहचरिउ' की प्रशस्तिमें रचनाकालका अंकन नहीं किया गया है। और न ऐसी कोई सामग्री ही इस ग्रंथमें उपलब्ध है जिसके आधार पर किवका काल निर्धारित किया जा सके। इस ग्रन्थकी जो पाण्डुलिपि उपलब्ध है वह वि०सं० १४९८ के दुर्मित नामक सवत्सरके पौष महीनेके कृष्णपक्षमें अल्लाउद्दीन के राज्यकालमें भट्टारक नरेन्द्रकीत्तिके पदाधिकारी भट्टारक प्रतापकीत्तिके समयमें देविगिर महादुर्गमें अग्रवाल श्रावक पं० गांगदेवके पुत्र पासराजके द्वारा लिखाई गई है। अतएव वि० स० १४९८ के पूर्व इस ग्रंथका रचनाकाल निश्चित है। यदि देवचन्द्रके गुरु वासवचन्द्रको देवेन्द्र सिद्धान्तदेवकी गुरु-परम्परामें मान लिया जाय, तो देवेचन्द्रका समय शक सं० १०२२ (वि० सं० ११५७) के लगभग सिद्ध होता है। पासणाहचरिउकी भाषाशैली और वर्ण्य विषयसे भी यह ग्रंथ १२वी शताब्दीके लगभगका प्रतीत होता है। अतएव देवचन्द्रका समय १२वीं शताब्दीके लगभग है।

#### रचना

महाकवि देवचन्द्रकी एक ही रचना पासणाहचरिउ उपलब्ध है। इस १८२: तीर्थंकर महाबीर और उनकी आचार्य परम्परा ग्रंथकी एक ही प्रति उपलब्ध है, जो पंच परमानन्दजीके पास है। इस ग्रंथमें ११ सिच्याँ हैं और २०२ कड़वक हैं। कविने पार्वनाथचिरतको इस ग्रंथमें निबद्ध किया है। पूर्वभवावलीके अनन्तर पार्वनाथके वर्तमान जीवनपर प्रकाश डाला गया है। उनकी ध्यानमुद्राका चित्रण करते हुए कविने लिखा है—

तत्य सिलायले थक्कु जिणिदो, संतु महंतु तिलोयहो वंदो । पंच-महत्वय-उद्यक्षे । निम्ममु चत्तच्य व्विह्वं । जीवदयावरु संगविमुक्को, णं दहलक्षणु धम्मु सुरुक्को । जम्म-जरामरणुज्झियदप्पो, बारसभेयतवस्समहप्पो । मोह-तमंध-पयाव-पयंगो, खंतिलयारुहणे गिरितुं गो । संजम-सील-विह्सियदेहो, कम्म-कसाय-हुआसण-मेहो । पुष्पधणुवरतोमरधंसो, मोक्व-महासरि-कीलणहंसो । इदिय-सप्पइं विसहरमंतो, अप्पसस्व-समाहि-सरंतो । केवलणाण-पयासण-कंखू, धाणपुरम्मि निवेसियचक्खू, । णिज्जयसासु पलंबिय-वाहो, णिच्चलदेह विसज्जिय-वाहो । कंचणसेलु जहा धिरचित्तो, दोधकछंद इमो बुह वुत्तो । '

अर्थात् तीर्थंकर पार्श्वनाथ एक शिलापर ध्यानस्थ बैठे हुए हैं। वे त्रिलोक-वर्ती जीवोंके द्वारा वन्दनीय हैं, पंचमहात्रतोंके धारक हैं। ममता-मोहसे रहित है और प्रकृति, प्रदेश, स्थिति तथा अनुभागरूप चार प्रकारके बन्धसे रहित हैं। दयालु और अपरिग्रही है। दशलक्षणधर्मके धारक हैं। जन्म, जरा और मरणके दर्पसे रहित और द्वादश तपोंके अनुष्ठाता हैं। मोहरूपी अन्धकारको दूर करनेके लिये सूर्यतुल्य है। क्षमारूपी लताके आरोहणार्थं वे गिरिके तुल्य उन्तत है। संयम और शीलसे विभूषित है। और कर्मरूप कषाय-हुताशनके लिये मेघ है। कामदेवके उत्कृष्ट वाणको नष्ट करनेवाले तथा मोक्षरूप महा-सरोवरमें कीड़ा करनेवाले हंस हैं। इन्द्रियरूपी विषधर सपौंको रोकनेके लिये मत्र हैं। आत्मसमाधिमें लीन रहने वाले हैं। केवलज्ञानको प्रकाशित करने वाले सूर्य हैं। नासाग्रद्दष्ट, प्रलंब बाहु, योगनिरोधक, व्याधिरहित एवं सुमेष्के समान स्थिर चित्त है।

इससे स्पष्ट है कि 'पासणाहचरिउ' एक सुन्दर काव्य है। इसमें महाकाव्य-के सभी लक्षण पाये जाते है। बीच-बीचमें सिद्धान्त-विषयोंका समावेश भी

जैन ग्रंथप्रशस्तिसंग्रह, द्वितीय भाग, बीर-सेवा-मंदिर, २१ दरियागंज, दिल्ली, प्रस्तावना, पृ० ७६ पर उद्धृत ।

किया गया है। कविने इस ग्रंथके बन्धगठनके सम्बन्धमें लिखा है-

नाणाछंद-बंध-नीरंघहिं, पासचरित एयारह-संघिहि । पउरच्छिह सुवण्णरस धिउपहि, दोन्निसयाइं दोन्नि पद्धडियहि । चउवग्ग-फलहो पावण-पथहो, सइं चउवीस होंति फुड़ ग़ंथहो । जो नरु देइ लिहाविड दाणइं, सहो संपञ्जइ पंचइं नाणइं। जो पुणु बच्चइ सुललिय-भासइं, तहो पुण्णेण फलींह सव्वासइं। जो प्यउत्थु करे वि पउंजइ, सो सम्गापवग्ग-सुहु भुंजइ। जो आयन्तइ चिरु नियमिय मणु, सो इह लोइ लोइ सिरि भायणु।

नाना प्रकारके छन्दों द्वारा इस ग्रंथको रचा गया है। नवरसोंसे युक्त चतुवर्गके फलको देने वाले मृदुल और ललित अक्षरोंसे युक्त नवीन अर्थको देने वाला यह ग्रंथ है। कविने संकेत द्वारा काव्यके गुणोंपर प्रकाश डाला है।

#### उदयचन्द्र

उदयचन्द्रने अपभ्रं श-भाषामे 'सुअधदहमीकहा' (सुगधदशमी कथा) ग्रंथकी रचना की है। कविने इस ग्रथके अन्तमे अपना सक्षिप्त परिचय दिया है-इय सूअदिक्खिह कहिय सिवत्थर, मइं गावित्ति सुणाइय मणहर। णियक्लणह-उज्जोइय-चदइ। सज्जण-मण-कय-णयणाणदइ। भवियण-कण्णग-मणहर भासइ। जसहर-णायकुमारहो वायइ। बुहयण सुयणह विणउ करंतइं। अइसुसील-देमझ्यहि कतइं। एमहि पूर्ण वि सुपास जिणेसर । कवि कम्मक्खउ मह परमेसर ।

इन पिक्तयोंसे स्पष्ट है कि किवका नाम उदयचन्द्र था और उसकी पत्नी-का देवमति।

श्री डॉ॰ हीरालालजी जैनने उदयचन्द्रके सम्बन्धमें प्रकाश डालते हुए लिखा है कि स्गन्ध-दशमी ग्रथके कर्ता वे ही उदयचन्द्र है, जिनका उल्लेख विनयचन्द्र मुनिने अपने गुरुके रूपमे किया हैं। 'निज्झरपंचमीकहा'मे विनय-चन्द्रने अपनेको माथुरसंघका मृनि बताया है। और इस ग्रन्थकी रचना त्रिमुवनगिरिको तलहटीमें की गई बतलायो है। लिखा है-

> पणविवि पंच महागुरु सारद घरिबि मणि। उदयचंदु गुरु सुमरिवि वंदिय बालमुणि ॥ विणयचंदु फलु अक्खइ णिञ्झरपंचिमिहि। णिसुणहु घम्मकहाणउ कहिउ जिणागमहिं। ×

×

१८४ : तीर्यंकर महाबीर और उनकी आचार्य परम्परा

# तिहुयणगिरि-तलहट्टी इहं रासउ रइउ। माथुरसंघहं मुणिवरु-विणयचंदि कहिउ॥

×
 उदयचंदु गुणगणहरु गरुवउ ।
 सो मइं भावें मणि अणुसरियउ ॥
 बालइंदु मुणि णिविव णिरंतरु ।
 णरगउतारी कहिम कहंतरु ॥¹

विनयचन्द्रमुनिकी एक अन्य रचना 'चूनड़ी' उपलब्ध है, जिसमें उन्होंने माथुरसंघके मुनि उदयचन्द्र तथा बालचन्द्रको नमस्कार किया है। और त्रिभुवनगिरिनगरके अजयनरेन्द्रकृत 'राजविहार'को अपनी रचनाका स्थान बताया है—

माथुरसंघहं उदयमुणीसरः ।
पणविवि बालइन्दु गुरु गणहरः ॥
जपइ विणयमयंकु मुणि ।
तिहुयणिगिरपुर जिंग विक्खायउ ।
सग्गखंडु णं घरयिल आयउ ॥
तिहं णिवसंते मुणिवरे अजयणिरदहो राजाविहारिह ।
वेगें विरइय चूनिडय सोहहु मुणिवर जे सुयधारिह ॥

इन उद्धरणोंसे यह अवगत होता है कि उदयचन्द्र माथुरसघके थे। सुगन्ध-दशमीकथाकी रचनाके समय वे गृहस्थ थे। उन्होने अपनो पत्नीका नाम देवमित बताया है। यही कारण है कि विनयचन्द्रने 'निज्झरपचमीकहा' और बालचन्द्रने 'नरगउतारी कथा' में उन्हें गुरु—विद्यागुरुके रूपमें स्मरण किया है, नमस्कार नहीं किया। उदयचन्द्रने दीक्षा लेकर जब मुनिचर्या ग्रहण कर ली, तो विनयचन्द्रने उन्हें 'चूनड़ी'में मुनीश्वर कहा है और अपने दीक्षागुरु बालचंद्रके साथ उन्हें भी नमस्कार किया है। यहाँ यह ध्यातच्य है कि विनय-चन्द्रने विद्यागुरु होनेसे उदयचन्द्रका सर्वत्र पहले उल्लेख किया है और दीक्षागुरु बालचन्द्रका पश्चात्। बालचन्द्रने भी उदयचन्द्रको गुरुरूपमे स्मरण किया है।

उदयचन्द्र, बालचन्द्र और विनयचन्द्र माथुर संघके मुनि थे। इस सघका साहित्यिक उल्लेख सर्वप्रथम अमितगतिके ग्रन्थोमे मिलता है। सुभाषितरत्न-

हीरालाल जैन, सुगन्धदशमी कथा, भारतीय झानपीठ प्रकाशन, प्रस्तावना, पु० २-३।

सन्दोहका रचनाकाल संवत् १०५० है और इस संचके दूसरे बड़े साहित्यकार अमरकीति थे, जिन्होंने वि० सं० १२४७ में अपभ्र शका 'छक्कम्मोवएस' लिखा है। अतएव उदयचन्द्र माथुर संघके आचार्य थे।

उदयचन्द्रने सुगन्धदशमी कथाके रचना-स्थानका उल्लेख नहीं किया; किन्तु उनके शिष्य बालचन्द्रने 'नरगउतारीकथा' का रचनास्थल यमुना नदीके तटपर बसा हुआ महावन बतलाया है। विनयचन्द्रने अपनी दो रचनाओं—'निर्झरपचमीकथा' और 'चूनड़ी' को त्रिभुवनगिरिमें रचित कहा है। डॉ० हीरालालजीने महावनको मथुराके निकट यमुनानदीके तटपर बसा हुआ बताया है। और त्रिभुवनगिरि तिहनगढ़—थनगिर है, जो मथुरा या महावनसे दक्षिण पश्चिमको ओर लगभग ६० मील दूर राजस्थानके पुराने करौली राज्य और भरतपुर राज्यमें पड़ता है। इस प्रकार इन ग्रन्थकारोंका निवास और विहार प्रदेश मथुरा जिला और भरतपुर राज्यका भूभाग माना जा सकता है।

#### स्थितिकाल

उदयचन्द्रने अपनी रचना सुगन्धदशमीकथामें रचनाकालका निर्देश नही किया है और न विनयचन्द्रने ही अपनी किसी रचनामे रचनाकालका उल्लेख किया है। चुनड़ीमे यह अवश्य लिखा है कि त्रिभुवनगिरिमे अजयनरेन्द्रके राजविहारमे रहते हुए इस ग्रंथकी रचना की। डॉ० हीरालाल जैनका कथन है कि भरतपुर राज्य और मथुरा जिलाके भूमिप्रदेशपर यदुवंशी राजाओका राज्य था, जिसकी राजधानी श्रीपथ — बयाना थी। यहाँ ११वी शतीके पूर्वार्द्धमे जगत्पाल नामक राजा हुए। उनके उत्तराधिकारी विजयपाल थे, जिनका उल्लेख विजय नामसे बयानाके सन् १०४४ ई० के उत्कीण लेखमे किया गया है। इनसे उत्तराधिकार त्रिभुवनपालने बयानासे १४ मील दूरीपर तिहनगढ़ नामका किला बनवाया। इस वंशके अजयपाल नामक राजाकी एक प्रशस्ति खुदो मिली है, जिसके अनुसार सन् ११५० ई० मे उनका राज्य वर्तमान था। इनका उत्तराधिकारी हरिपाल हुआ, जिसका ११७० ई० का अभिलेख मिला है।

तिहनगढ या थनगढपर ११९६ ई० मुइजुद्दीन मु० गोरीने आक्रमण कर वहाँके राजा कुँवरपालको परास्त किया। और वह दुर्ग वहाउद्दीन तुषरिलको सौप दिया। इस प्रकार मथुरापर १२वीं शती तक यदुवशकी राज्यपरम्परा बनी रही।

१. सुगन्धदशमी कथा, भारतीय ज्ञापपीठ प्रकाशन, प्रस्तावना, पृ० ४।

१८६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी काचार्य परम्परा

इस ऐतिहासिक विवेचनसे यह स्पष्ट होता है। कि सुग्रन्धदशमीक कर्मा उदयचन्द्रके शिष्य विनयचन्द्रने जिस त्रिभुवनिगिरमें अपनी दो रचनाएँ पूर्ण की थीं उसका निर्माण यदुवंशी त्रिभुवनपालने अपने नामसे सन् १०४४ ई० के कुछ काल पश्चात् कराया। चूनड़ीकी रचना अजयनरेन्द्रके जिस राज-विहारमें रहकर की थी वह निस्सन्देह उन्हीं अजयपाल नरेश द्वारा निर्मित हुआ होगा, जिनका ११५० ई० का उत्कीण लेख महावनमें मिला है। सन् ११९६ ई० में मुसलमानोके आक्रमणसे त्रिभुवनगिरि यदुवंशी राजाओं के हाथसे निकल चुका था। अतएव त्रिभुवनगिरिमें लिखे गये उक्त दोनो ग्रंथोंका रचनाकाल ११५० ई०-११९६ ई० के बीच संभव है। चूनड़ीकी रचनाके समय उदयचन्द्र मुनि हो चुके थे, पर सुगन्धदशमीकथाकी रचनाके समय वे गृहस्थ थे। अतएव बालचन्द्रका समय ई० सन्की १२वी शताब्दी माना जा सकता है।

#### रचना

कवि उदयचन्द्रकी 'सुअंधदहमीकहा' नामकी एक ही रचना उपलब्ध है। सुगन्धदशमी कथामें बताया गया है कि मुनिनिन्दाके प्रभावसे कुष्ठरोगकी उत्पत्ति, नीच योनियोंमें जन्म तथा शरीरमे दुर्गन्धका होना एवं धर्माचरणके प्रभावसे पापका निवारण होकर स्वर्ग एव उच्च कुलमें जन्म होता है। कथामें बताया है कि एक बार राजा-रानी दोनों वन-विहारके लिए जा रहे थे कि सुदर्शन नामक मुनि आहारके लिए आते दिखाई दिये। राजाने अपनी पत्नीको उन्हें आहार करानेके लिये वापस मेजा। रानीने कुद्ध हो मुनिराजको कड़वी तुम्बीका आहार करवाया। उसकी वेदनासे मुनिका स्वर्गवास हो गया। राजाको जब यह समाचार मिला तो उन्होंने उसे निरादरपूर्वक निकाल दिया। उसे कुष्ठ व्याधि हो गई और वह सात दिनके भीतर मर गई। कुत्ती, सूकरी, श्रुगाली, गदही आदि नीच योनियोंमें जन्म लेकर अन्ततः पूतगन्धाके रूपमें उत्पन्न हुई।

मुत्रता आर्यिकासे अपने पूर्वभवका वृत्तान्त सुनकर पूर्तगन्धाको बड़ी आत्मग्लानि हुई और उसने मुनिराजसे उस पापसे मुक्ति प्राप्त करनेके लिये सुगन्धदशमीव्रत ग्रहण किया और इस व्रतके प्रभावसे दुर्गन्धा अपने अगले जन्ममें
रत्नपुरके सेठ जिनदत्तकी रूपवती पुत्री तिलकमित हुई। उसके जन्मके कुछ
ही दिन बाद उसकी माताका देहान्त हो गया। तथा उसके पिताने दूसरा
विवाह कर लिया। इस पत्नीसे उसे तेजमती कन्या उत्पन्न हुई। सौतेली
माँ अपनी पुत्रीको जितना अधिक प्यार करती थी, तिलकमतीसे उतना ही
देष। इस कारण इस कन्याका जीवन बड़े दु:खसे व्यतीत होने लगा। कन्याओंके वयस्क होनेपर पिताको विवाहकी चिन्ता हुई। पर इसी समय उन्हें वहाँके

भाचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक: १८७

गरेश कनकप्रमका आदेश मिला कि वे रत्नोंको खरीदनेके लिए देशान्तर जार्ये। जाते समय समय सेठ अपनी पत्नीसे कह गया कि सुयोग्य वर देखकर दोनों कन्याओंका विवाह कर देना। जो भी वर घरमें आते वे तिलकमितिके रूपपर मुग्न हो जाते और उसीकी याचना करते। पर सेठनी उसकी बुराई कर अपनी पुत्रीको आगे करती और उसीकी प्रशंसा करती। तो भी वरके हठसे विवाह तिलकमितिका ही पक्का करना पड़ा। विवाहके दिन सेठानी तिलकमितिको यह कहकर इमसानमें बैठा आई कि उनकी कुलप्रथानुसार उसका वर वही आकर उससे विवाह करेगा, किन्तु घर आकर उसने यह हल्ला मचा दिया कि तिलकमिति कही भाग गई। लग्नकी बेला तक उसका पता न चल सकनेके कारण वरका विवाह तेजमतीके साथ करना पड़ा। इस प्रकार कपटजाल द्वारा सेठानीने अपनी इच्छा पूर्ण की।

इधर राजाने भवनपर चढ़ कर देखा कि एक सुन्दर कन्या इमशानमे बैठी हुई है। वह उसके पास गया और सारी बाते जानकर उससे विवाह कर लिया। राजाने अपना नाम पिंडार बतलाया । कन्याने यह सारा समाचार अपनी सौतेली माँको कहा। सौतेली माँने एक पृथक् गृहमे उसके रहनेकी व्यवस्था कर दी। राजा रात्रिको उसके पास आता और सूर्योदयके पूर्व ही चला जाता। पतिने रत्नजटित वस्त्राभृषण भी उसे दिये, जिन्हें देख सेठानी घवरा गई। और उसने निश्चय किया कि उसके पतिने राजाके यहाँसे इसे चुराया है। इसी बीच सेठ भी विदेशसे लौट आया । सेठानीने सब वृत्तान्त सुनाकर राजाको खबर दी । राजाने चिन्ता ब्यक्त की और सेठको अपनी पुत्रीसे चोरका पता प्राप्त करनेका आग्रह किया। पुत्रीने कहा कि मै तो उन्हें केवल चरणके स्पर्शसे पहचान सकती हूँ। अन्य कोई परिचय नहीं। इस पर राजाने एक भोजका आयोजन कराया, जिसमे सुगन्धाको आँखे बाँधकर अभ्यागतोके पैर धुलानेका काम सौपा गया। इस उपायसे राजा ही पकड़ा गया। राजाने उस कन्यासे विवाह करने-का अपना समस्त वृत्तान्त कह सुनाया, जिससे समस्त वातावरण आनन्दसे भर गया। इस प्रकार मुनिके प्रति दुर्भावकं कारण जो रानी दु.खी, दरिद्री और दुर्गन्धा हुई थी वही सुगन्धदशमीव्रतके पुण्य प्रभावसे पुन. रानीके पदको प्राप्त हई।

यह कथा वर्णनात्मक शैलीमें लिखी गई है, पर बीच-बीचमे आये हुए संवाद बहुत ही सरस और रोचक है। राजा-रानीसे कहता है—

दिट्ठउ वि सुदसणु मुणिर्वारदु। मयलछणहीणु अउन्व-इंदु। दो-दोसा-आसा चत्तकाउ। णाणत्तय-जुत्तउ वीयराउ।

१८८ : तीर्यंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा

सन्वंग-मलेष विकित्तमत्तु । चउ-विकहा-वण्णणे जो विरत्तु । परमेसक सिरि मासोपवासि । गिरिकंदरे अहव मसाणवासि । सो पेक्खिव परमाणंदएण । पर्भाणय पियपरमसणेहएण । इह पेसणजोग्गु ण अण्णु को वि । तो हउं मि अह व फुडु पत्तु होइ । जाएप्पिणु अणुराएण वृत्तु । पारणउ करावहि मृणि तुरंत । लब्भइ पियमेलण भवसमुद्दे । वणकीलारोहणु गय वरिदे । इउ सुलहड जीवहो भवि जि भए । दुलहउ जिणधम्मु भवण्णपए । दुलहड सुपत्तदाणु वि विमलु । मुत्ताहल-सिप्पिह जेम जलु ।

अर्थात् मुनीश्वर सुदर्शनका दर्शन पाकर राजाको परमानन्द हुआ। उन्होंने अपनी रानी श्रीमतीसे कहा—'प्रिय! इस समय हमें अपने कर्तव्यका निर्वाह करना चाहिए। मुनि आहार-दानकी क्रिया सेवक-सेविकाओंसे सम्पन्न होने की नहीं। इसे तो मुझे या तुम्हें सम्पन्न करना होगा। अतएव तुम स्वयं जाकर धर्मानुराग सहित मासोपवासी मुनिराजकी पारणा कराओ। इस मव-सागरमें प्रियमिलन, वनकीडा, राजारोहण आदि सुख तो इस जीवको जन्म-जन्मान्तरमें सुलभ हैं; किन्तु इस भव-समुद्रमें जिनधर्मकी प्राप्ति दुर्लभ है। और उसमें भी अतिदुर्लभ है शुद्ध सुपात्रदानका अवसर। जिस प्रकार मुक्का-फलकी सीपके लिये स्वातिनक्षत्रका जलबिन्दु दुर्लभ होता है। अतएव सद्भाव सहित घर जाकर अनुरागसहित इन मुनिराजको आहार कराओ, जो प्राश्चक और गीला हो, मधुर और रसीला हो, जिससे इनका धर्मसाधन सुलभ हो।

कटुकफलोंका आहार-दान करनेसे रानीको अनेक कुगितयोंमें भ्रमण करना पड़ा । प्रथम-सन्धिक १२ कड़वकोंमें कुगित-भ्रमणके अनन्तर मृनिराज द्वारा विधिपूर्वक सुगन्धदशमीव्रतका विवेचन किया गया है । और दुर्गन्धाने उस व्रतका विधिपूर्वक पालन किया है । किवने विमाता और तिलकमतीके संवादका भी अच्छा चित्रण किया है । परीक्षाके हेतु राजाने भोजका आयोजन किया और उसी भोजमें राजा पतिके रूपमें पहचाना गया । इस प्रकार किवने इस कथाको पूर्णतया सरस बनानेका प्रयास किया है ।

### बालचन्द्र

किव बालचन्द्रका सम्बन्ध उदयचन्द्र और विनयचन्द्रके साथ है। ये माथुर-संघके आचार्य थे। बालचन्द्रने अपने गुरुका नाम उदयचन्द्र बतलाया है। 'णिद्दुक्खसत्तमीकहा' के आदिमें लिखा है—

आचार्यतुस्य काव्यकार एवं लेखक: १८९

'संतिजिणिदंह-पय-कमलु भव-सय-कलुस-कलंक-निवार । उदयचन्दगुरु घरेवि मणे बालइंदुमुणि णविवि णिरंतरु ॥'

स्पष्ट है कि कविके गुरुका नाम उदयचन्द्र मुनि था। बालचन्द्रके शिष्य विनयचन्द्र मुनि थे। कवि व्रतकथाओंका विज्ञ है और व्रताचरण द्वारा ही व्यक्ति अपना उत्थान कर सकता है; इस पर उन्हें विश्वास है।

श्री डॉ॰ हीरालालजी जैनने सुगन्धदशमी कथाकी प्रस्तावनामें उदयचन्द्रका समय ई॰ सन्की १२वीं शती सिद्ध किया है। उन्होंने विनयचन्द्र द्वारा
रचित 'चूनड़ी'के उल्लेखोके आधारपर अभिलेखीय और ऐतिहासिक प्रमाण
प्रस्तुत कर निष्कर्ष निकाले हैं। डॉ॰ जैनने लिखा है—''सुगन्धदशमीकथाके
कर्ता उदयचन्द्रके शिष्य विनयचन्द्रने जिस त्रिभुवनिगरि (तिहनगढ) में अपनी
उक्त दो रचनाएँ पूरी की थी, उसका निर्माण इस यदुवशके राजा त्रिभुवनपाल
(तिहनपाल) ने अपने नामसे सन् १०४४के कुछ काल पश्चात् कराया था
तथा अजयनरेन्द्रके जिस राजिवहारमें रहकर उन्होने चूनड़ीकी रचना की थी,
वह निस्संदेह इन्हीं अजयपालनरेश द्वारा बनवाया गया होगा, जिनका सन्
११५०का उत्कीणं लेख महावनसे मिला है। सन् ११९६ में त्रिभुवनगिरि उक्त
यदुवशी राजाओंके हाथसे निकलकर मुसलमानोके हाथमें चला गया। अतएव
त्रिभुवनगिरिके लिखे गये उक्त दोनों ग्रन्थोंका रचनाकाल लगभग सन् ११५०
और ११९६ के बीच अनुमान किया जा सकता है।''

अत<sup>.</sup> स्पष्ट है कि कवि बालचन्द्रका समय ई० सन्**की १२वी शती है।** रचनाएँ

किवकी दो कथा-कृतियाँ उपलब्ध है—१. णिद्दुक्खसत्तमीकहा और २. नरक उतारोदुधारसीकथा। प्रथम कथाग्रन्थमें 'निर्दुःखसप्तमीव्रतके करनेकी विधि और व्रतपालन करने वालेकी कथा विणित है। यह व्रत भाद्रपद शुक्ला सप्तमीको किया जाता है। इस व्रतमें 'ॐ ह्रू असिआउसा' इस मत्रका जाप किया जाता है। व्रतके पूर्व दिन सयम धारण किया जाता है और व्रतके अगले दिन भी संयमका पालन किया जाता है। इस व्रतमे प्रोषधोपवासकी विधि सम्पन्न की जाती है। सात वर्षों तक व्रतके पालन करनेके पश्चात् उद्यापन करनेकी विधि बतायी है। लिखा है—

"किज्जइ घण सत्तिहि उज्जवणउं, विविह-णहवणेहि दुह-दमणउ।

डॉ० हीरालाल जैन, सुगन्धदशमी कथा, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, सन् १९६६, प्रस्तावना पृ० ४।

१९० : तीर्थकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा

अविष्य वि मुणि भासियत, राएँ गुण अणुराउ वहंते। लयद धम्मु सावय जणहिं, ति-यरणेहि विहिंख उत्तम सत्ते।"

कविका दूसरा ग्रन्थ 'नरकउतारीदुधारसी कथा' है। इस कथामें नरकगित-से उद्घार करनेके लिए वारकमानुसार रसका परित्यागकर व्रताचरण करने और इस व्रताचरणके द्वारा प्राप्त किये गये फलका कथन किया है। ग्रन्थके आरम्भमें लिखा है—

समवसरण-सीहासण-संठिउ, सो जि देउ महु मणह पइद्ठउ । अवर जी हरिहर बंभु पडिल्लंड, ते पुण णमउं ण मोह-गहिल्लंड ॥ छह दंसण जा थिर करइ वियरइ वृद्धि-पगासा । सा सारद जइ पुन्जियइ, लब्भइ बृद्धि सहासा । उदयचन्द्र मुणि गणहि जुगइणंड सोमइं मार्चे मणि अणुसरिउ । बालइंदु सुणि णविवि णिरंतर णरगउतारी कहिय कहतर ।

़ इस प्रकार मुनि बालचन्द्रने अपभ्रंशमें कथा-ग्रन्थोंकी रचना कर साहि-त्यिक समृद्धिमें योगदान किया है।

## विनयचन्द्र

विनयचन्द्र उदयचन्द्रके प्रशिष्य और वालचन्द्रके शिष्य थे। उदयचन्द्र और वालचन्द्रके समयपर पूर्वमें प्रकाश डाला जा चुका है। अतएव उनका समय ई० सन्की १२वीं शताब्दी प्राय निर्णीत है। विनयचन्द्रने तीन रचनाएँ लिखी हैं—१ चूनड़ीरास, २. निर्झरपंचमीकहारास और ३. कल्याणकरास। चूनड़ीरासमें ३२ पद्य है। यह रूपक-काव्य है। किव मुनिविनयचन्द्रने चूनड़ी नामक उत्तरीयवस्त्रको रूपक बनाकर गीतिकाव्यकी रचना की है। कोई मुग्धा युवती हँसती हुई अपने पितसे कहती है कि हे प्रिय! जिनमंदिरमें भिक्त-भावपूर्वक दर्शन करने जाइये और कृपाकर मेरे लिये एक अनुपम चूनड़ी छपवाकर ले आइये, जिससे मैं जिनशासनमें प्रवीण हो सकूँ। वह यह भी अनुरोध करती है कि यदि आप उसप्रकारकी चूनड़ी छपवाकर नहीं दे सकेंगे, तो वह छापने वाला छीपा तानाकशी करेगा। पित पत्नीकी बातें सुनकर कहता है—हे मुग्धे, वह छीपा मुझे जैनसिद्धान्तके रहस्यसे परिपूर्ण एक सुन्दर चूनड़ी छापकर देनेको कहता है।

किवने इस चूनड़ीरासमें द्रव्य, अस्तिकाय, गुण-पर्याय, तत्त्व, दशधर्म,
 द्रत आदिका विश्लेषण किया है ।

चूनड़ी उत्तरीयवस्त्र है, जिसे राजस्थानकी महिलाएँ ओढ़ती हैं। कविने

आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १९१

इसी रूपकके माध्यमसे संकेतों द्वारा जैनसिद्धान्तके तत्त्वोंकी अभिव्यंजना की है। यह गीतिकाव्य कण्ठको तो विभूषित करता ही है, साथ ही भेदविज्ञानको भी शिक्षा देता है।

इस सरस, मनोरम और चित्ताकर्षक रचना पर कविकी एक स्वोपज्ञ टीका भी उपलब्ध है, जिसमें चूनड़ीरासमें दिये गये शब्दोंके रहस्यको उद्घाटित किया गया है।

निर्झरपंचमीकहामें निर्झरपचमीके व्रतका फल बतलाया गया है। इस व्रतकी विधिका निरूपण करते हुए कविने स्वयं लिखा है—

> "धवल पक्लि आसार्ढ़ीहं पंचिम जागरणू, सुह उपवासइ किज्जइ कातिग उज्जवणू। अह सावण आरभिय पुज्जइ आगहणो, इह मइ णिज्झर-पंचिम अक्लिय भय-हरणे॥"

अर्थात् आषाढ शुक्ला पंचमीके दिन जागरणपूर्वक उपवास करे और कार्तिकके महीनेमें उसका उद्यापन करे। अथवा श्रावणमें आरभ कर अगहनके महीनेमें उद्यापन करे। उद्यापनमें पाँच छत्र, पाँच चमर, पाँच वर्तन, पाँच शास्त्र और पाँच चन्दोवे या अन्य उपकरण मदिरमें प्रदान करने चाहिए। यदि उद्यापनकी शक्ति न हो, तो दूने दिनो तक ब्रत करना चाहिए।

निर्झरपंचमीव्रतके उद्यापनमे पच परमेष्ठीकी पृथक्-पृथक् पाँच पूजा, चौबीसीपूजन, विद्यमानिव्यतितीर्थकरपूजन, आदिनाथपूजन और महावीर-स्वामीका पूजन, इस प्रकार नौ पूजन किये जाते है। किव विनयचन्द्रने इस कथामे निर्झरपचमीव्रतके फलको प्राप्त करनेवाले व्यक्तिकी कथा भी लिखी है।

कल्याणकरातमे तीर्थकरोके पचकल्याणकोंकी तिथियोंका निर्देश किया गया है। कविने लिखा है—

पढम पक्खि दुइज्जिहि आसाढिहि, रिसइ गब्भज्जिहि उत्तर साढिहि । अधियारी छटि्ठिहि तिहिमि (हउ) वदिम वासुपुज्ज गब्भुत्थउ। विमलु सुसिद्धउ अट्ठिमिहि दसिमिहि, णामि जिण जम्मणु, तह तउ। सिद्ध सुहकर सिद्धि पहु॥२॥

किवने अंतिम पद्यमे बताया है कि एक तिथिमें एक कल्याणक हो, तो एक भक्त करे, दो कल्याणक हो तो निर्विकृति यह एक स्थानक करे, तीन हो तो आचाम्ल करे, चार हो तो उपवास करे अथवा सभी कल्याणकदिवसमें एक उपवास ही करे।

१९२ : तीर्थकर महाबीर और उनकी आचार्य परम्परा

# कविने लिखा है---

"एयभत्तु एक्किजि कल्लाणइ, पिहि णिक्वियि अहव इग ठाणइ। तिहि आर्यविस्तु जिणु भणइ, चउहि होइ उक्कासु गिहत्यहं। अहवा सयलह खवणविहि, विणयचंदभुणि कहिउ समत्यहं। सिद्धि सुहंकर सिद्धिपह॰"

इस काव्यमें २५ पद्य हैं। एक-एक पद्यमें प्रत्येक तीर्थंकरके कल्याणककी तिथियां बतलायी गई हैं। किसी-किसी पद्यमें दो-दो तीर्थंकरोंकी कल्याणक-तिथियां हैं और कहीं दो-दो पद्योंमें एक ही तीर्थंकरके कल्याणककी तिथि है। भाषा शैली प्रौढ़ है। यहां उदाहरणार्थ एक पद्य प्रस्तुत किया जाता है—

णिम्मल दुइजिंह सुविहि सु केवलु णेमिहि छिट्ठिह गब्म सुमंगलु । अरजिण-णाणु दुवारसिहि संभव-संभउ पुण्णिम-वासरि णव कल्लाणहं अट्ठ दिण इय विहि पक्खींह कत्तिय-अवसरि ।

# महाकवि दामोदर

महाकिव दामोदरका वंश मेउत्तय था। इनके पिताका नाम मल्ह था, जिन्होंने रल्हका चिरत लिखा था। ये सलखनपुरके वासी थे। इनके ज्येष्ठ भ्राताका नाम जिनदेब था। किव मालवाका रहनेवाला था। यह दामोदर 'उक्ति-व्यक्ति-विवृत्ति' के रचियतासे भिन्न है। पुष्पिकावाक्यमें किवने निम्न प्रकार नामांकन किया है—

"इय णेमिणाहचरिए महामुणिकमलभद्दपच्चक्खे महाकइ-कणिट्ठ-दामो-यरिवरइए पंडियरामयंद-आएसिए महाकव्वे मल्ह-सुअ-णग्गएव-आयण्णिए णेमि-णिव्वाणगमणं पंचमो परिच्छेको सम्मत्तो ॥१४५॥"

इससे स्पष्ट है कि किव दामोदरने महामुनि कमलभद्रके प्रत्यक्षमें पं० रामचन्द्रके आदेशसे इस ग्रन्थकी रचना की। किवके पिताका नाम मल्ह था। उसने अपने वंशका परिचय भी निम्न प्रकार प्रस्तृत किया है—

मेउत्तयवंश-उज्जोण-करणु, जे हीण-दोण-दुइ-रोय-हरणु। मल्हइ-णंदणु गुणगणपवित्तु, तेणि भणिउ दल्हविरयहि चरित्तुं। मइं सलखणपुरि-णिवसंतएण, किउ भव्यु कव्यु गुरु-आयरेण।

इस वंश-परिचयसे इतना ही ज्ञात होता है कि किव सलखनपुरका निवासी था और उसके पिताका नाम मल्ह या मल्हण और बड़े भाईका नाम जिन-देव था। कविने 'णेमिणाहचरिउ' की रचना की है। और यह ग्रंथ टोडाके शास्त्र-भण्डारमें विद्यमान है।

इस ग्रंथकी रचनाकी प्रेरणा देनेवाले व्यक्ति मालवदेशमें स्थित सलस्त-पुरके निवासी थे। ये खंडेलवालकुलभूषण, विषयविरक्त और तीर्थंकर महावीरके भक्त थे। केशवके पुत्र इन्द्रक या इन्द्र थे, जो गृहस्थके षट्कर्मोंका पालन करते थे तथा मल्हके पुत्र नागदेव पुण्यात्मा और भव्यजनोंके मित्र थे। इन्होंकी प्रेरणा एवं अनुरोधसे इस ग्रंथकी रचना की गई है।

### स्थितिकाल

इस ग्रंथमें रचनाकालका उल्लेख आया है। बताया है कि परमारवंशी राजा देवपालके राज्यमें वि० सं० १२८७ में इस ग्रंथकी रचना सम्पन्न हुई है। लिखा है—

> ''वारह-सयाइं सत्तासियाइं, विक्कमरायहो कालहं। पमारहं पट्टु समुद्धरण णरव्वइ देवपालहं॥''

इस पद्यमें किवने मालवाके परमारवंशी राजा देवपालका उल्लेख किया है। यह महाकुमार हरिश्चन्द्र वर्माका द्वितीय पुत्र था। अजुँनवर्माको कोई सन्तान नहीं थी। अतः उसके राजिंसहासनका अधिकार इन्हींको प्राप्त हुआ था। इसका अपर नाम साइसमल्ल था। इनके समयके तीन अभिलेख और एक दानपत्र प्राप्त होते हैं। एक अभिलेख हरसोडा गाँवसे वि० स० १२७५ में और दो अभिलेख ग्वालियर-राज्यसे वि० सं० १२८६ और वि० सं० १२८९ के प्राप्त हैं। मानधातासे वि० सं० १२९२ भाद्रपद शुक्ला पूणिमाका दानपत्र भी मिला है। दिल्लीके सुल्तान समसुद्दीन अल्तमशने मालवा पर ई० सन् १२३१–३२ में आक्रमण किया था और एक वर्षके युद्धके पश्चात् ग्वालियरको विजित किया था। इसके पश्चात् भेलसा और उज्जियनीको भी जीता था। उज्जियनीके महाकाल मंदिरको भी तोड़ा था। सुल्तान जब लूट-पाट कर रहा था, उस समय वहाँका राजा देवपाल हो था। इसीके राज्यकालमें पं० आशाधरने वि० सं० १२८५ में नलकच्छपुरमें 'जिनयज्ञकल्प' नामक ग्रन्थकी रचना की है। 'जिनयज्ञकल्प'की प्रशस्तिमें देवपालका उल्लेख आया है।

दामोदर कविने वि० सं० १२८७ में 'णेमिणाहचरिउ' लिखा था । उससमय देवपाल जीवित था। पर जब आशाधरने वि०सं० १२९२में त्रित्रष्टिरस्मृतिशास्त्र

१. इंडियन एण्टी क्वेरी, जिल्द २०, पृ० ८३ तथा पृ० ३११।

<sup>2.</sup> Epigrahica Indica, Vol. 9, l'age 108-113.

१९४ : तीर्यंकर महाबीर और उनकी आचार्यपरम्परा

लिसा, उससमय देवपालकी मृत्यु हो चुकी थी और उसका पुत्र जयसुंगदेव राजा था। इससे यह व्यक्तित होता है कि देवपालकी मृत्यु वि० सं० १२९२ के पूर्व हो चुकी थी।

इसप्रकार कविने अपने ग्रन्थका जो रचनाकाल बतलाया है उसकी पुष्टि हो जाती है। अतः कवि दामोदरका समय वि० सं० की १२ वीं शती है। रचना

दामोदरके नामसे कई रचनाएँ प्राप्त होती हैं। पर णेमिणाहचरिउकी प्रशस्तिमें जो अपना परिचय दिया है उसका मेल श्रीपालकथाकी प्रशस्तिसे नहीं बैठता है। अतएव णेमिणाहचरिउका रचिता दामोदर श्रीपालकथाके रचिता दामोदरसे भिन्न है।

इस चरित-ग्रंथमें पाँच सिन्धयाँ हैं और २२वें तीर्थंकर नेमिनायकी कथा गुम्फित है। प्रसंगवश किवने श्रीकृष्ण, पाण्डव और कौरवोंका भी जीवनवृत्त अंकित किया है। यह सुन्दर और अर्थपूर्ण खण्डकाव्य है। इसमें सूक्ति और नीतिके उपदेशोंके साथ श्रावकधर्मका भी कथन आया है। इसी कारण किवने इस णेमिणाहचरिउको दुर्गति-निवारक कहा है—

> ''चउिवह-संघहं सुहंसित करणु, णेमिसर-चरिउ बहुदु:ख-हरणु। दुज्जीह जि किणि वय-गुणइं लेहि, भवि-भाव-सिद्धि संभवउ तेहि।''

यह चरित-काव्य आडम्बरहीन और गंभीर अर्थपरिपूर्ण है। कविने अपने गुरुका नाम दामोदर बताया है, जो गुणभद्रके पट्टधर शिष्य थे। पृथ्वीघरके पुत्र पं० ज्ञानचन्द्र और पं० रामचन्द्रने उपदेश दिया तथा जसदेवके पुत्र जस-विधानने वात्सल्यका भाव प्रदिशत किया था।

## दामोदर द्वितीय अथवा ब्रह्म दामोदर

ब्रह्म दामोदरने सिरिपालचरिउ और चंदप्पहचरिउकी रचना की है। इन्होंने ग्रंथारंभमें अपनी गुरु-परम्परा अंकित की है। बताया है—

मंतोविह वद्दण पुण्णिमिंदु, पहचंदु भडारउ जिंग अणिंदु । तहो पट्टंबर-मंडल मियंकु, भव्वाण-पवोहणु बिहुय-संकु । सिरिपोमणंदि णंदिय समोहु, सुहचंदु तासु सीसुवि विमोहु परवाइय-मयंगय-पंचमुहु, परिपालिय-संजम-णियम-विहु ।

आचार्यतुस्य काव्यकार एवं छेखक : १९५

तह पट्टसरोवर-रायहंसु, जिणचंदभडारउ भुवणहंसु । वंदिवि गुरुयण-वरणाणवंत, भत्तीइ पसण्णायर सुसंत ।

बताया है कि मूलसंघ सरस्वतीगच्छ और बलात्कारगणके भट्टारक प्रभा-चन्द्र, पद्मनित्, शुभचन्द्र, जिनचन्द्र और किव दामोदर हुए । सिरिपालचरिजके पुष्पिकावाक्यमें किवने अपना नाम ब्रह्म दामोदर बताया है और इस ग्रंथको देवराजपुत्र साह नक्षत्र नामांकित कहा है ।

"इय सिरिपालमहाराजचरिए जयपयडसिद्धचक्कपरमातिसयिवसेसगुणियर-भिरए बहुरोर-घोर-दुट्टयर-वाहि-पसर-णिण्णासणे धम्मइंपुरि सत्थपयपयासणो भट्टारयसिरिजिणचन्दसामिसीसब्रह्मदामीयरिवरइए सिरिदेवराजणंदण-साहुणक्खत्त-णामंकिए सिरिपालराय-मृत्तिगमणिवहि-वण्णणो णाम चउत्थो
संघिपरिच्छेओ समत्तो।"

किवने इस ग्रन्थको इक्ष्वाकुवंशीय देवराजसाहूके पुत्र नक्षत्रसाहूके लिये रचा है। किवके गुरु जिनचन्द्र दिल्लीपट्टके भट्टारक थे। जिनचन्द्रकी उन दिनों-में प्रभावशाली भट्टारकके रूपमें गणना थी। संस्कृत-प्राकृतके विद्वान् होनेके साथ ये प्रतिष्ठाचार्य भी थे। इनके द्वारा प्रतिष्ठित मूर्तियाँ प्रायः सभी प्रान्तोंमें पायी जाती हैं। शान्तिनाथमूर्तिके अभिलेखसे अवगत होता है कि पद्मनन्दीके पट्टपर शुभचन्द्र और शुभचन्द्रके पट्टपर जिनचन्द्र आसीन हुए थे। जिनचन्द्र वि० सं० १५०७ में भट्टारकपदपर प्रतिष्ठत हुए और ६४ वर्षो तक अवस्थित रहे। उनके अनेक विद्वान् शिष्य थे, जिनमें पं० मेधावी और दामोदर प्रधान हैं।

"सं० १५०९ वर्षे चैत्र सुदी १३ रिववासरे श्रीमूलसंघे भ० पद्मनिन्ददेवाः तत्पट्टे श्रीशुभचन्द्रदेवाः तत्पट्टे श्रीजिनचंद्रदेवाः श्रीघीपे ग्रामस्थाने महाराजा-चिराजश्रीप्रतापचन्द्रदेवराज्ये प्रवर्तमाने यदुवंशे लबकचुकान्वये साधुश्रीउद्धर्णं तत्पुत्र असी।"

× × ×

"संवत् १५०७ ज्येष्ठ विद ५ भ० जिनचंद्रजी गृहस्थवर्ष १२, दिक्षावर्ष १५, पट्टवर्ष ६४ मास ८ दिवस १७, अन्तरदिवस १०, सर्ववर्ष ९१ मास ८ दिवस २७ बघेरवालजातिपट्ट दिल्ली।"

कविका स्थितिकाल पट्टावली, मूर्तिलेख एवं भट्टारक जिनचन्द्र द्वारा लिखित ग्रन्थ-प्रशस्तियों आदिके आधार पर वि० की १६वी शती है। ब्रह्म दामो-दर दिल्लीकी भट्टारकगद्दीसे सम्बद्ध हैं और जिनचन्द्रके शिष्य है। अतः इनके समय-निर्णयमें किसी भी प्रकारका विवाद नहीं है।

कविकी 'सिरिपालचरिउ' रचना काव्य और पुराण दोनों ही दृष्टियोंसे

१९६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा

महत्त्वपूर्ण है। इसमें ४ सिक्ष्या हैं। और सिद्धचक्रका महात्म्य बसलानेके लिए चम्पापुरके राजा श्रीपाल और नमनासुन्दरीका जीवनकृत बंकित है। नयना-सुन्दरीने सिद्धचक्रव्रतके अनुष्ठानसे अपने कुष्ठी पति राजा श्रीपाल और उनके ७०० साथियाँको कुष्ठरोगसे मुक्त किया था।

कविकी दूसरी रचना 'चंदप्पहचरिउ'में अष्टम तीर्यंकर चन्द्रप्रभका जीवन गुम्फित है। इस ग्रन्थकी पाण्डुलिपि नागौरके भट्टारकीय शास्त्रभण्डारमें सुर-क्षित है।

# सुप्रभाचार्य

सुप्रभाचार्यने उपदेशात्मक ७७ दोहोंका एक 'वैराग्यसार' नामक लघुकाय प्रन्थ लिखा है। कवि दिगम्बर सम्प्रदायका अनुयायी है। कविने स्वयं दिगम्बर साधुका रूप उपस्थित किया है। लिखा है—

रिसिदयवरवंदिण सयण जं सुहु लहि विनर्जित । झटितं घरु सुप्पे भणइं घोरमसाणु नभित ॥४६॥

डॉ॰ हरिवंश कोछड़ने कविका समय विचारधारा, शैली और भाषाके आधार पर ११वी और १३वीं शताब्दीके मध्य माना है।

कविकी यह रचना सांसारिक-विषयोंकी अस्थिरता और दुःखोंकी बहुलता-का प्रतिपादन कर धर्ममें स्थिर बने रहनेके लिये प्रेरित करती है। कविने लिखा है—

> सुप्पउ भणइ रे धम्मियहु, खसहु म धम्म णियाणि । जे सूरग्गमि धवल घरि, ते अधवण मसाण ॥२॥ सुप्पउ भणइं मा परिहरहु पर-उवचार (यार) चरत्थु । सिस सूर दुहु अंधवणि अणहं कवण थिरत्थु ॥३॥

अर्थात् सुप्रभ किव कहते है कि हे धार्मिको ! निश्चित धर्मसे स्खलित न हो । जो सूर्योदयके समय शुभ्र गृह थे, वे ही सूर्यास्त पर श्मशान हो गये । अतएव परोपकार करना मत छोड़ो, संसार क्षणिक है । जब चन्द्र और सूर्य अस्त हो जाते है, तब कौन स्थिर रह सकता है ।

यह संसार वस्तुतः विडम्बना है, जिसमें जरा, यौवन, जीवन मरण, धन, दारिद्रच जैसे विरोधी तत्त्व है। बन्धु-बान्धव सभी नश्वर हैं, फिर उनके लिए पाप कर धन-संचय क्यों किया जाय। कवि इसी तथ्यकी व्यंजना करता हुआ कहता है—

आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १९७

## जसु कारणि षणु संचई, पाव करेवि, गहीरु । तं पिछहु सुप्पउ भणई, दिणि दिणि गलइ सरीरु ॥३३॥

किव घन-यौवनसे विरक्त हो, घर छोड़ घर्ममें दीक्षा लेनेका उपदेश देता है। किवका यह विश्वास है कि घर्माचरण ही जीवनमें सबसे प्रमुख है। जो घर्मत्याग कर देता है वह व्यक्ति अनन्तकाल तक संसारका परिभ्रमण करता रहता है। किव स्त्री, पुत्र और परिवारकी आसिक्तको पिशाचतुल्य मानता है। जबतक यह पिशाच पीछे लगा रहेगा, तक तक निरंजनपद प्राप्त नहीं हो सकता। किवने लिखा है—

जसु लग्गइ सुप्पउ भणइं पिय-घर-घरणि-पिसाउ । सो कि कहिउ समायरइ मित्त णिरंजण भाउ ॥६१॥

'सुप्रभाचार्यः कथयति यस्य पुरुषस्य गृह-पुत्र-कलत्र-धनादिप्रीतिमद् वस्तु एव पिशाचो लग्नः तस्य पिशाचग्रस्तस्य पुरुषस्य न किमपि वस्तु सम्यग् स्वात्म-स्वरूपं भासते यद्यदाचरते तत् सर्वमेव निरर्थकत्वेन भासते ।'

किया है और धनकी सार्थकता दानमें ही मानी है। जो दाता धन दान नहीं करता और निरन्तर उदर-पोषण में संलग्न रहता है, वह पशुतुल्य है। मानव-जीवनकी सार्थकता दान, स्वाध्याय एवं ध्यान-चिन्तनमें ही है। जो मूढ़ विषयोंके अधीन हो अपना जीवन नष्ट करता है वह उसी प्रकारसे निर्वृद्धि माना जाता है जिस प्रकार कोई व्यक्ति चिन्तामणि रत्नको प्राप्त कर उसे यो ही फेक दे। इन्द्रिय और मनका निग्रह करने वाला व्यक्ति ही जीवनको सफल बनाता है।

जसु मणु जीवइ विसयसुहु, सो णरु मुवो भणिज्ज । जसु पुण सुप्पय मणु मरइं, सो णरु जीव भणिज्ज ॥६०॥

'हे शिष्य ! यः पुरुषः अथवा या स्त्री ऐन्द्रियेन विषयसुखेन कृत्वा जीवित हर्ष प्राप्नोति स नरः वा सा स्त्री मृतकवत् कथ्यते । ततः सुप्रभाचार्यः कथयित कि यो भव्यः स्वमानसं निग्रह्मति स भव्यः सर्वदा जीविति—लोकैः स्मर्यते ।'

इस प्रकार किव सुप्रभने अध्यात्म और लोकनीति पर पूरा प्रकाश डाला है। इस दोहा-ग्रन्थके अध्ययनसे व्यक्ति अपने जीवनमें स्थिरता और बोध प्राप्त कर सकता है।

## महाकवि रहधू

महाकवि रइधूके पिताका नाम हरिसिंह और पितामहका नाम संघपित देवराज था। इनकी माँका नाम विजयश्री और पत्नीका नाम सावित्री था। इन्हें

१९८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा

सामित्रीके गर्मेंसे उदयराज नामक श्रुत्र भी प्राप्त था। जिस समय उदयराजका जन्म हुआ, उस समय कवि अपने 'श्रेमिणाह्चरिज' की रचना कर रहा था। रह्यू पद्मावतीपुरवालवंशमें उत्पन्न हुए थे। इनका अपरनाम सिंहसेन भी बताया जाता है। रह्यू अपने माता-पिताके तृतीय पुत्र थे। इनके अन्य दो बढ़े भाई भी थे, जिनके नाम क्रमशः बहोल और मानसिंह थे। रह्यू काष्ठासंघ मायुर-गच्छकी पुष्करगणीय शासासे सम्बद्ध थे।

रइधूके ग्रन्थोंकी प्रशस्तियोंसे अवगत होता है कि हिसार, रोहतक, कुरुक्षेत्र, पानीपत, ग्वालियर, सोनीपत और योगिनीपुर आदि स्थानोंके श्रावकोंमें उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। वे ग्रन्थ-रचनाके साथ मूर्ति-प्रतिष्ठा एवं अन्य क्रिया-काण्ड भी करते थे। रइधूके बालमित्र कमलिंसह संघवीने उन्हें बिम्ब-प्रतिष्ठाकारक कहा है। गृहस्थ होने पर भी किव प्रतिष्ठाचार्यका कार्य सम्पन्न करता था।

कविके निवास-स्थानके सम्बन्धमें निश्चित रूपसे कुछ नहीं कहा जा सकता है। पर ग्वालियर, उज्जयिनीके उनके भौगोलिक वर्णनको देखनेसे यह अनुमान सहजमें लगाया जा सकता है कि किबकी जन्मभूमि ग्वालियरके आसपास कहीं होनी चाहिये; क्योंकि उसने ग्वालियरकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थितियोंका जैसा विस्तृत वर्णन किया है उससे नगरीके प्रति कविका आकर्षण सिद्ध होता है। अतएव कविका जन्मस्थान ग्वालियरके आसपास होनी चाहिये।

रइधूने अपने गुरुके रूपमे भट्टारक गुणकीर्ति, यश:कीर्ति, श्रीपाल बहा, कमलकीर्ति, शुभचन्द्र और भट्टारक कुमारसेनका स्मरण किया है। इन भट्टा-रकोंके आशीर्वाद और प्रेरणासे कविने विभिन्न कृतियोकी रचना की है।

#### स्थितिकाल

महाकिव रइधूने अपनी रचनाओं की प्रशस्तियों में उनके रचनाकालपर प्रकाश डाला है। अभिलेखों और परवर्ती साहित्यकारों के स्मरणसे भी किविके समय पर प्रकाश पड़ता है। किविने 'सम्मत्तगुणनिहाणकव्व''की प्रशस्तिमें इस ग्रन्थ-का रचनाकाल वि० सं० १४९९ भाइपद शुक्ला पूणिमा मंगलवार दिया है। 'सुक्कोसलचरिउ' का रचनाकाल वि० सं० १४९६ अकित है। रइधू-साहित्यमें गणेशनृपसुत राजा डोंगर्सिहका विस्तृत वर्णन आया है। रइधूके 'सम्मइ-जिणचरिउ'के एक उल्लेखके अनुसार वह उस समय ग्वालियर दुर्गमें ही निवास

१. सम्मतगुणनिहाणकव्व, ४।३४।८-१०।

२. सुक्कोसलचरिउ, ४।२३।१-३।

कर रहा था। इससे ज्ञात होता है कि डोंगरसिंहका राज्यकाल वि० सं० १४-८२-१५११ है। बतः 'सम्मइजिणचरिउ' की रचना भी इसी समय हुई होगी।

वि० सं० १४९७ का एक मूर्तिलेख उपलब्ध है, जिसमें किव रइधूको प्रितिष्ठाचार्य कहा गया है। 'सुक्कोसलचरिउ' के पूर्व किव 'रिट्ठणेमिचरिउ', 'पासणाहचरिउ', 'बलहद्दचरिउ', 'तेसिट्ठमहापुरिसचरिउ', 'मेहेसरचरिउ', 'जसहरचरिउ', 'वित्तसार', 'जीवंघरचरिउ', 'सावयचरिउ' और 'महापुराण' की रचना कर चुका था।

महाकवि रहधूने 'धण्णकुमारचरिउ' की रचना गुरु गुणकोति भट्टारकके आदेशसे की है और गुणकीर्तिका समय अनुमानतः वि० सं० १४५७-१४८६ के मध्य है। कवि महिंदुने अपने 'संतिणाहचरिउ'में अपने पूर्ववर्ती कवियोंके साथ रइधूका भी उल्लेख किया है। इससे यह सिद्ध है कि रइधू वि० सं० १५८७ के पूर्व ख्यात हो चुके थे।

श्री डाँ० राजाराम जैनने रइधू-साहित्यके अध्ययनके आधारपर निम्न-लिखित निष्कर्ष उपस्थित किये है—

- १. महाकवि रइधूने भट्टारक गुणकीर्तिको अपना गुरु माना है। पद्मनाभ कायस्थने भी राजा वीरमदेव तोमरके मत्री कुशराजके लिये भट्टारक गुणकीर्तिके आदेशोपदेशसे 'दयासुन्दरकाव्य' (यशोधरचरित) लिखा था। वीरमदेव तोमरका समय वि० सं० १४५७-१४७६ है। अतः गुणकीर्त्तिका भी प्रारंभिक काल उसे माना जा सकता है। अतः वि० सं० १४५७ रइधूके रचनाकालकी पूर्वाविध सिद्ध होती है।
- २. रइघूने कमलकीत्तिके शिष्य भट्टारक शुभचन्द्र तथा डूंगरसिंहके पुत्र राजा कीर्तिसिंहके कालकी घटनाओंके बाद अन्य किसी भी राजा या भट्टारक अथवा अन्य किसी भी घटनाका उल्लेख नहीं किया, जिससे विदित होता है कि उक्त भट्टारक एवं राजा कीर्तिसिंहका समय ही रइघूका साहित्यिक अथवा जीवनका अन्तिम काल रहा होगा। राजा कीर्तिसिंह सम्बन्धी अन्तिम उल्लेख वि० सं० १५३६ का प्राप्त होता है। अतः यही रइघूकालकी उत्तराविध स्थिर होती है।

इस प्रकार रइघूका रचनाकाल वि० सं० १४५७–१५३६ सिद्ध होता है।

१. सम्मइ ०१।३।९-१०।

२. महाकवि रद्दधूके साहित्यका आलोचनात्मक परिशोलन, प्रकाशक प्राकृत जैन शास्त्र और अहिंसा शोध संस्थान, वैशाली, सन् १९७२, पृष्ठ १२०।

### रचनाएँ

महाकवि रहधूने अकेले ही विपुल परिमाणमें ग्रन्थोंकी रचना की है। इसे महाकवि न कहकर एक पुस्तकालय-रचियता कहा जा सकता है।

डॉ॰ राजाराम जैनने विभिन्न स्रोतोंके आधारपर अभी तक कविकी ३७ रचनाओंका अन्वेषण किया है।

१. मेहेसरचरिउ (अपरनाम आदिपुराण), २. णेमिणाहचरिउ (अपरनाम रिट्ठणेमिचरिउ), ३. पासणाहचरिउ, ४. सम्मइजिणचरिउ, ५. तिसिट्ठमहा-पुरिसचरिउ, ६. महापुराण, ७. बलहह्चरिउ, ८. हरिवंशपुराण, ९. श्रीपालचरित, १०. प्रद्युम्नचरित, ११. वृत्तसार, १२. कारणगुणषोडशी, १३. दशलक्षणजयमाला, १४ रत्नत्रयी, १५. षड्धमोंपदेशमाला, १६ भविष्यदत्तचरित, १७. करकंडुचरित, १८. आत्मसम्बोधकाव्य, १९. उपदेशरत्नमाला, २०. जिमंधरचरित, २१. पुण्याश्रवकथा, २२. सम्यक्त्वगुणनिधानकाव्य, २३. सम्यग्गुणारोहणकाव्य, २४. षोडशकारणजयमाला, २५. बारहभावना (हिन्दी), २६. सम्बोधपंचाशिका, २७ धन्यकुमारचरित, २८ सिद्धान्तार्थसार, २९. बृहत्सिद्धचक्रपूजा (संस्कृत), ३० सम्यक्त्वभावना, ३१. जसहरचरिउ, ३२ जीणंधरचरित, ३३. कोमुइकहापबंधु, ३४. सुक्कोसलचरिउ, ३५ सुदंसणचरिउ, ३६. सिद्धचक्कमाहप्प, ३७ अणथमिउकहा।

कविको रचना करनेकी प्रेरणा सरस्वतीसे प्राप्त हुई थी। कहा जाता है कि एक दिन कवि चिन्तित अवस्थामे रात्रिमे सोया। स्वप्नमें सरस्वतीने दर्शन दिया और काव्य रचनेकी प्रेरणा दी। कविने लिखा है—

सिविणतरे दिट्ठ सुयदेवि सुपसण्ण ।
आहासए तुज्झ हउं जाए सुपसण्ण ॥
परिहर्राहं मर्णीचत करि भव्यु णिसु कव्यु ।
सलयणहं मा डरिह भउ हरिउ मद्द सव्य ॥
तो देविवयणेण पडिउवि साणंदु ।
तक्खणेण सयणाउ उट्ठिउ जि गय-तंदु ॥
सम्मद्द०—१।४।२-४।

अर्थात् प्रमुदितमना सरस्वतीदेवीने स्वप्नमें दर्शन दिया और कहा कि मैं तुमपर प्रसन्न हूँ। मनकी समस्त चिन्ताएँ छोड़ हे भव्य! तुम निरंतर काव्य-रचना करते रहो। दुर्जनोंसे भय करनेकी आवश्यकता नहीं, क्यों कि भय सम्पूर्ण

१. रद्दधू साहित्यका आलोचनात्मक परिशीलन, पृष्ठ, ४९।

बुद्धिका आहरण कर लेता है। किव कहता है कि मैं सरस्वतीके वचनोंसे प्रति-बुद्ध होकर आनिन्दित हो उठा और काव्य-रचनामें प्रवृत्त हो गया। किवकी रचनाओंके प्रेरक अनेक श्रावक रहे हैं, जिससे किव इतने विशाल-साहित्यका निर्माण कर सका है।

'पासणाहचरिउ'में किवने २३वे तीर्थंकर पार्श्वनाथकी कथा निबद्ध की है। यह ग्रन्थ डॉ॰राजाराम जैन द्वारा सम्पादित होकर शोलापुर दोसी-ग्रन्थ-मालासे प्रकाशित है। यह किवका पौराणिक महाकाव्य है। किवने इसमें पार्श्वनाथकी साधनाके अतिरिक्त उनके शौर्य, वीर्य, पराक्रम आदि गुणोंको भी उद्घाटित किया है। काव्यके संवाद रुचिकर है और उनसे पात्रोंके चरित्र-पर पूरा प्रकाश पड़ता है। रइधूकी समस्त कृतियोंमें यह रचना अधिक सरस और काव्यगुणोंसे युक्त है। कथावस्तु सात सन्धियोंमें विभक्त है।

'णेमिणाहचरिउ' में २२वें तीर्यंकर नेमिनाथका जीवन वर्णित है। इसकी कथावस्तु १४ सिन्धयोंमें विभक्त है और ३०२ कड़वक हैं। इस पौराणिक महा-काव्यमें भी रस, अलंकार आदिकी योजना हुई है। इसमें ऋषभदेव, और वर्द्धमानका भी कथन आया है। प्रसगवश भरत चक्रवर्ती, भोगभूमि, कर्म-भूमि, स्वर्ग, नरक, द्वोप, समुद्र, भरत, ऐरावतादि क्षेत्र, षट्कुलाचल, गगा, सिन्धु आदि नदियाँ, रत्नत्रय, पचाणुत्रत, तीन गुणव्रत, चार शिक्षाव्रत, अष्ट-मूलगुण, षड्द्रव्य एव श्रावकाचार आदिका निरूपण किया गया है। मुनिधर्म-के वर्णन-प्रसंगमें ५ समिति, ३ गुप्ति, १० धर्म द्वादश अनुप्रेक्षा, २२ परीषहजय और षडावश्यकका कथन आया है। इसप्रकार यह काव्य दर्शन और पुराण तत्त्वकी दृष्टिसे भी समृद्ध है।

'सम्मइजिणचरिउ'—इस काव्यमे अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीरका जीवनचरित गुम्फित है। किवने दर्शन, ज्ञान और चारित्रकी चर्चाके अनन्तर वस्तुवर्णनोंको भी सरस बनाया है। महावीर शेशव-कालमें प्रवेश करते है। माता-िपता स्नेहवश उन्हें विविध-प्रकारके वस्त्राभूषण धारण कराते है। किव इस मार्मिक प्रसंगका वर्णन करता हुआ लिखता है—

सिरि-सेहरु णिरुवमु रयणु-जिंडि । कुंडल-जुउ सरेणि सुरेण घडिउ । भालयिल-तिलउ गिल-कुसुममाल । कंकणिह हत्थु अलिगण खल ॥ किकिणिहि-सह्-मोहिय-कुरग । किंड-मेहलडिकदेसिहँ अभग ॥ तह कट्टारु वि मणि छुरियवतु । उरु-हार अद्धहारिहँ सहतु । णेवर-सिज्जिय पायिहँ पहट्ठ । अगुलिय समुद्दादय गुणट्ठ । —सम्मेड०—५।२३।५-९ ।

१. णेमिणाहचरिउ १३।५ ।

२०२ : तीर्थंकर महाबीर और उनकी आचार्य परम्परा

इस काव्यमें जयकुमार और मुलोचनाकी कथा अंकित है। इस प्रस्थमें कुल १३ सिन्ध्याँ ३०४ कड़वक और १२ संस्कृत पद्य हैं। यद्यपि इसमें मेथेक्वरकी कथा अंकित की गई है, पर किवने उसमें अपनी विशेषता भी प्रविश्वत की है। वह गंगा नदीमें निमग्न हाथीपरसे सुलोचनाको जलमें गिरा देता है। आचार्य जिनसेन अपने महापुराणमें सुलोचनासे केवल चीत्कार कराके ही गङ्गा-देवी द्वारा हाथीका उद्धार करा देते हैं। पर महाकिव रइधू इस प्रसंगको अत्यन्त मार्मिक बनानेके लिए सती-साध्वी नायिका सुलोचनाको करण चीत्कार करते हुए मूच्छित रूपमें अंकित करते हैं। परचात् उसके सतीत्वकी उद्दाम व्यंजनाके हेतु उसे हाथीपरसे गङ्गाके भयानक गर्तमें गिरा देते हैं। नायिकाकी प्रार्थना एवं उसके पुण्यप्रभावसे गङ्गादेवी प्रत्यक्ष होती है और सुलोचनाका जय-जयकार करती हुई गङ्गातटपर निर्मित रत्नजिटत प्रासादमें सिहासनपर उसे आरूढ़ कर देती है। कथानकका चरमोत्कर्ष इसी स्थानपर संपादित हो जाता है। किवने मेहेसरचरिउको पौराणिक काव्य बनानेका पूरा प्रयास किया है।

#### सिरिबालचरिउ

श्रीपालचरितको दो घाराएँ उपलब्ध होती है। एक घारा दिगम्बर सम्प्र-दायमें प्रचलित है और दूसरी श्वेताम्बर सम्प्रदायमें। दोनों सम्प्रदायोंकी कथा-वस्तुमे निम्नलिखित अन्तर है—

- १. माता-पिताके नाम सम्बन्धी अन्तर।
- २. श्रीपालकी राजगद्दी और रोग सम्बन्धी अन्तर।
- ३ माँका साथ रहना तथा वैद्य सम्बन्धी अन्तर ।
- ४. मदनसुन्दरी-विवाह सम्बन्धी अन्तर।
- ५ मदनादि कुमारियोंकी माता तथा कुमारियोंके नागोंमें अन्तर।
- ६. विवाहके बाद श्रीपालके भ्रमणमें अन्तर।
- ७. श्रीपालका माता एवं पत्नीसे सम्मेलनमें अन्तर।

श्रीपालचिरत एक पौराणिक चिरत-काव्य है। किवने श्रीपाल और नयना-सुन्दरीके आख्यानको लेकर सिद्धचक्रविधानके महत्त्वको अंकित किया है। यह विधान बड़ा ही महत्त्वपूर्ण माना जाता है और उसके द्वारा कुष्ठ जैसे रोगोंको दूर किया जा सकता है। नयनासुन्दरी अपने पिताको निर्भीकतापूर्वक उत्तर देती हुई कहती है—

१. मेहेसर० ७।१६।१-१०-१० |

भो ताय-ताय पर्दे णिरु अजुत्तु । जंपियउ ण मुणियउ जिणहु सुत्तु । बरकुलि उवण्ण जा कण्ण होइ । सा लज्ज ण मेल्लइ एन्छ लोय । बाद-विवाउ नउ जत्तु ताउ । तहें पुणु तुज अक्खिम णिसुणि राय । बिहुलोयविरुद्धउ एहु कम्मु । जं सु सइंवरु गिण्हह सुछम्मु । जइ मण इच्छइ किज्जइ विवाहु । तो लोयसुहिल्लउ इहु पवाहु ।

राध्य ।

अर्थात् हे पिताजी, आपने जिनागमके विरुद्ध ही मुझे अपने आप अपने पितिके चुनाव कर देनेका आदेश दिया है, किन्तु जो कन्याएँ कुलीन होती हैं वे कभी भी ऐसी निलंज्जताका कार्य नहीं कर सकतीं। हे पिताजी, मैं इस सम्बन्ध में वाद-विवाद भी नहीं करना चाहती। अतएव हे राजन्, मेरी प्रार्थना ध्यान-पूर्वक सुनें। आपका यह कार्य लोक-विरुद्ध होगा कि आपकी कन्या स्वयं अपने पितिका निर्वाचन करे। अतः मुझसे कहे बिना ही आपकी इच्छा जहाँ भी हो, वहीं पर मेरा विवाह कर दें।

नयनासुन्दरीको भवितव्यता पर अपूर्व विश्वास है। वह स्वयंकृत कर्मीके फलभोगको अनिवार्य समझती है। किवने प्रसंगवश सिद्धचक्रमहात्म्य, नवकारमहात्म्य, पुण्यमहात्म्य, सम्यक्त्वमहात्म्य, उपकारमिहमा एव धर्मानुष्ठानका महात्म्य बत्तलाया है। इस प्रकार यह रचना व्रतानुष्ठानकी दृष्टिसे भी महत्त्वपूर्ण है।

### बलहद्दचरिउ

इस ग्रन्थमें रामकथा वर्णित है। बलभद्र रामका अपर नाम है। किवने परम्परागत रामकथाको ग्रहण किया है और काव्योचित बनानेके लिए जहाँ तहाँ कथामें सशोधन और परिवर्तन भी किये हैं।

### **युक्कोसलच**रिउ

यह लोकप्रिय आख्यान है। कवि रइधूने चार सन्धियो और ७४ कड़वकोमें इस ग्रन्थको पूर्ण किया है। पुण्यपुरुष सुकोसलकी कथा वर्णित है।

### **धण्णकुमारचरि**उ

कविने धन्यकुमारके चरितको लेकर खण्डकाव्यकी रचना की है। इस काव्य-ग्रन्थमें बताया गया है कि पुण्यके उदयसे व्यक्तिको सभी प्रकारकी सामग्रियौँ प्राप्त होती है। कविने धर्म-महिमा, कर्म-महिमा, पुण्य-महिमा, उद्यम-महिमा, आदिका चित्रण किया है।

२०४ : तीर्थंकर महाबीर जीर उनकी आचार्य परम्परा

# सम्बसगुजनिङ्काणकच्य

यह अध्यात्म और आचारमूलक काव्य है। इसमें कविने सम्यग्दर्शन और उसके आठ अंगोंके नामोल्लेख कर उन अंगोंको घारण करनेके कारण प्रसिद्ध हुए महान् नर-नारियोंके कथानक अंकित किये हैं। ग्रन्थमें चार सन्धियां और १०२ कड़वक हैं।

## जसहरचरिउ

रइधूने भट्टारक कमलकीर्तिकी प्रेरणासे अग्रवालकुलोत्पन्न श्रीहेमराज संघ-पतिके आश्रयमें रहकर इस ग्रन्थकी रचना की है। इसमें ४ सिन्धयाँ और १०४ कड़वक हैं। पुण्यपुरुष यशोधरकी कथा विणित है।

### बित्तसार

इस रचनामें कुल ८९३ गाथाएँ हैं और ७ अंक हैं। कविने सिद्धोंको नम-स्कार कर व्रतसार नामक ग्रन्थके लिखनेकी प्रतिज्ञा की है। इसमें सम्यग्दर्शन, १४ गुणस्थान, द्वादशव्रत, ११ प्रतिमा, पंचमहाव्रत, ५ समिति, षड्आवश्यक आदिके साथ कर्मोंकी मूलप्रकृतियाँ उनके आस्रवके कारण स्थितिबंध, प्रदेश-बन्ध, अनुभागबन्ध, द्वादश अनुप्रेक्षाएँ, दश्धमं, ध्यान, तीनों लोक आदिका वर्णन आया है। सिद्धान्त-विषयको समझनेके लिए यह ग्रन्थ उपयोगी है।

## सिद्धंतत्थसारो (सिद्धान्तार्थसार)

इसमें १३ अंक और १९३३ गांधाएँ हैं। गुणस्थान, एकादश प्रतिमा, द्वादश-व्रत, सप्त व्यसन, चतुर्विध दान, द्वादश तप, महाव्रत, समितियाँ, पिण्डशुद्धि, उत्पाददोष, आहारदोष, संयोजनदोष, इंगारघूमदोष, दातृदोष, चतुर्दश मल-प्रकार, पंचेन्द्रिय एवं मन निरोध, षड्आवश्यक, कर्मबन्ध, कर्मप्रकृतियाँ, द्वादशां-गश्रुत, द्वादशांगवाणीका वर्ण्यंविषय, द्वादश अनुप्रेक्षा, दश धर्म, ध्यान आदिका वर्णन आया है।

#### अणथमिउकहा

इसमें रात्रि-भोजनत्यागका वर्णन है। तथा उससे सम्बन्धित कथा भी आई है।

इसप्रकार महाकवि रइधूने काव्य, पुराण, सिद्धान्त, आचार एवं दर्शन विषयक रचनाएँ अपभ्रंशमें प्रस्तुत कर अपभ्रंश-साहित्यको श्रीवृद्धि की है। श्री पं० परमानन्दजी शास्त्रीके पश्चात् रइधू-साहित्यको सुव्यवस्थितरूपसे प्रकाशमें लानेका श्रेय डॉ० राजाराम जैनको है। महाकवि रइधूने षट्धर्मोपदेश-माला, उवएसरयणमाला, अप्पसंब्बोहकव्व और संबोहपंचासिका जैसे आचार सम्बन्धी ग्रन्थोंकी भी रचना की है।

## विमलकीर्ति

अपन्न शमें कथा-साहित्यकी रचना करनेवाले किव विमलकीर्ति प्रसिद्ध हैं किव माथुरगच्छ बागड़संघके मुनि रामकीर्तिका शिष्य था। सुगन्धदशमीकथा-की प्रशस्तिमें विमलकीर्तिको रामकीर्तिका शिष्य बताया गया है। लिखा है—

> रामिकत्ति गुरु विणउ करेविणु, विमलकित्ति महियलि पडेविणु । पच्छइ पुणु तवयरण करेविणु, सइ अणुकमेण सो मोक्ख लहेसइ।'

जगत्मुन्दरीप्रयोगमालाकी प्रशस्तिमें भी विमलकीर्तिका उल्लेख आया है इस उल्लेखसे वह वायउसघके आचार्य सिद्ध होते हैं।

> आसि पुरा वित्थिण्णे वायउसंघे ससंघ-सकासो । मृणि राम इत्ति धीरो गिरिव्व णइसुव्व गंभीरो ॥१८॥ संजाउ तस्स सीसो विवुहो सिरि 'विमल इत्ति' विक्खाओ । विमलयइकित्ति खडिया धवलिया घरणियल-गयणयलो ॥१९॥

जैन-साहित्यमें रामकीर्ति नामक दो विद्वान् हुए हैं। एक जयकीर्तिके शिष्य हैं, जिनकी लिखी प्रशस्ति चित्तौड़में वि० सं० १२०७ की प्राप्त हुई है। यही रामकीर्ति सभव हैं विमलकीर्तिके गुरु हों। जगत्सुन्दरीप्रयोगमालाके रचयिता यश कीर्ति विमलकीर्तिके शिष्य थे। उस ग्रन्थके प्रारंभमें धनेश्वर सूरिका उल्लेख किया है। ये धनेश्वरसूरि अभयदेवसूरिके शिष्य थे और इनका समय वि० सं० ११७१ है। इससे भी प्रस्तुत रामकीर्ति १३ वी शतीके अन्तिम चरण और १३वीके प्रारंभिक विद्वान् ज्ञात होते हैं। पं० परमानन्दजी शास्त्रीने भी विमलकीर्तिका समय १३वी शती माना है।

विमलकीर्तिकी एक ही रचना 'सोखवइविहाणकहा' उपलब्ध है। इसमें व्रत-विधि और उसके फलका निरूपण किया है। कविने इस कथाके अन्तमें आशीर्वाद देते हुए लिखा है कि जो व्यक्ति इस कथाको पढ़े-पढायेगा, सुने-सुना-येगा, वह संसारके समस्त दुःखोंसे मुक्त होकर मुक्तिरमाको प्राप्त करेगा। बताया है—

जो पढइ सुणइ मिण भावइ, जिणु आरहह सुह संपइ सो णरु लहइ। णाणु वि पज्जइ भव-दुह-खिज्जइ सिद्धि-विलासणि सो रमइ॥

१. राजस्यान शास्त्रभंडारकी ग्रन्थसूची, चतुर्थ जिल्द, पृ० ६३२।

२०६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा

किंव लक्ष्मणदेवने 'णेमिणाहचरिउ' की रचना की है। इस प्रन्थकी सिन्ध-पुष्पिकाओंमें किंवने अपने आपको रत्नदेवका पुत्र कहा है। आरम्भकी प्रशस्तिसे ज्ञात होता है कि किंव मालवादेकके समृद्ध नगर गोणंदमें रहता था। यह नगर उस समय जैनधर्म और जैनिवद्याका केन्द्र था। किंव पुरवाडवंशमें उत्पन्न हुआ था। यह अत्यन्त रूपवान, धार्मिक और धनधान्य-सम्पन्न था। किंविकी रचनासे यह भी ज्ञात होता है कि उसने पहले व्याकरणप्रन्थकी रचना की थी, जो विद्वानोंका कण्ठहार' थी। किंविने प्रशस्तिमें लिखा है—

मालवय-विसय अंतरि पहाणु, सुरहरि-भूसिउ णं तिसय-ठाणु। णिवसइ पट्टाणु णामइँ महंतु, गाणंदु पसिद्ध बहुरिद्धिवंतु। आराम-गाम-परिमिउ घणेहि, णं भू-मंडणु किउ णियय-देहि। जहिं सरि-सरवर चउदिसि ह वण्ण, आणंदिय-पहियण तंडि विसण्ण।

४।२१

×

×

•

पउरवाल-कुल-कमल-दिवायर, विणयवंसु सँघहु मय सायरः । धण-कण-पुत्त-अत्थ-संपुण्णउ, आइस रावउ रूव रवण्णउ । तेण वि कयउ गंथु अकसायइ, बधव अंबएव सुसहायइ । ४।२२

इस प्रशस्तिके अवतरणसे यह स्पष्ट है कि कि गोणन्दका निवासी था।
यह स्थान सभवतः उज्जैन और भेलसाके मध्य होना चाहिए। श्री डाँ० वासुदेवशरण अग्रवालने 'पाणिनिकालीन भारत' में लिखा है कि महाजनपथ, दक्षिणमें प्रतिष्ठानसे उत्तरमें श्रावस्ती तक जाता था। यह लम्बा पथ भारतका
दक्षिण-उत्तर महाजनपथ कहा जाता था। इसपर माहिष्मती, उज्जियनी, गोनद्द,
विदिशा और कौशाम्बी स्थित थे। हमारा अनुमान है कि यह गोनद्द ही कि
द्वारा उल्लिखत गोणन्द है। किवके अम्बदेव नामका भाई था, जो स्वयं किव
था, जिसने किवको काव्य लिखनेकी प्रेरणा दी होगी।

#### स्थितिकाल

किव स्थितिकालके सम्बन्धमें निचित्त रूपसे कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि किवने स्वयं ग्रन्थरचना-कालका निर्देश नहीं किया है। और न अपनी गुर्वावली और पूर्व आचार्योंका उल्लेख ही किया है। अतएव रचनाकाल-के निर्णयके लिए केवल अनुमान ही शेष रह जाता है।

बाचार्यतुस्य काव्यकार एवं छेखक : २०७

१. जिह पढमु जाउ वायरण सारु, जो बृहियण-कंठाहरणु चारु ।

'णेमिणाहचरित्र' की दो पाण्डुलिषियाँ उपलब्ध हैं। एक पाण्डुलिपि पंचा-यत्तीमंदिर, दिल्लीमें सुरक्षित है, जिसका लेखनकाल वि० सं० १५९२ है। इस ग्रन्थकी दूसरी पाण्डुलिपि वि० सं० १५१० की लिखी हुई प्राप्त होती है। यह प्रति पाटौदी ज्ञास्त्र-भण्डार जयपुरमें है। अतएव यह निक्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि ग्रन्थकी रचना वि० सं० १५१० के पूर्व हुई है। भाषा-शैली और वर्णनकमकी दृष्टिसे यह ग्रन्थ १४वीं ज्ञताब्दीका होना चाहिए। प्रायः यह देखा जा सकता है कि प्राचीन अपभ्रंश-काव्योंमें छन्दका वैविध्य नहीं है। इस प्रस्तुत ग्रन्थमें भी छन्द-वैविध्य नहीं पाया जाता है। हेला, दुवइ और वस्तुबन्ध आदि थोड़े ही छन्द प्रयुक्त हैं।

#### रचना

किवकी एकमात्र 'णेमिणाहचरिउ' रचना ही उपलब्ध है। इस ग्रन्थमें चार सिन्धयाँ या चार परिच्छेद और ८३ कड़वक हैं। ग्रन्थ-प्रमाण १३५० क्लोकके लगभग है। प्रथम सिन्धमें मंगल-स्तवनके अनन्तर, सज्जन-दुर्जन स्मरण किया गया है। तदनन्तर किवने अपनी अल्पज्ञता प्रदिशत की है। मगधदेश और राज्यगृह नगरके वर्णनके पश्चात् किव राजा श्रेणिक, द्वारा गौतम गणधरसे नेमिनाथका चिरत वर्णन करनेके लिए अनुरोध कराता है। बराडक देशमें द्वारावती नगरीमें जनादेंन नामका राजा राज्य करता था। वही शौरीपुरनरेश समुद्रविजय अपनी शिवदेवीके साथ निवास करते थे। जरासन्धके भयसे यादवगण शौरीपुर छोड़ कर द्वारकामें रहने लगे। यहीं तीर्थंकर नेमिनाथका जन्म हुआ और इन्द्रने उनका जन्माभिषेक सम्पन्न किया।

दूसरी संधिमें नेमिनाथकी युवावस्था, वसन्तवर्णन, पुष्पावचय, जलक्रीड़ा आदिके प्रसंग आये हैं। नेमिनाथके पराक्रमको देखकर कृष्णको ईर्ष्या हुई और वे उन्हें किसी प्रकार विरक्त करनेके लिए प्रयास करने लगे। जूनागढ़के राजाकी पुत्री राजीमितिके साथ नेमिनाथका विवाह निश्चित हुआ। बारात सजधज कर जूनागढ़के निकट पहुँचती है। और नेमिनाथकी दृष्टि पार्श्ववर्ती बाड़ोंमें बन्द चीत्कार करते हुए पशुओंपर पड़ती है। उनके दयालु हृदयको वेदना हीती है और वे कहते हैं यदि मेरे विवाहके निमित्त इतने पशुओंका जीवन संकटमें है तो ऐसा विवाह करना मैंने छोड़ा।

पशुओं को छुड़वाकर रथसे उतर कंकण और मुकुट फेंककर वे वनकी ओर चल देते हैं। इस समाचारसे बारातमें कोहराम मच जाता है। राजमती मूर्च्छा खाकर गिर पड़ती है। लोगोंने नेमिनाथको लौटानेका प्रयत्न किया, किन्तु सब व्यर्थ हुआ। वे पासमें स्थित ऊर्जयन्तगिरिपर चले जाते हैं। और सहस्नाम्न

२०८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा

वनमें वस्त्रालंकारका त्यागकर दिगम्बरमुद्रा धारण कर छेते हैं।

तीसरी सन्धिमें राजमितकी वियोगावस्थाका चित्रण है। किवने बढ़ी सहृद-यता और सहानुभूतिके साथ राजमितकी करूण मावनाओंका चित्रण किया है। राजमित मी विरक्त हो जातो है और वह भी तपस्चरण द्वारा आत्म-साधनामें प्रकृत हो जाती है।

चतुर्थ संधिमें तपश्चर्याके द्वारा नेमिनाथको केवलजामकी प्राप्ति होनेका कथन आया है। उनकी समवशरण-सभा आयोजित होती है। वे प्राणिकल्या-णार्थ धर्मोपदेश देते हैं और अन्तमें निर्वाण प्राप्त करते हैं। कविने संसारकी विवशताका सुन्दर चित्रण किया है। किव कहता है—

जसु गेहि अण्णु तसु अरुइ होइ, जसु भोजसत्ति तसु ससु ण होइ। जसु दाण छाहु तसु दविणु णत्थि, जसु दविणु तासु अइ-लोहु अत्थि। जसु मयण राउ तसि णत्थि भाम, जसु भाम तसु छवण काम।।३।२

अर्थात् जिस मनुष्यके घरमें अन्त भरा हुआ है उसे भोजनके प्रति अरुचि है। जिसमें भोजन पचानेकी शक्ति है उसे शस्य-अन्त नहीं। जिसमें दानका उत्साह है उसके पास घन नहीं। जिसके पास घन है उसमें अतिलोभ है। जिसमें कामका प्रभुत्व है उसके भार्या नहीं। जिसके पास भार्या है उसका काम शान्त है।

कविने सुभाषितोंका भी प्रयोग यथास्थान किया है। इनके द्वारा उसने काव्यको सरस बनानेकी पूरी चेष्टा की है।

कि जीयइं धम्म-विविज्जिएण—धर्मरिहत जीनेसे क्या प्रयोजन ?
कि सुउइं संगरि कायरेण—युद्धमें कायर सुभटोंसे क्या ?
कि वयण असच्चा भासणेण—झूठ वचन बोलनेसे क्या प्रयोजन है ?
कि पुत्तइ गोत्त-विणासणेण—कुलका नाश करनेवाले पुत्रसे क्या ?
कि फुल्लइं गंध-विविज्जिएण—गन्धरिहत फूलसे क्या ?

इस ग्रन्थमें श्रावकाचार और मुनि-आचारका भी वर्णन आया है। तेजपाल

तेजपालके तोन काव्य-प्रन्थ उपलब्ध हैं। किव मूलसंघके भट्टारक रत्न-कीत्ति, भुवनकीत्ति, धर्मकीत्ति और विशालकीत्तिकी आम्नायका है। वासवपुर नामक गाँवमें बरसावडह वंशमें जाल्हड नामके एक साहू थे। उनके पुत्रका नाम सुजउ साहू था। वे दयावन्त और जिनधर्ममें अनुरक्त थे। उनके चार पुत्र थे—रणमल, वल्लाल, ईसर और पोल्हणु। ये चारों ही भाई खण्डेलवाल कुलके भूषण थे । रणमल साहूके पुत्र ताल्हडय साहू हुए । इनका पुत्र कवि तेजपाल था ।

कवि सुन्दर, सुभग और मेघावी होनेके साथ भक्त भी था। उसने ग्रंथ-निर्माणके साथ संस्कृतिके उत्थापक प्रतिष्ठा आदि कार्योमें भी अनुराग प्रदर्शित किया था। कविसे ग्रन्थ-रचनाओंके लिये विभिन्न लोगोंने प्रार्थना की और इसी प्रार्थनाके आधारपर कविने रचनाएँ लिखी हैं।

#### स्थितिकाल

कविकी रचनाओं में स्थितिकालका उल्लेख है। अतएव समयके सम्बन्धमें विवाद नहीं है। कविने रत्नकीर्त्ति, भुवनकीर्त्ति, धर्मकीर्त्ति आदि भट्टारकोंका निर्देश किया है, जिससे कविका काल विक्रमकी १६वीं शती सिद्ध होता है। किवने वि० सं० १५०७ वैशाख शुक्ला सप्तमीके दिन 'वरंगचरिउ' को समाप्त किया है।

'संभवणाहचरिउ' की रचना थील्हाके अनुरोधसे वि० सं० १५०० के लग-भग सम्पन्न की गई है। 'पासपुराण' को मुनि पद्मनिन्दिके शिष्य शिवनिन्द-भट्टारकके सकेतसे रचा है। कविने इस ग्रंथको वि० स० १५१५ में कार्त्तिक-कृष्णा पंचमीके दिन समाप्त किया है। अतएव कविका स्थितिकाल विक्रमकी १६वीं शती निञ्चित है।

किवको 'संभवणाहचरिउ' के रचनेकी प्रेरणा भादानक देशके श्रीप्रभनगरमें दाऊदशाहके राज्यकालमे थील्हासे प्राप्त हुई है। श्रीप्रभनगरके अग्रवालवशीय मित्तल गोत्रीय साहू लक्ष्मणदेवके चतुर्थ पुत्रका नाम थील्हा था, जिसकी माताका नाम महादेवी और प्रथम धर्मपत्नीका नाम कोल्हाही था। और दूसरी पत्नीका नाम आसाही था, जिससे त्रिभुवनपाल और रणमल नामके पुत्र उत्पन्न हुए। साहू थील्हाके पाँच भाई थे, जिनके नाम खिउसी, होलू, दिवसी, मिल्लदास और कुथदास है। ये सभी व्यक्ति धर्मनिष्ठ, नीतिवान और न्यायपालक थे। लक्ष्मणदेवके पितामह साहू होलूने जिनबिम्ब-प्रतिष्ठा करायी थी। उन्हींके वंशज थील्हाके अनुरोधसे किव तेजपालने 'सभवणाहचरिउ'की रचना की है। इस चरित्रप्रथमे ६ सिन्धया और १७० कड़वक हैं। इसमे तृतीय तीर्थंकर संभवनाथका जीवन गुम्फित है। कथावस्तु पौराणिक है; पर किवने अवसर मिलने पर वर्णनोको अधिक जीवन्त बनाया है। सिन्धवाक्यमें बताया है—

'इय संभवजिणचरिए सावणयारविहाणफलाणुसरिए कइतेजपालविष्णदे सञ्जणसंदोहमणि-अणुमण्णिदे सिरिमहाभव्व-थील्हासवणभूसणो संभवजिण-

२१० : तीर्थंकर महाबीर और उनकी आचार्य परम्परा

णिव्याणगमणो णाम छट्टो परिच्छेबो समलो ॥ संधि ६ ॥'

कविने नगरवर्णनमें भीपदृता दिखलाई है। वह देश, नगरका सजीव चित्रण करता है। लिखा है—

इह इत्यु दीवि भारिह पसिद्धु, णामेण सिरिपहु सिरि-सिमद्धु।
दुग्गु वि सुरम्मु जण जिणय-राउ, परिहा परियरियउ दीहकाउ।
गोउर सिर कलसाइय पयंगु, णाणा लिच्छए आलिंगि पंगु।
जिंह जणणयणाणंदिराइं, मुणि-यण-गुण-मंडियमंदिराइं।
सोहंति गउरवरकइ-मणहराइं, मिण-जिडयिकनाडइं सुंदराइं।
जिंह वर्साह महायण चुय-पमाय, पर-रमिण-परम्मुह मुक्क-माय।
जिंह समय करिड घड घड हडंति, पिडसहें दिसि विदिसा फुडंति।
जिंह पवण-गमण धाविय तुरंग, णं वारि-रासि भंगुर-तरंग।
जो भूसिउ णेत्त-सुहावणेहि, सरयव्य धवल-गोहणगणेहिं।
सुरयण वि समीहिंह जिंह सजम्मु, मेल्लेविणु सग्गालउ सुरम्मु।

कविकी दूसरी रचना 'वरंगचरिउ' है। इसमें चार सन्धियाँ हैं। २२वें तीर्थंकर यदुवंशी नेमिनाथके जासनकालमें उत्पन्न हुए पुण्यपुरुष वरांगका जीवनवृत्त प्रस्तुत किया गया है। किवने इस रचनाको विपुलकीर्तिके प्रसादसे सम्पन्न किया है। पंचपरमेष्ठी, जिनवाणी आदिको नमस्कार करनेके परचात् ग्रन्थकी रचना आरंभ की है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय कड़वकमें किवने अपना परिचय अंकित किया है। अन्तिम प्रशस्तिमें भी किवका परिचय पाया जाता है।

कविको तीसरी रचना 'पासपुराण' है। यह भी खण्डकाव्य है, जो पद्धड़िया छन्दमें लिखा गया है। यह रचना भट्टारक हर्षकीर्ति-भण्डार अजमेरमें सुरक्षित है। किवने यदुवशी साहू शिवदासके पुत्र भूघिल साहुकी प्रेरणासे रचा है। ये मुनि पद्मनित्दके शिष्य शिवनित्द भट्टारककी आम्नायके थे तथा जिनधर्मरत श्रावकधर्मप्रतिपालक, दयावन्त और चतुर्विध संघके संपोषक थे। मुनि पद्मनित्दके शिवनित्दको दीक्षा दो थी। दीक्षासे पूर्व इनका नाम सुरजन साहु था। सुरजन साहु संसारसे विरक्त और निरन्तर द्वादश भावनाओं के चिन्तनमें संलग्न रहते थे। प्रशस्तिमें साहु सुरजनके परिवारका भी परिचय आया है।

इस प्रकार किव तेजपालने चरितकाव्योंकी रचना द्वारा अपभ्रंश-साहित्य-की समृद्धि की है।

### घनपाल द्वितीय

धनपाल कविने 'बाहुबलिचरिउ'की रचना की है। इस ग्रन्थकी प्रति आमेर-

आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक: २११

शास्त्र-भाण्डार जयपुरमें सुरक्षित है। कविने ग्रन्थके आदिमें अपना परिचय दिया है।

> गुज्जर देश मज्जि णयवट्टणु, वसइ विउलु पल्हणपुर पट्टणु । वीसलएउ राउ पयपालउ, कुवलय-मंडणु सउलु व मालउ । तिह् पुरवाडवंस नायामल, अगणिय-पुव्वपुरिस-णिम्मल कुल । पुणु हुउ राय सेट्टि जिणभत्तउ, भोवइं णामें दयगुण जुत्तउ । सुहउपउ तहो णंदणु जायउ, गुरु सज्जणहं भुअणि विक्खायउ । तहो सुउ हुउ धणवाल धरायले, परमप्पय-पय-पंकय-रउ अलि । एतिह तिहं जिणितित्यण मंत्तउ, मिह भमंतु पल्हणपूरे पत्तउ ।

अर्थात् धनपाल गुर्जर देशके रहनेवाले थे। पल्हणपुर इनका वास-स्थान था। इनके पिताका नाम सुहडदेव और माताका नाम सुहडादेवी था। ये पुरवाड जातिमें उत्पन्न हुए थे। किवके समय राजा बीसलदेव राज्य कर रहा था। योगिनीपुर (दिल्ली) में उस समय महम्मदशाहका शासन था। किवने यह ग्रन्थ-रचना चन्द्रवाडनगरके राजा सारंगके मंत्री जायसवंशोत्पन्न साहू वासद्धर (वासधर) की प्रेरणासे की है। कृति समर्पित भी उन्हीको की गई है। वासाधरके पिताका नाम सोमदेव था, जो संभरी नरेन्द्र कर्णदेवके मत्री थे। किवने साहू वासाधरको सम्यग्दिष्ट, जिनचरणोंका भक्त, दयालु, लोकप्रिय, मिथ्यात्वरिहत और विशुद्धचित्त कहा है। इनको गृहस्थके दैनिक षट्कर्मोंमें प्रवीण राजनीतिमें चतुर और अष्टमूल गुणोंके पालनमें तत्पर बताया है। इनकी पत्नीका नाम उभयश्री था, जो पत्तिव्रता और शीलव्रत पालन करनेवाली थी। यह चतुविध सधको दान देती थी। इसके आठ पुत्र हुए—जसपाल, जयपाल, रत्तपाल, चन्द्रपाल, विहराज, पुण्यपाल, वाहड और रूपदेव। ये आठों पुत्र अपने पिताके समान ही धर्मात्मा थे।

किया है। उसने किवचक्रवर्ती धीरसेन, जैनेन्द्रव्याकरणरचियता देवनिन्द, श्रीवच्रसूरि और उनके द्वारा रिचत षट्दर्शनप्रमाणग्रन्थ, महासेन-सुलोचना-चिरत, रिवषण-पद्मचरित, जिनसेन-हरिवंशपुराण, जिटलमुनि-वरांगचरित, दिनकरसेन-कन्दर्पचरित, पद्मसेन-पार्वनाथचरित, अमृताराधना, गणि-अम्बसेन-चन्द्रप्रभचरित, धनदत्तचरित, किविविष्णुसेन, मुनिसिहनन्दि-अनुप्रेक्षा, णवकारमत्र, नरदेव, किवअसग-वीरचरित, सिद्धसेन, किवगोविन्द, जय-धवल, शालिभद्र, चतुर्मुख, द्रोण, स्वयंभू, पुष्पदन्त और सेढु किवका स्मरण किया है। इससे किवकी अध्ययनशीलता, पांडित्य और किवत्वधितपर

२१२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा

प्रकास पड़ता है। किन सन्तोषी था और स्वाधिमानी भी। बही कारण है कि उसने बाहुबलि-चरितकी रचना कर अपनेको मनस्वी घोषिस किया है।

किवके गुरु प्रभावका थे, जो अनेक शिष्यों सहित विहार करते हुए पल्हण-पुरमें पघारे। घनपालने उन्हें प्रणाम किया और मुनिने आशीर्वाद दिया कि तुम मेरे प्रसादसे विचलण होगे। किवके मस्तक पर हाथ रखकर प्रभाचन्द्र कहने लगे कि मैं तुम्हें मन्त्र देता हूँ। तुम मेरे मुखसे निकले हुए अक्षरोंको याद करो। घनपालने प्रसन्नतापूर्वक गुरु द्वारा दिये गये मंत्रको ग्रहण किया और शास्त्राभ्यासद्वारा सुकवित्व प्राप्त किया। इसके पश्चात् प्रभाचन्द्र खंभात, धारा-नगर और देवगिरि होते हुए योगिनीपुर आये। दिल्ली-निवासियोंने यहाँ एक महोत्सव सम्पन्न किया और भट्टारक रत्नकोर्तिके पद पर उन्हें प्रतिष्ठित किया।

किव धनपाल गुरुकी आज्ञासे सौरिपुर तीर्थंके प्रसिद्ध भगवान् नेमिनाथकी वन्दना करनेके लिये गये। मार्गमें वे चन्द्रवाडनगरको देखकर प्रभावित हुए और साहु वासाघर द्वारा निर्मित जिनालयको देखकर वही पर काव्य-रचना करनेमें प्रवृत्त हुए।

#### स्थितिकाल

कविके स्थितिकालका निर्णय पूर्ववर्ती किवयों और राजाओं के निर्देशसे संभव है। इस ग्रन्थकी समाप्ति वि० सं० १४५४ वैशाख शुक्ला त्रयोदशी, स्वाति नक्षत्र, सिद्धियोग और सोमवारके दिन हुई है। किवने अपनी प्रशस्तिमें मुहम्मदशाह तुगलकका निर्देश किया है। मुहम्मदशाहने वि० सं० १३८१ से १४०८ तक राज्य किया है।

भट्टारक प्रभावन्द्र भट्टारक रत्नकीर्त्तिके पदपर प्रतिष्ठित हुए थे, इस कथनका समर्थन भगवतीआराधनाकी पंजिकाटीकाकी लेखक-प्रशस्तिसे भी होता है। इस प्रशस्तिमें बताया गया है कि वि०सं० १४१६ में इन्हीं प्रभावन्द्रके शिष्य ब्रह्म नाथूरामने अपने पढ़नेके लिए दिल्लीके बादशाह फिरोजशाह तुगलक-के शासन-कालमें लिखवाया था। फिरोजशाह तुगलकने वि० सं० १४०८-

१. संवत् १४१६ वर्षे चैत्रसुदिपञ्चम्या सोमवासरे सकलराजशिरो-मुकुटमाणिक्य-मरीचिपिजरीकृत-चरण-कमलपादपोठस्य श्रीपेरोजसाहैः सकलसाम्राज्यसुरीविभ्राणस्य समये श्रीदिल्या श्रीकुन्दकुन्दाचार्यान्वये सरस्वतीमच्छे बलात्कारगणे भट्टारकश्री-रत्नकीत्तिदेवपट्टोदयाद्रि-तरुणतरणित्वमुर्वीकुर्वाणरणः (णः ) भट्टारकश्रीप्रभाचन्द्रदेव-शिष्याणां ब्रह्मनायूराम । इत्याराघनार्याजकाग्रंथआत्मपठनार्य लिखापितम् ।

<sup>—</sup> कारा-जैनसिद्धान्तभवन प्रति

१४४५ तक राज्य किया है। असएव स्पष्ट है कि भट्टारक प्रभाचन्द्र वि० सं० १४१६ से कुछ समय पूर्व भट्टारकपदपर प्रतिष्ठित हुए होंगे। इस आलोकमें धनपालका समय विक्रमकी पन्द्रहवीं शती माना जा सकता है।

#### रसना

किव धनपालिंद्वतीयने 'बाहुबलिचरिउ' की रचना की है, जिसका दूसरा नाम 'कामचरिउ' भी है। ग्रन्थ १८ संधियोंमें विभक्त है। इसमें प्रथम कामदेव बाहुबलिकी कथा गुम्फित है। बाहुबली ऋषभदेवके पुत्र थे और सम्राट् भरतके किनष्ठ भ्राता। बाहुबली सुन्दर, उन्नत एवं बल-पौरुषसे सम्पन्न थे। वे इन्द्रियजयी और उग्र तपस्वी भी थे। उन्होंने चक्रवर्ती भरतको जल, मल्ल और दृष्टि युद्धमें पराजित किया था। भरत इस पराजयसे विक्षुब्ध हो गये और प्रतिशोध लेनेकी भावनासे उन्होंने अपने भाई पर सुदर्शनचक्र चलाया। किन्तु देवोपनीत अस्त्र वंशघातक नहीं होते, अतएव वह चक्र बहुबलिकी प्रदक्षिणा देकर लौट आया। इससे बाहुबलिके मनमे परचात्ताप उत्पन्न हुआ। वे परिग्रह, कषायभाव, अहकार, राज्यसत्ता, न्याय-अन्याय, भाई-भाईका सम्बन्ध आदिके सम्बन्धमें विचार करने लगे। उन्होंने राज-त्यागका निरुच्य कर लिया और वे दिगम्बरदीक्षा लेकर आत्म-साधनामें प्रवृत्त हुए। उन्होंने कठोर तपश्चरण किया और स्वात्मोपलिब्ध प्राप्त की।

यह ग्रथ काव्य और मानवीय भावनाओंसे आतेप्रोत है। कविने यथास्थान वस्तु-चित्र प्रस्तुतकर काव्यको सरस बनानेका प्रयास किया है। हम यहाँ विवाहके अनन्तर वर-वधूके मिलनका एक उदाहरण प्रस्तुतकर कविके काव्यत्व-पर प्रकाश डालेंगे।

सोहइ कोइल-झुणि महुरसमए, सोहइ मेइणि पहु लद्ध जए। सोहइ मणिकणयालंकरिया, सोहइ सासय-सिरि सिद्धजुया। सोहइ संपइ सम्माण जणें, सोहइ जयलछी सुहडु रणें। सोहइ साहा जलइरस वणें, सोहइ वाया सुपुरिस वयणें। जह सोहइ एयहि वहु कलिया, तह सोहइ कण्णा वर मिलिया। कि वहणा वाया उब्भसए, कीरइ विवाह सोमंजसए। ७।५।

बाहुबलिचरित वास्तवमें महाकाव्यके गुणोसे युक्त है। कविने इसे सभी प्रकारसे सरस और कवित्वपूर्ण बनाया है।

## कवि इरिचन्द या जयमित्रहल

कवि हरिचन्द्रने अपनी गुरु-परम्पराका उल्लेख किया है। बताया है कि २१४: तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यंपरम्परा इनके गुरु पद्मनिन्द भट्टारक थे। ये मूळसंच बलात्कारगण और सरस्वतीयच्छ-के विद्वान थे। भट्टारक प्रभाचन्द्रके पट्टघर थे। पद्मनिन्द अपने समयके यशस्वी लेखक और संस्कृति-प्रचारक हैं। गुर्वाबलीमें पद्मनिन्दकी प्रशंसा करते हुए लिखा है—

> श्रीमत्त्रभाचन्द्रमुनींद्रपट्टे शक्वत्प्रतिष्ठः प्रतिभा-गरिष्ठः । विशुद्ध-सिद्धान्तरहस्य-रत्न-रत्नाकरो नंदतु पद्मनंदी॥२८॥ जैन सिद्धन्तभास्कर भाग १, किरण ४, पृ० ५३

दिल्लीमें वि० सं० १२९६ भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशीको रत्नकीर्त्ति पट्टारूढ़ हुए। ये १४ वर्षों तक पट्टपर रहे। रत्नकीर्त्तिके पट्टपर वि० सं० १३१० पौष शुक्ला पूर्णिमाको भट्टारक प्रभाचन्द्रका अभिषेक हुआ। परुचात् वि० सं० १३८५ पौष शुक्ला सप्तमीको प्रभाचन्द्रके पट्ट पर पद्मनिन्द आसीन हुए। इन्ही पद्म-निन्दिके शिष्योंमें जयिमत्रहल भी सम्मिलित थे।

श्री पं० परमानन्दजी शास्त्रीने अपने प्रशस्ति-संग्रहकी भूमिकामें एक घटना उद्धृत की है। बताया है कि पार्श्वनाथचिरतके कर्त्ता कि अग्रवाल (सं० १४७९) ने अपने ग्रंथकी अन्तिम प्रशस्तिमें सं० १४७१की एक घटनाका उल्लेख करते हुए लिखा है कि करहलके चौहानवंशी राजा भोजराज थे। इनकी पत्नीका नाम णाइक्कदेवी था। उससे संसारचन्द या पृथ्वीराज नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके राज्यमें सं० १४७१ माघ कृष्णा चतुर्दशी शनिवारके दिन रत्नमयी जिन-विम्बकी स्थापना की गयी। उस समय यदुवशी अमरसिंह भोजराजके मंत्री थे। उनके पिताका नाम ब्रह्मदेव और माताका नाम पद्मलक्षणा या। इनके चार भाई और भी थे, जिनके नाम करमसिंह, समरसिंह, नक्षत्रसिंह, और लक्ष्मणसिंह थे। अमरसिंहकी पत्नी कमलश्री पातिव्रत्य और घीलादि गुणोंसे विभूषित थी। उसके तीन पुत्र हुए—नन्दन, सोना साहु, लोणा साहु। इनमें लोणा साहु धार्मिक कार्योंमें विपुल धन खर्च करते थे। इन्होंने कि जय-मित्रहलकी प्रशंसा की है। अतः जयमित्रहलका समय भट्टारक प्रभाचन्द्रका पट्टाल है।

कवि हरिचन्द या जयिमत्रहलका समय विक्रमकी १५वीं शती है। यतः जयिमत्रहलने अपना मल्लिनाथकाव्य विक्रम स०१४७१ से कुछ समय पूर्व

जैन-ग्रंथ-प्रशस्तिसंग्रह, द्वितीय भाग, वीरसेवामंदिर, २१ दरियागंज, दिल्ली, प्रस्तावना, पृष्ठ ८६।

लिखा है। दूसरे ग्रंब 'वड्ढमाणचरित' भी मल्लिनायकाव्यसे एकाच वर्ष अग्ने-पीछे लिखा गया है।

### रचनाएँ

जयिमत्रहलकी दो रचनाएँ उपरुद्ध हैं—'बड्ढमाणचरिउ' और 'मिल्लिणाहकव्य'। 'बड्ढमाणचरिउ' का दूसरा नाम 'सेणियचरिउ' भी मिलता है। इस काव्यमें ११ सिन्ध या परिच्छेद बताये गये हैं। पर प्रारंभकी ५ सिन्धयाँ उपलब्ध सभी पाण्डुलिपियों नहीं मिलती हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रंथकी छठो सिन्ध ही प्रथम सिन्ध है। इस ग्रंथमें अन्तिम तीर्थंकर बढ़िमान महावीरका जीवनचरित अंकित है। साथ ही उनके समयमें होनेवाले मगधके शिशुनागवंशी सम्राट् बिम्बसार या श्रेणिककी जीवनगाथा भी अंकित है। यह राजा बड़ा प्रतापी और राजनीतिकुशल था। इसके सेनापित जम्बूकुमारने केरलके राजा मृगांकपर विजय प्राप्त कर उसकी पुत्री चिलावतीसे श्रेणिकका विवाह-सम्बन्ध करवाया था। इसकी पट्टमहिषी चेटककी पुत्री चेलना थी। चेलना अत्यन्त धर्मात्मा और पतिव्रता थी। श्रेणिकको जैनधमकी ओर लानेका श्रेय चेलनाको है। श्रेणिक तीर्थंकर महावीरके प्रमुख श्रोता थे। यह ग्रंथ देवरायके पुत्र संघाधिप होलिबम्मके अनुरोधसे रचा गया है।

दूसरी रचना 'मिल्लिणाहकव्व' है। इसमें १९वे तीर्थंकर मिल्लिनाथका जोवनचिरत अकित है। इसकी प्रति आमेर-शास्त्र-भण्डारमे भी अपूर्ण है। प्रथकी रचना कविने पृथ्वी नामक राजाके राज्यमें स्थित साहू आल्हाके अनुरोधसे की है। आल्हा साहूके चार पुत्र थे, जिनके नाम बाह्य साहु, तुम्बर, रतणऊ और गल्हग थे। इन्होंने ही इस काव्य-ग्रंथको लिखवाया है।

#### गुणभद्र

काष्टासंघ माथुरान्वयके मट्टारक गुणभद्र मलयकी त्तिके शिष्य थे। और भट्टारक यशः की त्तिके प्रशिष्य थे। ये कथा-साहित्यके विशेषज्ञ माने गये हैं। गुणभद्रका स्मरण महाकवि रइघूने भी किया है। साथ ही तेजपाल अौर महिन्दुने भी किया है। रइघूने इन्हे चिरत्रके आचरणमें धीर, संयमी, गुणि-जनोंके गुरु, मधुरभाषो, प्रवचनसे सबको सन्तुष्ट करनेवाला, जितेन्द्रिय, मान-

१. गुणभद्दु-महामइमहमुणीसु । जिणसंगहोमंडणु पंचमीसु ।

<sup>—</sup>संभवणाहचरित्र, १।२।५-७

२. गुणभद्सूरिगुणभद्ठाणु ""-संतिणाहचरित्र-१।५।

२१६ : तीर्थंकर महाबीर और उनकी आचार्य-परम्परा

रूपी महागवकी तर्जनाको सहन करनेवाला एवं भव्यवनोंको उद्बोचित करने बाला कहा है।

तहो वरपद्दु वहरिउंद अञ्जमु । घरिय घरितायरणु ससंजमु ॥
गृष गृणयणमणि पादयभूसणु । वयण-पउत्ति-जणिय-जणतूसणु ॥
कयकामाद्द्य - दोस - विसञ्जर्गु । देसिय-माण-महागय-तञ्जणु ॥
भवियण-मण-उप्पाद्दय - बोहणु । सिरिगुणबद्दमहारिसि सोहणु ॥

--सम्मद्-१०।३०।२१-२४

गुणभद्र प्रतिष्ठाचार्य भी थे। मैनपुरी (उत्तरप्रदेश) के जैन मन्दिरोंमें कुछ मूर्तियों एवं यंत्रों पर लेख उत्कीणित हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि वे प्रतिष्ठा-चार्य थे।

गुणभद्रका स्थितिकाल उनकी गुरुपरम्परा और समकालीन राजवंशोंके आधारपर निर्णीत किया जा सकता है। इन्होंने ग्वालियरके तोमरवंशी राजा हूंगरिसहके पुत्र कीर्त्तिसिंह या कर्णसिंहके राज्यकालमें अपनी रचनाएँ लिखी हैं। महाकवि रइधूने गुणभद्रका उल्लेख किया है। अतः गुणभद्रका समय रइधूके समकालीन या उनसे कुछ पूर्व होना चाहिए।

कारञ्जाके सेनगण-भण्डारकी लिपि-प्रशस्ति वि० सं० १५१० वैशाख शुक्ला तृतीयाकी लिखी हुई है, जो गोपाचलमें डूगरसिंहके राज्यकालमें भट्टारक गुणभद्रकी आम्नायके अग्रवालवशी गर्गगोत्रीय साहु जिनदासने लिखाई थी।

अतएव कवि गुणभद्रका समय १५वी शतीका अंतिम पाद या १६वी शतीका प्रथम पाद होना चाहिए।

### रचनाएँ

भट्टारक गुणभद्रने १५ कथा-प्रंथोंकी रचना की है, जो निम्न प्रकार हैं---

- १. सवणवारसिविहाणकहा (श्रावणद्वादशी-विधान-कथा)
- २. पक्खवइवयकहा (पाक्षिकव्रतकथा)
- ३. आयासपंचमीकहा--आकाशपंचमीकथा
- ४. चंदायणवयकहा—चन्द्रायणव्रतकथा
- ५. चंदणछट्ठीकहा—चन्दनषष्ठीकथा

सं० १५२९ वैसाख सुदी ७ बुधे श्रीकाष्ट्रासंघे म० श्रीमलयकीर्त्त म० श्रीगुणमद्रा-म्नाये अमोत्कान्त्रये मित्तलगोत्र .......प्रतिमालेखसंब्रह् (जैनसिद्धान्तभवन, आरा, वि० सं० १९९४) प्० ८,१४।

२. अनेकान्त, वर्ष १४, किरण १०, पू॰ २९६।

- ६. नरकउतारीदुग्घारसक्या
- ७. णिद्दुखसत्तमीकहा--निदु:खसप्तमीकथा
- ८. मज्डसत्तमीकहा-मुकुटसप्तमीकथा
- ९. पुष्फंजलीकहा—पुष्पांजलिकथा
- १०. रयणत्तयवयकहा--रत्नत्रयद्रतकथा
- ११. दहलक्खणवयकहा—दशलक्षणव्रतकथा
- १२. अणंतवयकहा-अनंतव्रतकथा
- १३. लद्धिविहाणकहा--लब्धिविधानकथा
- १४. सोलहकारणवयकहा—षोडशकारणव्रतकथा
- १५. सुगंधदहमीकहा-सुगधदशमीकथा

इन व्रत-कथाओं मे व्रतका स्वरूप, आचरण-विधि और उनकी फल प्राप्ति प्रतिपादित की गयी है। आत्मशोधनके लिये व्रतोकी नितान्त आवश्यकता है, क्योंकि आत्मशुद्धिके बिना कल्याण समव नहीं है। पाक्षिकश्रावक-कथा और अनन्तव्रत-कथा ये दो कथा-ग्रन्थ तो ग्वालियरिनवासी संवपित साहू उद्धरणके जिनमिदरमे निवास करते हुए साहू सारंगदेवके पुत्र देवदासकी प्रेरणासे रचे गये हैं। और अनन्तव्रतकथा, पुष्पांजलिव्रतकथा और दशलक्षणव्रतकथा ये तीन कथाकृतियाँ ग्वालियरिनवासी जयसवालवंशी चौधरी लक्ष्मणसिहके पुत्र प० भीमसेनके अनुरोधसे लिखी गई हैं। निर्दु:खसप्तमीकथा गोपाचल-वासी साहू बीधाके पुत्र सहजपालके अनुरोधसे लिखी गई है। शेष कथा-ग्रन्थ धार्मिक भावनासे प्रेरित होकर लिखे हैं। नामानुसार कथाओं में व्रतोंका स्व-रूपादि विणत है।

### हरिदेव

'मयणपराजयचरिउ'के रचयिता हरिदेवने ग्रन्थके आदिमें अपना परिचय दिया है जिससे यह ज्ञात होता है, कि इनके पिता का नाम चंगदेव और माता-का नाम चित्रा था। इनके दो बड़े भाई थे—िकंकर और कृष्ण। किंकर महा-गुणवान् तथा कृष्ण स्वभावतः निपुण थे। इनके दो छोटे भाई थे, जिनके नाम द्विअवर और राघव थे। कविने लिखा है—

चंगरबहु णवियजिणपयहु
तह चित्तमहासद्दि पढमु पुत्तु किंकर महागृणु ।
पुणु बीयउ कण्हु हुउ जेण लद्घु ससहाउ णियपुणु ।।
हरि तिज्जउ कइ जाणि यइ दियवह राघउ वेइ ।
ते लहुया जिणपय भुणहिं पावह माणु मलेइ ॥२॥

२१८: तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

इस कुटुम्ब का परिचय नागदेवके संस्कृत-मदनपराजयसे भी प्राप्त होता है। नागदेवने अपना मदनपराजय हरिदेवके इस अपभ्र'श-मदनपराजयके आधार पर ही लिखा है। वे चंगदेवके वंशमें सातवीं पीढ़ीमें हुए हैं। परिचय निम्न प्रकार है—

यः शुद्धसोमकुलप्यविकासनाकों जातोऽियनां सुरत्तकर्मुवि यंगदेवः । सन्नन्दनो हरिरसत्कवि-नागसिंहः तस्माद्भिष्ण्जनपत्तिर्मुवि नागदेवः ॥२॥ तज्जावु भी सुभिषजाविह हेमरामौ रामात्प्रियंकर इति प्रियदोऽियनां यः । तज्जिविकत्तित्ततमहाम्बुधिपारमाप्तः श्रीमल्लुगिज्जिनपदाम्बुजमत्तमृक्षः॥३॥

तज्जोऽहं नागदेवास्यः स्तोकज्ञानेन संयुतः। छन्दोऽलंकारकाव्यानि नाभिधानानि वेद्म्यहम् ॥४॥ कथाप्राकृतबन्धेन हरिदेवेन या कृता। वक्ष्ये संस्कृतबन्धेन भव्यानां धर्मवृद्धये॥५॥

अर्थात् पृथ्वीपर पिवत्र सोमकुलरूपी कमलको विकसित करनेके लिये सूर्यं रूप और याचकों के लिए कल्पवृक्षस्वरूप चंगदेव हुए। इनके पुत्र हिर हुए, जो असत्कविरूपी हस्तियों के लिए सिंह थे। उनके पुत्र वैद्यराज नागदेव हुए। नागदेवके हेम और राम नामके दो पुत्र हुए और ये दोनों ही अच्छे वैद्य थे। रामके पुत्र प्रियंकर हुए, जो याचकों के लिए प्रियं दानी थे। प्रियंकरके पुत्र मल्लुगित हुए, जो चिकित्सामहोद्दिषके पारगामी विद्यान् तथा जिनेन्द्रके चरण-कमलों के मत्त भ्रमर थे। उनका पुत्र में नागदेव हुआ, जो अल्पज्ञानी हूँ और छन्द, अलंकार, काव्य तथा शब्दकोशका जानकार नहीं हूँ। हरिदेवने जिस कथाको प्राकृत-बन्धमें रचा था, उसे ही मैं भव्योंकी धर्मवृद्धिके हैंतु संस्कृतमें लिख रहा हूँ। चंगदेवकी वंशाव्ली निम्नप्रकार प्राप्त होती है—

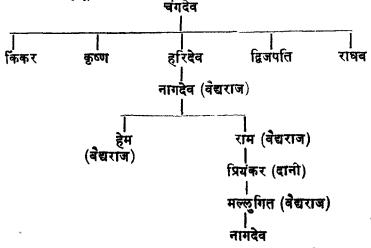

भाचार्यतुल्य काव्यकार एवं छेलकः २१९

इस वंशावलीसे कविके जीवन-परिचयका बोघ हो जाता है। पर उसके स्थितिकालके सम्बन्धमें कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं होती।

#### स्थितिकाल

'मयणपराजयचरिउ'की कथावस्तुका आधार शुमचन्द्रकृत क्वानाणंव है और परम्परानुसार शुभचन्द्रका समय भोजदेवके समकालीन माना जाता है। क्वानाणंवकी एक प्राचीन प्रति पाटणके शास्त्रभण्डारमें वि० सं० १२४८की लिखी हुई प्राप्त हुई है। अतः श्वानाणंवका रचनाकाल ९वीं शतीसे १२वीं शतीके बीच सिद्ध होता है। अतएव 'मयणपराजयचरिउ'की रचनाकी पूर्वावधि यही माननी चाहिए। उत्तरावधिका निश्चय प्राचीन हस्त्तलिखित प्रतियोंके आधारपर किया जा सकता है। 'संस्कृतमदनपराजयंको एक प्रतिका लेखनकाल वि० सं० १५७३ है और अपभ्रंश 'मयणपराजयचरिउ'की एक प्रति वि० सं० १६०८ और दूसरी वि० स० १६५४ की है। अतएव किव हरिदेवका समय नागदेवसे छठी पीढ़ी पूर्ण होनेके कारण कम-से-कम १५० वर्ष पहले होना चाहिए। इस प्रकार नागदेवका समय १३वी-१४वीं शताब्दी सिद्ध होता है।

प० परमानन्दजीने जयपुरके तेरापंथी बड़े मन्दिरके शास्त्रभण्डारमे वि॰ स० १५५१ मार्गशीषं शुक्ला अष्टमी गुरुवारकी लिखी हुई प्रतिका निर्देश किया है तथा आमेरभडारकी प्रति वि॰ स० १५७६ की लिखी हुई बताई है। और उन्होंने भाषा-शैली आदिके आधारपर हरिदेवका समय १४वी शताब्दोका अन्तिम चरण बताया है।

डॉ॰ हीरालालजी जैनने हरिदेवका समय १२वी शतीसे १५वी शतीके बीच माना है। २

#### रचनः

किवकी एक हो रचना 'मयणपराजयचरिउ' उपलब्ध है। इस ग्रथमे दो परिच्छेद है। प्रथम परिच्छेदमे ३७ और दूसरेमे ८१ इस प्रकार कुल ११८ कड़वक हैं। यह छोटा-सा रूपक खण्डकाव्य है। किवने इसमे मदनको जीतनेका सरस वर्णन किया है। कामदेव राजा, मोह मंत्री, अहकार, अज्ञान आदि सेना-पत्तियोके साथ भावनगरमे निवास करता था। चारित्रपुरके राजा जिनराज उसके शत्रु थे, क्योंकि वे मुक्ति रूपी लक्ष्मीसे अपना विवाह करना चाहते थे। कामदेवने

१. जैनग्रंथप्रशस्तिसंग्रह, द्वितीय भाग, दिल्ली, प्रस्तावना, पृ० ११४।

२. मयणपराजयचरिख, भारतीयज्ञानपीठ काशी, प्रस्तावना, पृ० ६१।

२२० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

राग-देश नामके दूत हाता जिनराजके पास यह सन्देश मेजा कि जाप या तो मुक्ति-कन्यासे विवाह करनेका अपना विचार छोड़ दें और अपने झान, दर्शन, चारित्ररूप सुमटोंको मुझे सौंप दें; अन्यथा युद्धके लिये तैयार हो जाएँ। जिन-राजने कामदेवसे युद्ध करना स्वीकार किया और अन्तमें उसे पराजित कर शिवरमणीको प्राप्त किया। इस प्रकार इस रूपक-काव्यमें किने सरस रूपमें इन्द्रियनिग्रह और विकारोंको जोत्तनेकी ओर संकेत किया है। यहाँ हम उदाहरणार्थ इस रूपक काव्यमें राग-द्रेषादिक युद्धका वर्णन प्रस्तुत करते हैं—

राय-रोस खम-दमहं महाभड । आसव-बंध गुणहं दह्-लंपड ॥ चारित्तहंतइ मिडिय असंजम । णिज्जर-गुणहं कम्म कय-घण-तम ॥ गारव तिण्णि मिडिय सिवपंथहं । अण्य पधाइय णयहं पयत्थहं ॥ अण्य पधाइय णयहं पयत्थहं ॥ अण्णु वि जे जसु समृहु पइट्ठा । ते तसु सयलु वि रिण आभिट्ठा ॥ तिह अवसिर पुच्छिउ आणंदें । सिद्धिक्उ सरवदउ जिणिदे ॥ अम्हहं बलु कारणे कि णट्ठउ । मयरद्धय-सेण्णहो संतट्ठउ ॥ उपसम-सेढिय-भूमिहि लग्गउ । तें कज्जेण जिणेसर भग्गउ ॥ एविंह खाइय-भूमि चडाविह । परबलु उच्छरंतु बिहडाविह ॥ तो परणइ-सहाव समृहउ । खवग-सेढि जिणबलु आक्टउ ॥

महाभट राग और द्वेष, क्षमा और दमनसे भिड़ गये। दस लंपट आसव और बन्ध गुणोंसे युद्ध करने लगे। असंयम चारित्रसे भिड़ा। सधन अधकार उत्पन्न करनेवाले कर्म निर्जरागुणसे युद्ध करने लगे। तीन गारव शिवपंथसे भिड़ गये और अनय प्रशस्त नयों पर दोड़ पड़े। अन्य सुभट भी जिनके सम्मुख पड़े वे सब उनसे रणमें आकर युद्ध करने लगे। इस अवसर पर जिनेन्द्रने आनन्दपूर्वक सिद्धिरूप स्वरोदय ज्ञानीसे पूछा कि हमारा बल किस कारणसे नष्ट हुआ और मकरध्वजके शैन्यसे संत्रस्त हुआ ? तब उस ज्ञानीने बतलाया कि हे जिनेस्वर तुम्हारा बल उपशम-श्रेणीकी भूमि पर जा लगा था। इस कारण वह भग्न हुआ। अब उसे क्षायिक भूमि पर चढाइये, जिससे वह आगे बढ़ता हुआ शत्रु-बलको नष्ट कर सके। तब स्वभाव परिणत्तिसे संगूढ़ वह जिनबल क्षपकश्रेणी पर आरूढ़ हुआ। फिर श्रेष्ठ रथोंके संघटनोंने, उत्तम घोड़ोंके समूहोंने, गुरुगुलाते हुए हाथियोंके व्यूहोंने एवं महाभटोंने ध्वजाएँ उड़ाते हुए सम्मुख बढ़कर अपने-अपने घात दिखलाये।

इस वर्णनसे स्पष्ट है कि कांवने सैद्धान्तिक विषयोंको काव्यके रूपमें प्रस्तुत किया है। पौराणिक तथ्योंको अभिव्यंजना भी यथास्थान की गई है। द्वितीय सिंघके ६१, ६२, ६३ और ६४वें पद्योंमें कामदेवने अपनी व्यापकताका परिचय दिया है और बताया है कि मेरे प्रभावसे ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देव त्रस्त हैं, मैं त्रिलोकविजयी हैं।

प्रसंगवश गुणस्थान, व्रत, समिति, गुप्ति, षडावश्यक, ध्यान सादिका भी चित्रण होता गया है।

# हरिचन्द द्वितीय

इन हरिचन्दका वंश अग्रवाल था। इनके पिताका नाम जंडू और माताका नाम बील्हा देवी था। कविने 'अण्त्यमियकहा' की रचना की है। इस क्रुतिमें रचनाकाल निर्दिष्ट नहीं किया गया है; पर पाण्डुलिपिपरसे यह रचना १५वीं शताब्दीकी प्रतीत होती है। कविने ग्रंथकी अन्तिम प्रशस्तिमें अपने वंशका परिचय दिया है—

> पाविज वील्हा जंडू तणएं जाएं, गुरुभत्तिए सरसर्दाह पसाएं। अयरवालवंसे उप्पणइं, मइं हरियंदेण। भत्तिय जिणु पणवेवि पयडिज पद्धडिया-छंदेण।।१।।

यह प्रति लगभग ३०० वर्ष पुरानी है। अतएव शैली, भाषा, विषय आदिकी दृष्टिसे कविका समय १५वीं शताब्दी प्रायः निश्चित है। कविकी एक ही रचना 'अणत्थिमियकहा' उपलब्ध है। ग्रंथमें १६ कड़वक हैं, जिनमे रात्रि-भोजनसे होनेवाली हानियोंका वर्णन किया गया है। सूर्यास्तके पश्चात् रात्रिमें भोजन करनेवाले सूक्ष्म-जीवोके सचारसे रक्षा नहीं कर सकते। बहुत विषेत्रे कीटाणु भोजनके साथ प्रविष्ट हो नानाप्रकारके रोग उत्पन्न करते हैं।

कविने तीर्थंकर वर्धमानकी बहुत हो सुन्दर रूपमें स्तुति की है और अनन्तर रात्रि-भोजनके दोषोंका निरूपण किया है। यहां स्तुति-सम्बन्धी कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत की जाती हैं—

जय वड्ढमाण सिवजिर-पहाण, तइलोय-पयासण विमल-णाण। जय सयल-मुरासुर-णिमय-पाय, जय धम्म-पयासण वीयराय। जय सोल-भार-धुर-धरण-धवल, जय काम-कलक-विमुक्क अमल। जय इंदिय-मय-गल-वहण-वाह, जय सयल-जोव-असरण सणाह। जय मोह-लोह-मच्छर-विणास, जय दुट्ठ-धिट्ठ-कम्मट्ठ-णास। जय चुउद्दह-मल-विज्जय-सरीर, जय पंचमहुक्वय-धरण-धीर।

जय जिणवर केवलणाण-किरण, जय दंसण-णाण-चरित्त-चरण। कवि हरिचन्दकी अन्य रचनाएँ भी होनी चाहिए।

२२२ : तोथंकर महाबीर और उनकी आचार्य-परम्परा

## 🖖 🔑 नरसेन या नरदेव

कवि तरसेनका अन्य नाम नरदेव भी मिलता है। कविने अपने ग्रन्थोंकी प्रशस्तियोंमें नामके अतिरिक्त किसी प्रकारका परिचय नहीं दिया है। 'सिद्ध-चक्ककहा'के अन्तमें लिखा हुआ मिलता है—

सिद्धचनकविहि रइय मइ, णरसेणु भणइ णिय-सत्तिय । भवियण-जण-आणंदयरे, करिवि जिणेसर-भत्तिए ॥२-३६॥ द्वितीय सन्धिके अन्तमें निम्नलिखित पृष्पिका-वाक्य प्राप्त होता है—

"इय सिद्धचनककहाए पयिषण-धम्मत्थ-काम-मोक्खाए महाराय-खपाहिव-सिरिपालदेव-मयणासुन्दरिदेवि-चरिए पिडय-सिरिणरसेण-विरइए इहलोय-पर-लोय-सुह-फल-कराए रोर-दुह-बोर-कोट्ठ-बाहि-भवणासणाए सिरिपाल-णि-व्वाण-गमणो णाम वीओ संधिपरिच्छेओ समत्तो ॥"

कवि नरसेन दिगम्बर सम्प्रदायका अनुयायी है। उसने श्रीपालकथा दिगम्बर-सम्प्रदायके अनुसार लिखी है। कविकी गुरुपरम्परा या वंशावली के सम्बन्धमें कुछ भी ज्ञात नहीं होता है।

#### स्थितिकाल

कितने अपनी रचनाओं में रचनाकालका निर्देश नहीं किया है। 'सिद्ध-चक्ककहा'की सबसे प्राचीन प्रति जयपुरके आमेर-शास्त्र-भण्डारमें वि० सं० १५१२की उपलब्ध होती है। यदि इस प्रतिलिपिकालसे सौ-सवासो वर्ष पूर्व भी किवका समय माना जाय, तो वि० स०की १४वीं शती सिद्ध हो जाता है। किव धनपाल द्वितीयने 'बाहुबलाचरिउ'मे नरदेवका उल्लेख किया है—

णवयारणेहु णरदेव वृत्तु, कइ असग विहिउ करहो चरित्तु।

'बाहुबलीचरिज'का रचनाकाल वि० स० १४५४ है। अतएव नरदेव या नरसेनका समय १४वीं शती माना जा सकता है। दूसरी बात यह है कि रइष् और नरसेनकी श्रीपालकथाके तुलनात्मक अध्ययनसे यह ज्ञात हो जाता है कि नरसेनने अपने इस ग्रन्थको रइधूके पहले लिखा है। अतः रइधूके पूर्ववर्ती होनेसे भी नरसेनका समय १४वीं शती अनुमानित किया जा सकता है।

### रचनाएँ

नरसेनकी 'सिद्धचक्ककहा' और 'बड्ढमाणकहा' अथवा 'जिणरत्तिविहाण-

आचार्यतृस्य काव्यकार एवं लेखक : २२३

कहा' ये दो रचनाएँ प्राप्त हैं। डॉ॰ देवेन्द्रकुमार शास्त्रीने भ्रमवश 'बद्दमाण-कहा' और 'जिणरित्तिविहाणकहा'को पृथक्-पृथक् मान लिया है। वस्तुतः ये दोनों एक ही रचना है। बामेर-भण्डारकी प्रतिमें लिखा है—

इय जिणरत्तिबिहाणु पयासिउ, जइ जिण-सासण गणहर भासिउ।

× × ×

घत्ता—सिरिणरसेणहो सामिउ सिवपुर, गामिउ वड्ढमाणु-तित्थंकर । जा मग्गिउ देइ करुण करेइ, रेउ सुबोहिउ णर ।।

उपयुंक पिकयोंसे यह स्पष्ट है कि वर्धमानकथा और जिनरात्रिविधानकथा दोनों एक ही ग्रन्थ हैं। जिस रात्रिमें भगवान् महावीरने अविनाशी पद प्राप्त किया, उसी व्रतकी कथा शिवरात्रिके समान लिखी गई है। इसमें तीर्थंकर महावीरका वर्त्तमान जीवनवृत्त भी अंकित है। किवको दूसरी रचना 'सिद्धचक्ककहा' है। सिद्धचक्रकथामें उज्जयिनी नगरके प्रजापाल राजाकी छोटी कन्या मैनासुन्दरी और चम्पा नगरीके राजा श्रीपालको कथा अकित है। इस कथाको पूर्वमे भी लिखा जा चुका है। नरसेनने दो सिन्धयोंमें ही इस कथाको निबद्ध किया है। इस कथाग्रन्थमें पौराणिक तथ्योंकी सम्यक् योजना की गई है। घटनाएँ सिक्षप्त है; पर उनमें स्वाभाविकता अधिक पाई जाती है। आधिकारिक कथामें पूर्ण प्रवाह और गितशीलता है। प्रासिगक कथाओंका प्रायः अभाव है; किन्तु घटनाओं और वृत्तोंकी योजनाने मुख्य कथाको गितशील बनाया है। वस्तु-विषय और सघटनाकी दृष्टिसे अल्पकाय होनेपर भी यह सफल कथाकाव्य है।

वर्णनोंकी सरसताने इस कथाकाव्यको अधिक रोचक बनाया है। विवाह-वर्णन (१।१४), यात्रावर्णन (१।२४), समुद्रयात्रावर्णन (१।२५), युद्धवर्णन (१।२६) और युद्धयात्रावर्णन (२।२२) आदिके द्वारा कविने भावोको सज्ञक्त बनाया है। सवाद और भावोंकी रमणीयता आद्यन्त व्याप्त है।

माताका उपदेश, सहस्रकूट चैत्यालयकी वन्दना, सिद्धचक्रव्रतका पालन, वीरदमनका साधु होना, मुनियोंसे पूर्वभवोंका वृत्तान्त सुनना तथा मुनिदीक्षा ग्रहण कर तपस्या करना आदि संदभींसे निर्वेदका सचार होता है।

कविने इस कथाकाव्यमें उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, निदर्शना, अनुमान आदि अलंकारोंकी योजना भी की है। इस प्रकार यह काव्य कवित्वकी दृष्टिसे भी सुन्दर है।

२२४ : तीर्यंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

कवि महीन्दु या महीचन्द्र इस्लराजके पुत्र हैं। इससे अधिक इनके परिचय के सम्बन्धमें कुछ मी प्राप्त नहीं होता है। कविने 'सैतिणाहबरिउ'की रचनाके अन्तमें अपने पिताका नामांकन किया है—

भो सुणु बुद्धीसर बरमहि दुहुहर, इल्लराजसुत्र णाखिज्जह । सण्णाणसुत्र साहारण दोसीणिवारण वरणेरहि घारिज्जह ॥ पुष्पिका-बाक्यसे भी इल्लराजका पुत्र प्रकट होता है।

ग्रन्थ-प्रशस्तिमें किवने योगिनीपुर (दिल्ली) का सामान्य परिचय कराते हुए काष्ट्रासंघके माथुरगच्छ और पुष्करगणके तीन भट्टारकोंका नामोल्लेख किया है—यशःकीर्ति, मलयकीर्त्ति और गुणभद्रसूरि। इसके परचात् ग्रंथका निर्माण कराने वाले साधारणनामक अग्रवालश्रावकके वंशादिका विस्तृत परिचय दिया है। ग्रन्थके प्रत्येक परिच्छेदके प्रारंभमें एक-एक संस्कृत-पद्य द्वारा भगवान शान्तिनाथका जयघोष करते हुए साधारणके लिये श्री और कीर्त्ति आदिको प्रार्थना की गई है।

भट्टारकोंकी उपर्युक्त परम्परा अंकनसे यह ध्वनित होता है कि कवि महीन्दुके गुरु काष्ठासघ माथुरगच्छ और पुष्करगणके आचार्य ही रहे हैं तथा कविका सम्बन्ध मो उक्त भट्टारक-परम्पराके साथ है।

#### स्थितिकाल

किवने इस ग्रथका रचनाकाल स्वयं ही बतलाया है। लिखा है— विक्कमरायहु ववगय-कालइ। रिसि-वसु-सर-मुवि-अकालइ। कित्तय-पढम-पिक्स पंचिम-दिणि। हुड परिपुण्ण वि उग्गंतइ इणि।

अर्थात् इस ग्रंथकी रचना वि० सं० १५८७ कार्त्तिक कृष्ण पंचमी मुगल-बादशाह बाबरके राज्यकालमें समाप्त हुई।

इतिहास बतलाता है कि बाबरने ई० सन् १५२६की पानीपतकी लड़ाईमें दिल्लीके बादशाह इब्राहिम लोदीको पराजित और दिवंगतकर दिल्लीका राज्य-शासन प्राप्त किया था। इसके पश्चात् उसने आगरापर भी अधिकार कर लिया। सन् १५३० ई० (वि० सं० १५८७)में आगरामें ही उसकी मृत्यु हो गई। इससे यह विदित होता है कि बाबरके जीवनकालमें ही 'सन्तिणाहचरिउ'की रचना समाप्त हुई है। अतएव कविका स्थितिकाल १६वीं झती सिद्ध होता है।

वाचार्यतुल्य काव्यकार एवं केसक: २२५

किवने इस ग्रन्थमें अपनेसे पूर्ववर्त्ती अकलंक, पूज्यपाद, नेमिचन्द्र सेद्धान्तिक, चतुर्मुख, स्वयंभू, पुष्पदन्त, यशःकीर्त्ति, रइधू, गुणभद्रसूरि और सहणपालका स्मरण किया है। रइधूका समय विश्की १५वीं शतीका अन्तिम भाग अथवा १६वीं शतीका प्रारंभिक भाग है। अतएब किवका समय पूर्व आचार्योंके स्मरणसे भी सिद्ध हो जाता है। लिखा है—

> अकलंकसामि सिरिपायपूय, इंदाइ महाकइ अट्टहूय। मिरिणेमिचंद सिद्धंतियाइं, सिद्धतसार मुणि ण विवि ताई। चउमुहु-सुयंभु-सिरिपुप्फयतु, सरसइ-णिवासु गुण-गण-महंतु। जसिकत्तिमुणोसर जस-णिहाणु, पंडिय रइघूकइ गुण अमाणु। गुणभद्सूरि गुणभद्द ढाणु, सिरिसहणपाल बहुबुद्धि जाणु।

#### रचना

कविद्वारा लिखित 'संतिणाहचरिउ'की प्रति वि० सं० १५८८ फाल्गुण कृष्णा पंचमीकी लिखी हुई उपलब्ध है ।

प्रस्तुत ग्रंथकी रचना योगिनीपुर (दिल्ली) निवासी अग्रवालकुलभूषण गर्गगोत्रीय साहू भोजराजके पाँच पुत्रोंमेंसे ज्ञानचन्दके पुत्र साधारण श्रावककी प्रेरणासे की गई है। मोजराजके पुत्रोंके नाम खेमचन्द, ज्ञानचन्द, श्रीचन्द, राजमल्ल और रणमल बताये गये हैं। ग्रंथकी प्रशस्तिमें किवने साधारण श्रावकके वंशका पिच्य कराया है। बताया है कि उसने हस्तिनागपुरके यात्रार्थ संघ चलाया था और जिनमंदिरका निर्माण कराकर उसकी प्रतिष्ठा भी कराई थी। भोजराजके पुत्र ज्ञानचंदकी पत्नीका नाम 'सौराजही', था जो अनेक गुणोंसे विभूषित भी। इसके तीन पुत्र हुए, जिनमें सारगसाहू और साधारण प्रसिद्ध है। सारंगसाहूने सम्मेदिशखरकी यात्रा की थी। इसको पत्नीका नाम 'तिलोकाही' था। दूसरा पुत्र साधारण बड़ा विद्वान और गुणो था। उसने शत्र जयकी यात्राकी थी। इसको पत्नीका नाम 'सीवाही' था। इसके चार पुत्र हुए—अभयचन्द, मिल्लदास, जितमल्ल और सोहिल्ल। इनकी पत्नियोके नाम चदणही, भदासही, समदो और भोखणही। ये चारो ही पतिव्रता और धर्मानष्ठा थी। इस प्रकार किवने ग्रथ-रचनाके प्रेरकका परिचय प्रस्तुत किया है।

'सितणाहचरिउ'में १६वें तीर्थंकर शान्तिनाथ चक्रवर्तीका जीवनवृत्त गुम्फित है । कथा-वस्तु १३ परिच्छेदोमें विभक्त है । पद्य-प्रमाण ५०००के लगभग है ।

शान्तिनाथ चक्रवर्त्ती, कामदेव और धर्मचक्री थे। कविने इनकी पूर्वभवावली-के साथ वर्त्तमान जीवनका अंकन किया है। चक्रवर्तीने सभी प्रकारके वैभवोंका

२२६ : तार्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

उपमोग किया और वट्सण्डमूमिको अपने अधीन किया । अन्तमें इन्द्रियविषयों-को दु:सद अवगत कर देह-भोगोंसे विरक्ष हो दिगम्बर-दीक्षा घारण कर तप-इचरण किया । समाधिरूपी चक्रसे कर्मशत्रुओंको विनष्टकर धर्मचक्री बने । विविध देशोंमें विहार कर जगत्को कल्याणका मार्ग बताया और अवातिया कर्मोंको नष्ट कर मोक्ष प्राप्त किया ।

### विजयसिंह

किव विजयसिंहने अजितपुराणकी प्रशस्तिमें अपना परिचय दिया है। बताया है कि मेरुपुरमें मेरुकीसिका जन्म करमिंसह राजाके यहाँ हुआ था, जो पद्मावतीपुरवालवंशके थे। किवके पिताका नाम दिल्हण और माताका नाम राजमती था। किवने अपनी गुरुपरम्पराका निर्देश नहीं किया है। सिन्धके पुष्पिका-वाक्यसे यह प्रकट है कि यह ग्रंथ देवपालने लिखवाया था।

"इय सिरिअजियणाहितित्थयरदेवमहापुराणे धम्मत्थ-काम-मोक्ख-चउपयत्थ पहाणे सुकइणसिरिविजयसिंहबुहिविरइए महाभव्व-कामरायसुय-सिरिदेवपाल-विवुहिंसरसेहरोविमए दायार-गुणाण-िकत्तणं पुणो मगह-देसाहिववण्णणं णाम पढमों संधीपरिछेओ समत्तो॥"

किव विजयसिंहकी किवता उच्चकोटिकी नही है। यद्यपि उनका व्यक्तित्व महत्त्वाकाक्षीका है, तो भी व जीवनके लिए आस्था, चरित्र और विवेकको आवश्यक मानते हैं।

#### स्थितिकाल

कविने अजितपुराणको समाप्ति वि० सं० १५०५ कार्त्तिको पूर्णिमाके दिन की है। इसी सवत्की लिखी हुई एक प्रति भोगाँवके शास्त्रभण्डारमें पाई जाती है। इस प्रतिकी लेखन-प्रशस्तिमें बताया है—

"संवत् १५०५ वर्षे कार्तिक सुदि पूर्णमासो दिने श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे मट्टारकश्रीपद्मनदिदेवस्तत्पट्टे भट्टारकश्रीशभचन्द्रदेवः तस्य पट्टे भट्टारकश्रीजिनचन्द्रदेवः तस्याम्नाये श्रीखंढेलवालान्वये सकलग्रंथार्थप्रवीणः पंडितकउडिः तस्य पुत्रः सकलकलाकुशलः पण्डितछीत (र) तत्पुत्रः निरवद्यश्रावकाचारघरः पंडित्तिजनदासः, पंडितखेता तत्पुत्रपचाणुद्रतपालकः पण्डितकामराजस्तद्भार्या कमलश्रो तत्पुत्रास्त्रयः पण्डितजिनदासः, पंडितरतनः देवपालः एतेषां मध्ये पंडितदेवपालेन इद अजितनाथदेवचरितं लिखापितं निजञ्जानावरणीयकर्मक्षयार्थं, शुभमस्तु लेखकपाठकयोः।"

--जैन सि० मा० भा० २२, कि० २।

आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २२७

अतएव कविका समय विक्रमकी १६वीं शती है। कविने इस प्रन्थकी रचना
महाभव्य कामराजके पुत्र पंडित देवपालकी प्रेरणासे की है। बताया है कि विणपुर या विणक्पुर नामके नगरमें खण्डेलवाल वंशमें कडिड (कौड़ी) नामके पंडित
थे। उनके पुत्रका नाम छीतु था, जो बड़े धर्मनिष्ठ और आचारवान थे। वे
श्रावककी ११ प्रतिमाओंका पालन करते थे। वहीपर लोकमित्र पंडित खेता
था। इन्होंके प्रसिद्ध पुत्र कामराज हुए। कामराजकी पत्नीका नाम कमलश्री
था। इनके तीन पुत्र हुए—जिनदास, रयणु और देवपाल। देवपालने वर्धमानका एक चैत्यालय बनवाया था, जो उत्तु ग ध्वजाओंसे अलंकृत था। इसी देवपालकी प्रेरणासे अजितपुराण लिखा गया है।

इस ग्रन्थकी प्रथम सन्धिके नवम कडवकमें जिनसेन, अकलंक, गुणभद्र, गृद्धपिच्छ, प्रोष्ठिल, लक्ष्मण, श्रीधर और चतुर्मुखके नाम भी आये हैं।

इस ग्रन्थमें किवने द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथका जीवनवृत्त गुम्फित किया है। इसमें १० सिन्धर्यां हैं। पूर्वभवावलीके पश्चात अजितनाथ तीर्थंकरके गर्भ जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण कल्याणकोंका विवेचन किया है। प्रसंगवश लोक, गुणस्थान, श्रावकाचार, श्रमणाचार, द्रव्य और गुणोंका भी निर्देश किया गया है।

### कवि असवाल

किव असवालका वंश गोलाराड था। इनके पिताका नाम लक्ष्मण था। इन्होंने अपनी रचनामे मूलसंघ बलात्कारगणके आचार्य प्रभाचन्द्र, पद्मनिद्दि, शुभचन्द्र और धर्मचन्द्रका उल्लेख किया है, जिससे यह ध्वनित होता है कि किव इन्हीको आम्नायका था। किवने कुशात्तं देशमें स्थित करहल नगर निवासी साहू सोणिगके अनुरोधसे लिखा है। ये सोणिग यदुवंशमें उत्पन्न हुए थे।

ग्रन्थ-रचनाके समय करहलमें चौहानवंशी राजा भोजरायके पुत्र संसार-चन्द (पृथ्वीसिंह) का राज्य था। उनकी माताका नाम नाइक्कदेवी था। यदुवंशी अमरसिंह भोजराजके मंत्री थे, जो जैनधमंके अनुयायी थे। इनके चार भाई और भी थे, जिनके नाम करमिंसह, समरसिंह, नक्षत्रसिंह और लक्ष्मणसिंह थे। अमरसिंहकी पत्नीका नाम कमलक्षी था। इसके तीन पुत्र हुए—नन्दन, सोणिग और लोणा साहू। लोणा साहू जिनयात्रा, प्रतिष्ठा आदिमें उदारतापूर्वंक धन व्यय करते थे।

मिल्लिनाथचरितके कर्त्ता किव हल्लिकी प्रशंसा भी असवाल कविने की है। लोणा साहूके अनुरोधसे ही कवि असवालने 'पासणाहचरिउ'की रचना अपने

२२८: तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

ज्येष्ठं आता सोणिनके लिये कराई थी। सन्य-वाचयमें भी उक्त कथनकी पृष्टि होती है।

"इय पासणाह्चरिए आयमसारे सुवरगचहुभरिए बृहअसवास्निरइए संचाहिपसीणिगस्स कण्णाहरणसिरिपासणाहिणव्वाणगमणोः णाम तेरहमो परिच्छेओ सम्मतो।"

#### स्यितिकाल

कविने 'पासणाहचरिउ'की प्रशस्तिमें इस ग्रन्थका रचनाकाल अंकित किया है—

> इगबीरहो णिव्वृइं कुच्छराइं, सत्तरिसहुँ चलसयवत्थराइं। पच्छइं सिरिणिवविक्कमगयाइं, एउणसीदीसहुँ चलदहसयाइं। भादव-तम-एयारिस मुणेहु, वरिसिक्के पूरिल गंथु एहु। पंचाहियवीससयाइं सुत्तु, सहसइं चयारि मंडणिहिं जुत्तु।

अर्थात् वि॰ सं० १४७९ भाद्रपद कृष्णा एकादशीको यह ग्रन्थ समाप्त हुआ। ग्रन्थ लिखनेमें कविको एक वर्ष लगा था।

प्रशस्तिमें वि॰ सं० १४७१ भोजराजके राज्यमे सम्पन्न होनेवाले प्रति-ष्ठोत्सवका भी वर्णन आया है। इस उत्सवमें रत्नमयी जिनबिम्बोंकी प्रतिष्ठा की गई थी।

प्रशस्तिमे जिस राजवंशका उल्लेख किया है उसका अस्तित्व भी वि॰ सं॰ की १५वी शताब्दीमें उपलब्ध होता है। अतएव किवका समय विक्रमकी १५ वीं शताब्दी है। किविकी एक ही रचना 'पासणाहचरिउ' उपलब्ध है। इसमें २३वे तीर्थंकर पार्वनाथका जीवन-चरित अकित है। कथावस्तु १३ सिन्धयोंमें विभक्त है। किविने इस काव्यमें मरुभूति और कमठके जीवनका सुन्दर अकन किया है। सदाचार और अत्याचारकी कहानी प्रस्तुत की है। प्रत्येक जन्ममें मरुभूतिका जीव कमठके जीवके विद्वेषका शिकार होता है। कमठका जीव मरुभूतिके जीवके समान ही इस लोकमें उत्पन्न होता है। कमठका जीव मरुभूतिके जीवके समान ही इस लोकमें उत्पन्न होता है। उसे छठवें भवमें पुनः मनुष्य-योनिकी प्राप्त होती है। इस प्रकार मरुभूति और कमठका बैर-विरोध १० जन्मों तक चलता है। १० वें भवमें मरुभूतिका जीव पार्वनाथके रूपमें जन्म ग्रहण करता है। पार्व जन्मके पश्चात् अपने बल, पौरुष एव बुद्धिका परिचय देते है। और ३० वर्षकी आयु पूर्ण होनेपर माघ शुक्ला एकादशीको दीक्षा ग्रहण करते हैं। वे तपरचरण कर केवलज्ञान लाम करते हैं और सम्मेद-

आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २२९

शिखरपर निर्वाण-काभ करते हैं। कविने प्रसंगवश सम्यक्त्व, श्रावकधर्म, मुनिधर्म, कर्मसिद्धान्त और लोकके स्वरूपका विवेचन भी किया है। कविता साधारण है और भाषा लोक-भाषाके निकट है।

इस चरित-ग्रन्थमें कविने ग्राम, नगर और प्रकृतिका विवरणात्मक चित्रण किया है। नर-नारियोके चित्रणमें परम्परायुक्त उपमानोंका व्यवहार किया गया है।

# बल्ह या बुचिराज

किव बल्ह या बूचिराज मूलसंघके भट्टारक पद्मनिन्दिकी परम्परामे हुए हैं। ये राजस्थानके निवासी थे। सम्यक्त्वकौमुदोनामक ग्रथ उन्हें चम्पावती (चाटमु)में भेंट किया गया था। बूचिराज अच्छे किव थे और पठन-पाठन आदिमें इनका समय व्यतीत होता था।

कवित्वको शक्ति प्राप्त है । कवि अपभ्रंश और लोक-भाषाओंका अच्छा जानकार है ।

#### स्थितिकाल

किया किया कितिपय रचनाओं में रचनाकालका निर्देश किया है। उन्होंने 'मयणजुज्झ' का समाप्ति वि० १५८९ में की है। 'सन्तोषत्तिलक जयमाल' नामक प्रन्थ की रचना वि० सं० १५९१ में की गई है। अतएव रचनाओपरसे किव-का समय विक्रम सं० की १६वी शतीका उत्तराई आता है। भाषा, शेली एवं वर्ण्य विषयको दृष्टिसे भी इस किवका समय विक्रमकी १६वी शती प्रतीत होता है।

#### रचनाएँ

कवि आचार-नीति और अध्यात्मका प्रेमी है। अतएव उसने इन विषयोंसे सम्बद्ध निम्नलिखित रचनाएँ लिखी हैं—

१. मयणजुज्झ (मदनयुद्ध), २. सन्तोषतिलकजयमाल, २. चेतनपुद्गल-धमाल, ४. टंडाणागीत, ५. भुवनकीत्तिगीत, ६. नेमिनाथवसन्त और ७. नेमि-नाथबारहमासा ।

'मयणजुज्झ' रूपक-काव्य है। इसकी रचनाका मुख्य उद्देश्य मनोविकारों पर विजय प्राप्त करना है। इस काव्यमें १५९ पद्य है, जिनमें आदिनाथ तीर्थं-करका मदनके साथ युद्ध दिखलाकर उनकी विजय बतलाई गई है।

२३० : तीर्यंकर महाबीर और उनकी आचार्य-परम्परा

बसन्तऋतु कामोत्पादक है। उसके आगमनके साथ प्रकृतिमें चारों ओर आक्कादक वातावरण व्याप्त हो जाता है। सुरमित मरुपानिल प्रवाहित होने रूगता है, कोयलको कूज सुनाई पड़ती है और प्रकृति नई वधूके समान इठ-लाती हुई दृष्टिगोचर होती है।

इसी सुहावने समयमें तीर्थंकर ऋषभदेव ध्यानस्थ थे। कामदेवने जब उन्हें शान्त-मुद्रामें निमग्न देखा, तो वह कुपित होकर अपने सहायकोंके साथ ऋषभ-देवपर आक्रमण करने लगा। कामके साथ क्रोध, मद, माया, लोभ, मोह, राग-द्रेष और अविवेक आदि सेनानियोंने भी अपने-अपने पराक्रमको दिखलाया। पर ऋषभदेवपर उनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। उनके संयम, त्याग, शील और ध्यानके समक्ष मदनको परास्त होना पड़ा। कविने युद्धका सजीव वर्णन निम्नलिखित पंक्तियोंमें किया है—

चिंदि कोपि कंदप्पु अप्पु बिल अवर न मन्नइ। कुंदै कुरले तसे हंसे सम्बह अवगन्नइ। ताणि कुसुम-कोवडु भविय संघह दलु मिल्लिउ। मोहु वहिड तहगवि तासु बलु खिणमहि पिल्लिउ। किव वल्लह जेनु जंगम अटलु तासु सिर अवर न करें कुइ। असि-झाणि-हणिउ श्रो आदिजिण, गयो मयणु दहवउहोइ।।

कविकी दूसरी रचना संतोषितलकजयमाल है। यह भी रूपक काव्य है। इसमें सन्तोषद्वारा लोभपर विजय प्राप्त करनेका वर्णन आया है। काव्यका नायक सन्तोष है और प्रतिनायक लोभ। लोभ प्रवृत्तिमागका पथिक है और सन्तोष निवृत्तिमार्गका। लोभके सेनानी असत्य, मान, माया, क्रोध, मोह, कलह, व्यसन, कुशील, कुमित और मिथ्याचरित आदि हैं। सन्तोषके सहायक शाल, सदाचार, सुधर्म, सम्यक्त्व, विवेक, सम्यक्चारित्र, वैराग्य, तप, करुणा, क्षमा और संयम आदि हैं।

कविने यह काव्य १३१ पद्योंमें रचा है। लोभ और सन्तोषके परिकरका परिचय प्रस्तुत करते हुए लिखा है—

लोभ

आपउ झूठु परधानु मत-तंत खिणि कीयउ। मानु मोह अरु दोहु मोहु इकु युद्धउ कीयउ। माया कलह कलेपु थापु, संताप छद्म दुखु कम्म मिथ्या आवरउ, आइ अद्धम्मि कियउ पखु कुविसन कुसीलु कुमतु जुडिउ राग दोष आइरु लहिउ। अप्पणउ सयनु बल देखिकरि, लोहुराउ तब गह गहिउ॥

आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक: २३१

सन्तोष

आइयी सील सुधम्म समकितु ग्यान चारित संवरो, वैरामु तप करणा महावत खिया चिति संजय थिरो। अञ्जउ सुमइउ मृति उपसमु धम्मु सो आकिविणो, इन मेलि दलु सन्तोषराजा लोग सिव मंडक रणो॥

### चेतनपुर्गर घमारू

इसका दूसरा नाम अध्यात्म धमाल भी है। यह भी एक रूपक काव्य है। कुल १३६ पद्य हैं। इसमें पुद्गलकी संगतिसे होने वाली चेतन-विकृत परिणति-का अच्छा वर्णन किया है। चेतन और पुद्गल का बहुत ही रोचक संवाद आया है। कवि की कविताका नमूना निम्न प्रकार है—

टंडाणागीत—यह उपदेशात्मक रचना है। इसका मुख्य उद्देश्य संसारके स्वरूपका चित्रण कर उसके दुःखोंसे उन्मुक्त करना है। यह मोही प्राणी अनादिकालसे स्वरूपको भूलकर परमें अपनी कल्पना करता आ रहा है। इसी कारण उसका परवस्तुओंसे अधिक राग हो गया है। किवने अन्तिम पदमें आत्माको सम्बोधन कर आत्मसिद्धि करनेका संकेत किया है। किवकी यह रचना बड़ी हो सरल और मनोहर है।

भुवनकी तिगीत—इसमें पाँच पद्य हैं, जिनमें भट्टारक भुवनकी तिके गुणों-की प्रशसा की गई है। भुवनकी ति अट्टाइस मूलगुण और १३ प्रकारके चारित्रका पालन करते हुए मोहरूपी महाभटको ताड़न करनेवाले थे। कविने इस कृतिमें इन्हींके गुणोंका वर्णन किया है।

नेमिनाधवसन्त-इसमें २३ पद्य हैं। वसन्त ऋतुका रोचक वर्णन करनेके

१. अनेकान्त वर्ष १६, किरण ६, १९६४ फरवरी, पू० २५४-२५६।

२३२ : तीर्यंकर महावीर और उनकी बाचार्य-परम्परा

अनंन्तर नेमिनायका अकारण पशुओंको थिरा हुआ देसकर और सारबीसे अतिथियोंके छिए वेषकी बात सुनकर विरक्त हो रैबन्तगिरि पर जाना विषत है। राजमतोका विरह और उसका तपस्विनीके रूपमें आत्म-साधना करना भी विषत है।

> विष्ति वियवसम् ससीय वंषण। मूल संघ मुख मंडिया पद्मनंदि सुपसाइ, बल्हि बसंतु जुगावहि सो सस्डि रलिय कराइ॥

नेमिनाथबारहमासा—१२ महीनोंमें राजीमितने अपने उद्गारोंकी व्यक्त किया है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ आषाढ़ आदि मास अपनी विभिन्न प्रकारकी विशेषताओं और प्राकृतिक सौंदर्यके कारण राजीमितको उद्देश्श्ति करते हैं और वह नेमिनाथको सम्बोधित कर अपने भावोंको व्यक्त करती है। कृति सरस और मार्मिक है।

# कवि शाह ठाकुर

कवि शाह ठाकुरने 'संतिणाहचरिउ' की प्रशस्तिमें अपना परिचय दिया है। अपनी गुरुपरम्परामें बताया है कि भट्टारक पद्मनिन्दकी आम्नायमें होने वाले भट्टारक विशालकीत्तिके वे शिष्य थे। मूलसंघ नन्द्याम्नाय, सरस्वतीगच्छ, बलात्कारगणके विद्वान थे। कविने भट्टारक पद्मनिन्द, शुभचन्द्रदेव, जिनचन्द्र, प्रभाचन्द्र, चन्द्रकीत्ति, रत्नकीत्ति, भुवनकीत्ति, विशालकीत्ति, लक्ष्मीचन्द्र, सहस्र-कीत्ति, नेमिचन्द्र, आर्यिका अनन्तश्ची और दाभाडालीबाईका नामोल्लेख किया है। कविने यहाँ दो परम्पराके भट्टारकोंका उल्लेख किया है—अजमेर-पट्ट और आमेरपट्ट। भट्टारक विशालकीत्ति अजमेर-शाखाके विद्वान थे और वे भट्टारक चन्द्रकीत्तिके पट्टार थे। विशालकीत्ति नामके अनेक विद्वान हुए हैं।

"सिरि पद्मनिन्द भट्टारकेण पढहु सुतासु सुभचन्ददेव। जिणचंद भट्टारक सुभगसेव।

सिरि पहाचंद पापाटि सुमत्ति । परिभणहु भट्टारक चंदिकत्ति । तहु वारइ किय सुकहा-पबंघु । सुसहावकरण जिण जेम बघु । आचारिय घुरि हुउ रयणिकत्ति । तहु सोसु भलो जग भुवणिकत्ति ।

× × × × × × (दक्खा-सिक्खा-गुण-गइणसार । सिरिविशालिकत्ति विद्या-अपार । सह सिखि हवउ लक्ष्मी सूचंद । भवि-बोहण-सोहण भूवणमिंदु ।

भाषार्यपुरम कान्यकार एवं लेखकः २३३

ता सिक्खु सुमग जिंग सहसिकत्ति । नेमिचंद हुवो सासनि सुयत्ति । अज्जिका अञ्चतिसिरि ले पदेसि । दाभाडाळीवाई विसेसि ।"

किवके पितामहका नाम साहू सील्हा और पिताका नाम खेला था। जाति खंडेलवाल और गोत्र लोहिडिया था। यह लोवाइणिपुरके निवासी थे। इस नगरमें चन्द्रप्रभ नामका विशाल जिनालय था। इनके दो पुत्र थे—धर्मदास और गोविन्ददास। इनमें धर्मदास बहुत ही सुयोग्य और गृहभार वहन करने वाला था। उसकी बृद्धि जैनधर्ममें विशेष रस लेती थी। किव देव-शास्त्र-गुरुका भक्त और विद्या-विनोदो था। विद्यानोंके प्रति उसका विशेष प्रेम था। किवने लिखा है—

"संडेलवाल साल्हा पसंसि। लोहाडिउ खेत्तात्तिण सुसंसि। ठाकुरसी सुकवि णामेण साह, पडितजन प्रीति वहइ उछाह। तहु पुत्त पयड जिंग जसु मईय, मानिसालोय महि मडलीय। गुरुयण सुभट गोविंददास, जिणवम्मबुद्धि जिंग धम्मदास। णदहु लुवायणिपुर लोणविंद, णंदहु जिंण सासण जिंग जिणिदु। चंदप्यहु जिनमंदिर विशाल, णंदहु पाति मडल सामिसाल।"

प्रशस्तिसे अवगत होता है कि कविका वंश राजमान्य रहा है। किवने विशालकोत्तिको अपना गुरु बताया है। पर विशालकोर्त्ति नामके कई भट्टा-रक हुए है। अतः यह निश्चय कर सकना किठन है कि कौन विशालकोर्त्ति इनके गुरु थे। एक विशालकोत्ति वे हैं, जिनका उल्लेख भट्टारक शुभचन्द्रको गुरुविलोमे ८०वे नम्बरपर आया है और जो वसन्तकीत्तिके शिष्य और शुभकोत्तिके गुरु थे। दूसरे विशालकीत्ति वे हैं, जो भट्टारक पद्मनिदके पट्ट थे, जिनके द्वारा वि० सं० १४७०में मूर्तियोंकी प्रतिष्ठा हुई थी। तीसरे विशालकीत्ति वे हैं, जिनका उल्लेख नागौरके भट्टारकोंकी नामावलीमें आया है, जो घर्मकीत्तिके पट्ट इर थे, जिनका पट्टाभिषेक वि० स० १६०१में हुआ था।

'महापुराणकलिका'में भी कविने अपनेको विशालकीर्त्तिका शिष्य कहा है और नेमिचन्द्रका भी आदरपूर्वक स्मरण किया है। अतएव उपलब्ध सामग्रीके आधारपर इतना ही कहा जा सकता है कि कवि शाह ठाकुर खडेलवाल वंशमें उत्पन्न हुए थे और इनके दादाका नाम सीहा और पिताका नाम खेत्ता था। इनके गुरुका नाम विशालकीर्ति था।

#### स्थितिकाल

कविकी दो रचनाएँ उपलब्ध है—१. सितणाहचरिउ और २. महापुराण-कलिका । सितणाहचरिउकी रचना वि० स० १६५२ भाद्रपद शुक्ला पंचमीके

२३४: तीर्थंकर महाबीर और उनकी आचार्य-परम्परा

दिन चकत्तावंशके जलालुद्दीन अकबर बादशाहके शासनकालमें पूर्ण हुई थी। उस समय ढूंढाहाड़ देशके कच्छपवंशी राजा मानसिंहका राज्य वर्तमान था। मानसिंहकी राजवानी उस समय अम्बावती या आमेर थी।

कविकी दूसरी रचना वि० सं० १६५०में मानसिंहके शासनमें ही समाप्त हुई थी। अत्तएव कविका समय वि० सं० की १७वीं शताब्दी निर्णीत है। रचनाएँ

कविकी दो रचनाएँ उपलब्ध हैं —संतिणाहचरिउ और महापुराणकलिका। संतिणाहचरिउमें ५ सन्वियाँ हैं और १६वे तीर्थंकर शान्तिनाथका जीवनवृत्त विणत है। शान्तिनाथ कामदेव, चक्रवर्ती और तीर्थंकर इन तीनों पदोको अलंकृत करते थे। यह चरित ग्रन्थ वर्णनात्मक शैलीमें लिखा गया है। भाषा सरस और सरल है।

महापुराणकिलकामें २७ सिन्ध्यों हैं, जिनमे ६३ शलाकापुरुषोंकी गौरव-गाथा गुम्फित है। इसमें तीर्थंकर ऋषभदेवका चरित तो विस्तारके साथ अंकित किया गया है। भरत, बाहुबली, जयकुमार आदिके इतिवृत्त भी विस्तार-पूर्वंक दिये गये हैं। शेष महापुरुषोंके जीवनवृत्त सक्षेपमे ही आये हैं। २३ तीर्थं-कर, ११ चक्रवर्ती, ९ नारायण, ९ बलभद्र और ९ प्रतिनारायणोंके नाम, जन्म-ग्राम, माता-पिता, राज्यकाल, तपश्चरण आदिका संक्षेपमें वर्णन आया है। इसप्रकार किवने अपने इस पुराणमे शलाकापुरुषोंका जीवनवृत्त निरूपित किया है।

### माणिक्यराज

१६ वीं शताब्दीके अपभ्रंशकाव्य-निर्माताओं में माणिक्यराजका महत्त्व-पूर्ण स्थान है। ये बृहसूरा—(बृधसूरा) के पुत्र थे। जायस अथवा जयसवाल-कुलरूपी कमलोंको प्रफुल्लित करनेके लिए सूर्य थे। इनकी माताका नाम दीवा-देवी था। 'णायकुमारचरिउ'की प्रशस्तिमे कविने अपना परिचय निम्न प्रकार दिया है—

तिह णिवसइ पंडिउ सत्थखणि, सिरिजयसवालकुलकमलतरणि । इक्लाकुवंस-महियविल-वरिट्ठ, बुहसुरा-णंदणु सुयगरिट्ठु । उप्पण्णे दीवा-उयरिक्षाणु, बुह माणिकुराये बुहहिमाणु ।

कवि माणिक्यराजने अमरसेन-चरितमें अपनी गृष्परम्पराका निर्देश करते हुए लिखा है —

आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक: २३५

"तव-तेय-णियसण् कियउ खीण्, सिरिखेमिकित्त पट्टीह प्रवीण् । सिरिहेमिकित्ति जिं हयउ वामु, तहुं पट्टीव कुमर वि सेण णामु । णिग्गथ् दयाक्ठउ जद्द वरिट्ठु, जिं कहिउ जिणागमभेउ सुद्ठु । तहुं पट्टि णिविट्ठिउ बृहपहाण्, सिरिहेमचंदु मय-तिमिर-भाण् । तं पट्टि घुरंधर वयपवीण्, वर पोमणंदि जो तवहें खीण् । तं पणविवि णियगुरुसीलखाणि, णिग्गंथ् दयालउ अमियवाणि ।"

अर्थात् क्षेमकीत्ति, हेमकीत्ति, कुमारसेन, हेमचन्द्र और पद्मनिन्द आचार्य हुए। प्रस्तुत पद्मनिन्द तपस्वी, शीलकी खान, निर्मंथ, दयालु और अमृतवाणी थे। ये पद्मनिन्द ही माणिक्यराजके गुरु थे।

अमरसेनग्रन्थकी अन्तिम प्रशस्तिमें पद्मनन्दिके एक और शिष्यका उल्लेख आया है, जिसका नाम देवनन्दि है। ये देवनन्दि श्रावककी एकादश प्रतिमाओंके पालन करनेवाले राग-द्वेष-मद-मोहके विनाशक, शुभध्यानमे अनुरक्त और उपशमभावी थे। इस ग्रंन्थका प्रणयन रोहतकके पार्श्वनाथ मन्दिरमें हुआ है।

किव माणिक्यराज अपभ्रंशके लब्धप्रतिष्ठ किव है और इनका व्यक्तित्व सभी दृष्टियोंसे महनीय है।

#### स्थितिकाल

कविने अमरसेनचरितको रचना वि० स०१५७६ चैत्र शुक्ला पंचमी शनिवार और कृत्तिका नक्षत्रमे पूर्ण की है। ग्रन्थकी प्रशस्तिमे उक्त रचना-कालका विवरण अंकित मिलता है—

"विक्कमरायहु ववगइ कालइं, लेसु मुणीस विसर अंकालइं। धरणि अंक सहु चइत विमाणें, सणिवारे सुय पंचिम-दिवसे। कित्तिय णक्खते सुहजोएँ, हुउ उप्पण्णउ सुत्तु सुहजोएँ।"

अमरसेनचरितके लिखनेके एक वर्ष पश्चात् अर्थात् वि॰ सं॰ १५७७ की लिखी हुई प्रति उपलब्ध है। यह प्रति कात्तिक कृष्णा चतुर्थी रिववारके दिन कृष्णांगल देशके सुवर्णपथ (सुनपत) नगरमें काष्ठासंघ माधुरान्वय पुष्करगणके भट्टारक गुणभद्रकी आम्नायम उक्त नगरके निवासी अग्रवालवशीय गोयल गोत्री साहू छल्हूके पुत्र साहू बाटूके द्वारा लिखी गई।

दूसरी रचना नागकुमारचरितका प्रणयन विक्रम संवत् १५७९ में फाल्गुण शुक्ला नवमीके दिन हुआ है। इस ग्रन्थमे साहू जगसीके पुत्र साहू-टोडरमलकी बहुत प्रशंसा की गई है। उसे कर्णके समान दानी, विद्वज्जनीका

२३६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

सम्पोषक, रूप-लावप्यसे युक्त और विवेकी बताया है। नाक्कुमारकरितको रचनेकी प्रेरणा कविको इन्हीं टोइरमलसे प्राप्त हुई थी। अतः इस रचनाको पूर्णकर जब साहू टोडरमलके हाथमें इसे दिया गया, तो उसने इसे अपने सिरपर चढ़ाया और कवि माणिकराजका खूब सत्कार किया। और उसे वस्त्रामूषण मेंट किये।

उपर्युक्त प्रन्थ रचना काळोंसे यह स्पष्ट है कि कविका समय विकेकी १६ वीं शती है।

### रचनाएँ

असरसेनचरित—इस चरित-ग्रन्थमें मुनि अमरसेनका जीवनवृत्त अंकित है। कथावस्तु ७ सन्धियोंमें विभक्त है। ग्रन्थकी पाण्डुलिपि आमेर-शास्त्र-भण्डार जयपुरमें उपलब्ध है।

दूसरी कृति नागकुमारचरित है। इसमें पुण्यपुरुष नागकुमारकी कथा विणत है। कथावस्तु ९ सम्धियोंमें विभक्त है तथा ग्रंथप्रमाण ३२०० व्लोक है।

माणिक्यराजने अमरसेनचरिं नामक काव्यमें ग्वालियर नगरका वर्णन किया है। इस वर्णनका अनुसरण महाकवि रद्दधूके ग्वालियरनगर-वर्णनसे किया गया है। यहाँ उदाहरणार्थं रद्दधू विरचित पासणाहचरिंउ और अमर-सेनचरिंउकी पंक्तियाँ तुलनाहेतु प्रस्तुत की जा रही हैं—

महिनीढि पहाणउँ णं गिरिरणउँ, सुरहँ वि मणि विभाज जणिउँ। कडसीसहिँ मंडिज णं इहु पंडिज, गोपायलु णामें मणिउँ।

---रइघूकृत पासणाहचरित १।२।१५-१६

महोवीढि पहाणउँ गुण-वरिट्ठु, सुरहँ वि मणि विभन्न जणइ सुट्ठु । वरतिष्णिसालमंडिउ पवित्तु, णंदह पंडिउ सुरपारपत्तु ।

—अमरसेनचरित १।३।१-१८

कवि माणिकराजकी भाषा-शैली पुष्ट है तथा चरित-काव्योचित सभी गुण पाये जाते हैं।

### कवि माणिकचन्द

डॉ॰ दैवेन्द्रकुमार शास्त्रीने भरतपुरके जैनशास्त्र भण्डारसे कवि माणिक-चन्दकी 'सत्तवसणकहा' को प्रति प्राप्त की है। इस कथाग्रन्थके रचयिता

मार्चार्यतुल्य काम्यकार एवं लेखक : २३७

१. भविसयलकहा तथा अपभ्रंशकथाकाव्य, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, प् ३२६।

जयसवालकुलोत्पन्न कवि माणिकचन्द हैं। इस कथाकी रचना टोडरसाहके पुत्र ऋषभदासके हेतु हुई है। कवि मलयकीत्ति भट्टारकके वंशमें उत्पन्न हुआ था। ये मलयकीत्ति यशःकीत्तिके पट्टघर थे।

ग्रंथका रचनाकाल वि॰ सं० १६३४ है। अतः कविका समय १७वीं शती विकास है।

'सत्तवसणकहा'—इसमें सप्तव्यसनोंकी सात कथाएँ निबद्ध हैं। कथाग्रंथ सात सिन्धयोंमें विभक्त है। यह प्रबन्ध शैलीमें लिखा गया है। कथामे वस्तु-वर्णनोंका आधिक्य नहीं है। कथा सीधे और सरल रूपमे चलती है। संवाद-योजना बड़ो मधुर है। भाषा सरल और स्पष्ट है। युद्ध-वर्णन विस्तृत रूपमे मिलता है। यहां उदाहरणार्थ कुछ पक्तियाँ प्रस्तुत हैं—

ता उहय वलिह संगामु जाउ, भड भडिह रहहु भिडिउ ताउ।
गउ गयिह पुणु हउ हयिह वग्गु, खण खण करंत करिवार अग्गु।
वरसिंह समरंगण वाणपंति, णावइ धाराहर धणहु जुत्ति।
रणभूमें भउहिमि भडु णिरुद्धु, गउ गयिह तुरिउ तुरएहि कुद्धु। (७,२४)

इस कथाकाव्यमें कृष्ण और जरासंधका युद्ध, नेमीश्वरका विवाह द्यूत-क्रीड़ा आदिका वर्णन आया है। इन वर्णनोंसे यह स्पष्ट है कि यह एक कथा काव्यात्मक संग्रह है, जिसमे ७ व्यसनोंकी कथाएँ अलग-अलग काव्यात्मक रूपमें लिखी गई हैं। इसमे लोकोक्तियों और देशी शब्दोंकी भी प्रचुरता है।

## भगवतीदास

भगवतीदास भट्टारक गृणचन्द्रके पट्टघर भट्टारक सकलचन्द्रके प्रशिष्य और महीन्द्रसेनके शिष्य थे। महीन्द्रसेन दिल्लीकी भट्टारकीय गद्दोके पट्टघर थे। पंडित भगवतीदासने अपने गुरु महीन्द्रसेनका बड़े आदरके साथ स्मरण किया है। यह बूढ़िया, जिला अम्बालाके निवासी थे। इनके पिताका नाम किसनदास था। इनकी जाति अग्रवाल और गोत्र बसल था। कहा जाता है कि चतुर्थ वयमें इन्होंने मुनिव्रत थारण कर लिया था।

कवि भगवतीदास संस्कृत, अपभ्रंश और हिन्दी भाषाके अच्छे कि भौर विद्वान थे। ये बूढियासे योगिनीपुर (दिल्ली) आकर बस गये थे। उस समय दिल्लीमें अकबर बादशाहके पुत्र जहाँगीरका राज्य था। दिल्लीके मोतीबाजार-

२३८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

अह सोलह सह च उतीस एण, च इतहु उज्जल-पक्खें सुहेण ।
 आइन्ववार तिहि पंचमीहि, इहु गंथू सऊरण हुउ विहीहि । ७-३२।

में मर्गवान् पार्स्टनाथका मन्दिर था । इसी मंदिरमें वाकर अगवतीदास निवास करते थे ।

#### स्थितिकाल

कविने अपनी अधिकांश रचनाएँ वहाँगी रके राज्यका को किसी हैं। वहाँगीर-का राज्य ई० सन् १६०५-१६२८ ई० तक रहा है। वविशष्ट रचनाएँ शहर को के राज्यमें ई० सन् १६२८-१६५८में लिखी गई हैं।

कतिपय रचनाओं में किये उनके लेखनकालका उल्लेख किया है। 'चूनड़ी' रचना वि॰ सं॰ १६८०में समाप्त हुई है। अन्य १९ रचनाएँ भी संभवतः सं॰ १६८० या इसके पूर्व लिखी जा चुकी थी। 'बृहत् सीता सतु'को रचना वि॰ सं० १६८४ और 'लघु सीतासतु'को रचना वि० सं० १६८७में की है। कियेने अपभ्रंश भाषाका 'मृगांकलेखाचरित' वि॰ सं० १७०० मार्गशीर्ष शुक्ला पंचमी सोमवारके दिन पूरा किया है। लिखा है—

सगदह संवदतीह तहा, विकासराय महप्पए। अगहण-सिय पंचीम सोम-दिणे, पुण्ण ठियउ अवियप्पए।

अतएव कवि भगवतीदासका समय १७वीं शतीका उत्तराई और अठारहवीं शतीका पूर्वार्घ सुनिश्चित है। कविकी सभी रचनाएँ १७वीं शतीमें सम्पन्न हुई हैं। रचनाएँ

कवि पं० भगवतीदासने अश्रभ्रंश और हिंदीमें प्रचुर परिमाणमें रचनाएँ लिखी है। उनकी उपलब्ध रचनाओंका उल्लेख निम्न प्रकार है—

१. ढडाणारास—यह रूपक काव्य है। इसमें बताया गया है कि एक चतुर प्राणी अपने-अपने दर्शन, ज्ञान, चारित्रादि गुणोंको छोड़कर अज्ञानी बन गया और मोह-मिथ्यात्वमें पड़कर निरन्तर परवश हुआ चतुर्गतिरूप ससारमें भ्रमण करता है। अतः किव सम्बोधन करता हुआ कहता है—

धर्म-सुकल धरि ध्यानु अनूपम, लहि निजु केवलनाणा वे । जम्पति दासभगवती पावहु, सासउ-सुहु निब्वाणा वे ॥

- २. आदित्यरास-इसमे बीस पद्य हैं।
- ३. पखवाडारास—२२ पद्य है । पन्द्रह तिथियोंमें विषेय कर्त्तव्यपर प्रकाश डाला गया है ।
- ४. दशलक्षणरास—३४ पद्य हैं और उत्तमक्षमादि दश धर्मोंका स्वरूप बतलाया गया है। दश धर्मोंको अवगत करनेके लिए यह रचना उपादेय है।
- ५. खिण्डीरास-४० पद्य हैं। इसमें भावनाओं को उदात्त बनानेपर जोर दिया है।

आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक: २३९

६. समाबिरास-इसमें साधु-समाधिका चित्रण आया है।

७. जोगीरास—३८ पद्म हैं। भ्रमवश संसारमें भ्रमण करनेवाले जीवको भ्रम त्याग अतोन्द्रिय सुख-प्राप्तिके हेतु प्रयत्नशील रहनेके लिए संकेत किया है।

पेरवहु हो तुम पेरवहु भाई, जोगी जगमहि सोई। घट-घट-अन्तरि वसइ चिदानंदु, अलखु न लक्षिए कोई।। भववन भूल रह्यों भ्रमिरावलु, सिवपुर-सुध विसराई। परम अतीन्द्रिय क्षिव-सुख तजिकर, विषयनि रहिउ भुलाई।।

- ८. मनकरहारास—२५ पद्य हैं। इस रूपक काव्यमें मनकरहाके चौरासी लाख योनियोंमें भ्रमण करने और जन्म-मरणके असह्य दुःख उठानेका वर्णन किया है और बताया है कि रत्नत्रय द्वारा ही जीव जन्म-मरणके दुःखोंसे मुक्त हो शिवपुरी प्राप्त करता है। रूपकको पूर्णतया स्पष्ट किया गया है।
  - ९. रोहिणीव्रतरास-४२ पद्य हैं।
  - १०. चतुर बनजारा---३५ पद्य हैं। यह भी रूपक काव्य है।
  - ११. द्वादशानुप्रेक्षा--१२ पद्योंमें द्वादश भावनाओंका निरूपण किया है।
- १२. सुगन्धदशमीकथा—५१ पद्योंमें सुगन्धदशमीव्रतके पालन करनेका फल निरूपित किया गया है।
  - १३. आदित्यवारकथा-रविवारके व्रतानुष्ठानकी रचना की गयी है।
- १४. अनथमीकथा—२६ पद्योंमें रात्रिभोजनके दोषोंपर प्रकाश डाला गया है और उसके त्यागकी महत्ता बतलाई है।
  - १५. 'चूनड़ी' अथवा 'मुक्तिरमणीकी चूनड़ी'—यह रूपक काव्य है।
  - १६. वीरजिनिन्दगीत—तीर्थंकर महावीरकी स्तुति वणित है।
- १७. राजमती-नेमिसुर-ढमाल—इसमें राजमित और नेमकुमारके जीवनको अंकित. किया गया है।
- १८. लघुसीतासतु—इसमें सीताके सतीत्वका चित्रण किया गया है। बारह महीनोंके मन्दोदरी-सीताके प्रश्नोत्तरके रूपमें भावोंकी अभिव्यक्ति हुई है। आषाढ़ मासके प्रश्नोत्तरको उदाहरणार्थं प्रस्तुत किया जाता है—

#### मंदोदरी

तब बोलइ मंदोदरी रानी, सिंख अषाढ़ घनघट घहरानी। पीय गए तो फिर घर आवा, पामर नर नित मन्दिर छावा। लविंह पद्मेहे दादुर मोरा, हियरा उमग घरत निह घीरा। बादर उमहि रहे चौपासा, तिय पिय विनु लिहि उसन उसासा॥ सीता

२४० : तोर्थंकर महावीर और उनकी आधार्य-परम्परा

करत कुशील बढ़त बहु पापू, नरिक जाई तिउं हुई सैतापू। जिउ मधुबिंदु तनूसुख लहिये, शील बिना दुरगति दुख सहिये।

- १९ अनेकार्यं नाममाला—यह कोषग्रन्थ है। इसमें एक शब्दके अनेकानेक अर्थोंका दोहोंमें संग्रह किया है। इसमें तीन अध्याय हैं और प्रथम अध्यायमें ६३, द्वितीयमें १२२ और तृतीयमें ७१ दोहे लिखित हैं। यह वनारसीकार्यका नाममालासे १७ वर्ष बादकी रचना है।
- २०. मृगांकलेखाचरित—इस ग्रन्थमें चन्द्रलेखा और सागरचन्द्रके चरितका वर्णन करते हुए चन्द्रलेखाके शीलव्रतका महत्त्व प्रदक्षित किया गया है। चन्द्रलेखा नाना प्रकारकी विपत्तियोंको सहन करते हुए भी अपने शीलव्रतसे च्युत नहीं होती।

इस ग्रन्थकी कथावस्तु चार सन्धियोंमें विभक्त है। इस अपभ्रंश-काव्यमें काव्यतत्त्वोंका पूर्णतया समावेश हुआ है। कवि चन्द्रलेखाका वर्णन करता हुआ कहता है—

सुहलग्ग जोइ वर सुह णरवित्त, सुउवण्ण कण्ण णं काम थित । कम पाणि कवल सुसुवण्ण देह, तिहं णांउ घरिउ सुमइंक लेह । कमि किम सुपवड्ढइ सांगुणाल, दिग मिग सिसवत्तु मराल बाल । रूव रइ दासि व णियडि तासु, कि वण्णामि अमरी खयरि जासु । लक्षी सुविलक्षी सोह दित्ति, तिहुं तुल्लि ण छज्जइ बुद्धि कित्ति ।

---मृगांक १।३

चन्द्रलेखाकी आंखें मृगकी आंखोंके समान, वक्त्र चंद्रके समान और चाल हंसके समान थो। उसके निकट रित दासीके समान प्रतीत होती थी, अतः इस स्थितिमें अमरांगना या विद्याधारी उसकी समता कैसे कर सकती थी?

ग्रन्थकी भाषा खिचड़ी है। पद्धड़ीबन्धमें अपभ्रंश, दोहा-सोरठा आदिमें हिन्दी और गाथाओंमें प्राकृतभाषाका प्रयोग किया है।

इस प्रकार भगवतीदासने अपभ्रंश और हिन्दीमें काव्य-रचनाएँ लिखकर जिनवाणीकी समृद्धि की है।

### अप्रभ्रं शके अन्य चर्चित कवि

अपभ्रंश-साहित्यकी समृद्धिमें अनेक कवि और लेखकोंने योगदान दिया है। इन कवियों द्वारा विरचित अधिकांश रचनाएँ अप्रकाशित हैं। अतः उनका यथार्थ मूल्यांकन तब तक संभव नहीं है, जबतक रचनाएँ मुद्रित होकर सामने न आ जायें। अपभ्रंशमें ऐसे और कई कवि और लेखक हैं जिल्होंने

बाचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २४१

एकाधिक रचनाएँ लिखी हैं। हम यहां कतिपय ऐसे कवियोंका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करेंगे, जिन्होंने कई दृष्टियोंसे अपभ्रंश-साहित्यके विकासमें अपनी शक्ति और समयका व्यय किया है।

### कवि ब्रह्मसाधारण

क्होंने कई कथाग्रन्थोंकी रचना की है। इनने अपनी रचनाओं में न तो अपना परिचय ही अंकित किया है और न रचनाकाल ही। कुन्द-कुन्द-आम्नायमें रत्नकीत्ति, प्रभाचन्द्र, पद्मनिन्दि, हिरभूषण, नरेन्द्रकीत्ति, विद्यानिन्दि और ब्रह्मसाधारणके नाम प्राप्त होते हैं। ब्रह्मसाधारण भट्टारक नरेन्द्रकीत्तिके शिष्य थे। ब्रह्मसाधारणने प्रत्येक ग्रंथके पुष्पिकावावयमें अपने-को नरेन्द्रकीतिका शिष्य कहा है। इनके कथाग्रंथोंकी प्रतिलिपि वि० सं० १५०८ की लिखी हुई प्राप्त है। अत्तएव इनका समय वि० सं० १५०८के पूर्व निश्चित है। गुरुपरम्परासे भी इनका समय वि० की १५वी शती सिद्ध होता है। इनकी निम्नलिखित रचनाएँ प्राप्त हैं—

१. कोइलपंचमीकहा, २. मउडसत्तमीकहा, ३. रिववयकहा, ४. तियाल-चक्रवीसीकहा, ५. कुसुमंजलिकहा, ६. निद्दूसिसत्तमीनयकहा, ७. णिज्झर-पंचमीकहा और ८. अणुपेहा।

### कवि देवनन्दि

इनने भी कथा-प्रन्थोंकी रचना कर अपभ्रंश-साहित्यकी श्रीवृद्धिमे योगदान दिया है। य देवनन्दि पूज्यपाद-देवनन्दिसे भिन्न हैं और उनके पश्चात्वर्त्ती हैं। इनका 'रोहिणीविहाणकहा' नामक ग्रन्थ उपलब्ध है। रचनाकी शैलीके आधारपर कविका समय १५वीं शती माना जा सकता है।

# कवि अस्ह

इन्होंने 'अणुवेक्खा' नामक ग्रंथ की रचना कर संसारकी असारता, अशुचिता, अनित्यता आदिका स्वरूप प्रस्तुत किया है। आत्मोत्थानके लिए अणुवेक्खाका अध्ययन उपयोगी है। रचनाकी भाषा और शैलीसे कविका समय १६वी शती प्रतीत होता है।

### जिन्हगले

इन्होंने 'अनुपेहारास' नामक उपदेशप्रद ग्रन्थ लिखा है। इसमें अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अनेकत्व, अश्वि, आस्रव, संवर, निर्जरा, बोधदुर्लभ और धर्म इन बारह भावनाओंका स्वरूपाङ्कन किया है। कविके सम्बन्धमें कुछ

२४२ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

भी जानकारी प्राप्त नहीं होती। अनुमानतः कमिका समय वि॰ की १५वीं शताब्दी प्रतीत होता है।

# पं० योगदेव

'पं० योगदेवने कुम्मनगरके मृतिसुवतनायनैस्यालयमें बैठकर 'बारस वणुवेक्खारास' नामक ग्रंथकी रचना की है। यह ग्रंथ भी १५वीं-१६वीं शताब्दी

# कवि लक्ष्मीचन्द

लक्ष्मीचन्दने 'अणुवेक्खा-दोहा'की रचना की है। इसमें ४७ दोहे हैं। सभी दोहे शिक्षाप्रद और आरमोदबोघक हैं।

### कवि नेमिचन्द

नेमिचन्द भी १५वीं शतीके प्रसिद्ध कवि हैं। इन्होंने 'रविव्रतकथा', 'अनन्तव्रत कथा' आदि ग्रंथोंकी रचना की है।

# कवि देवदत्त

वि० सं० १०५०के लगभग हुए कवि देवदस्तका नाम भी अपभ्रंशके रचिय-ताओं में मिलता है। देवदत्तने वरांगचरिउ, शान्तिनाथपुराण और अम्बादेवी रासकी रचना की है।

### तारणस्वामी

तारणस्वामी बालब्रह्मचारी थे। बारम्भसे ही उन्हें घरसे उदासीनता और आत्मकल्याणकी रुचि रही। कुन्दकुन्दके समयसार, पूज्यपादके इष्टोपदेश और समाधिशतक तथा योगीन्दुके परमात्मप्रकाश और योगसारका उनपर प्रमाव लक्षित होता है। संवेगी-श्रावक रहते हुए भी अध्यात्म-क्षानकी भूख और उसके प्रसारकी लगन उनमें दृष्टिगोचर होती है।

तारणस्वामीका जन्म अगहन सुदी ७, विक्रम संवत् १५०५ में पुष्पावती (कटनी, मध्यप्रदेश) में हुआ था। पिताका नाम गढ़ासाहू और माताका नाम वीरश्री था। ज्येष्ठ वदी ६, विक्रम संवत् १५७२ में शरीरत्याग हुआ था। ६७ वर्षके यशस्वी दीर्घ जीवनमे इन्होंने ज्ञान-प्रचारके साथ १४ प्रन्थोकी रचना भी को है। ये सभी प्रन्थ आध्यात्मिक हैं, जिन्हें तारण-अध्यात्मवाणीके नामसे जाना जाता है। वे १४ ग्रन्थ निम्न प्रकार हैं—

१. मालारोहण—इसमें 'ओम्' के स्वरूपपर प्रकाश डाला गया है और बताया गया है कि जो इस 'ओम्' का ध्यान करते हैं उन्हे परमात्मपदकी प्राप्ति तथा अक्षयानन्दकी प्राप्ति होती है।

भाचार्यतुल्य काव्यकार एवं छेखक : २४३

- २. पण्डितपूजा—आत्माके अस्तित्व आदिका कथन करते हुए इसमें आत्म-देवदर्शन, निग्रंथ-गुरु-सेवा, जिनवाणीका स्वाध्याय, इन्द्रिय-दमन आदि क्रियाओं-को आत्मस्वरूपकी प्राप्तिका साधन बताया है। सम्यग्दृष्टि ही आस्तिक होता है और आस्तिक ही पूर्ण ज्ञानी एवं परमपदका स्वामी होता है। नास्तिकको संसारसें ही भ्रमण करना पड़ता है, इत्यादिका सुन्दर विवेचन इसमें है।
- ३. कमलवसीसी—इसमें जीवनको ऊँचा उठानेके लिए आठ बातोंका निर्देश है—१. चिन्तारहित जीवन-यापन, २. सुखी और प्रसन्न रहना, ३. संसारको रंगमच समझना, ४. मनको स्वच्छ रखना, ५. अच्छे कार्योंमें प्रमाद न करना, सहनशील बनना और परोपकारमें निरत रहना, ६. आडम्बर और विलासतासे दूर रहना, ७. कर्त्तं व्यका पालन तथा ८. निर्भय रहना।
- ४. श्रावकाचार—इसमे श्रावकके पाँच अणुवत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत इन बारह व्रतोंके पालनपर बल देते हुए बारह अव्रत (५. मिथ्याभाव, ३. मूढ्ता और ४. कवायभाव)के त्यागका उपदेश दिया गया है।
  - ५. ज्ञानसमुख्यपसार इसमें ज्ञानके महत्त्वका कथन किया है।
- ६. उपदेशगुद्धसार—आत्माको परमात्मा स्वरूप समझकर उसे शुद्ध-बुद्ध बनानेके लिए सम्यक्दर्शन, सम्यक्ज्ञान और सम्यक्चारित्रको अपनानेका उपदेश है।
- श्रिमंगीसार—इसमें कर्मास्रवके कारण तीन मिथ्याभावो और उनके
   निरोधक कारणोंको बताते हुए आयुबन्धकी त्रिभागीका कथन किया है।
- ८. चौबोसठाना—इसमें गति, इन्द्रिय, काय आदि १८ विधियोसे जीवोके भावों द्वारा उनकी उन्नति-अवनितको दिखाया गया है।
- ९ ममलपाहुडै—इसमें १६४ भजनोंके माध्यमसे ३२०० गाथाओंमें नि-श्चयनयको अपेक्षासे प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा आदिका विवेचन है।
- १० ख।तिकाविशेष—िकन-किन अशुभ भावनाओंसे जीव निम्न गतियोंको प्राप्त होता है, इसका इसमें कथन है।
- ११. सिद्धिस्यभाय—इसमे किन शुभ भावोंसे आत्मा उन्नति करता और सम्यक्त्वके उन्मुख होता है, इसका निरूपण है।
- १२. सुन्नस्यभाय—ध्यानयोगके द्वारा राग-द्वेषके विकल्पोंकी शून्यता ही आत्मस्वरूपकी उपलब्धिका परम साधन है, इसका प्रतिपादन है।
- १३. छद्भस्यवाणी—इसमें अनन्तचतुष्टय और रत्नत्रययुक्त आत्मा ही उपादेय और गेय है तथा मिथ्यामावादिसे युक्त आत्मा हेय है। उपादेय

२४४: तीर्थंकर महाबीर और उनकी बाचार्य-परम्परा

वात्मा महावीरके समान वीसराग-सर्वज्ञ है और हेय आत्मा छद्भस्थके समान रागी-अज्ञानी है, इसका विशद वर्णन है।

१४. नाममाला—तारणस्वामीका यह अन्तिम ग्रन्थ है। इसमें उनके उप-देशके पात्र सभी भव्यात्माओंको नामावली है और बताया गया है कि उनके उपदेशके लिए जाति, पद, भाषा, देश या धर्म की रेखाएँ बाधक नहीं थीं—सब उनके उपदेशसे लाभ उठाते थे।

स्वामोजीके मुख्य तीन केन्द्र हैं—१. ज्ञान-साधना, २. ज्ञान-प्रचार और समाधिस्थल। श्री सेमरखेड़ी (सिरोंज से ६ मील दूर) जिला विदिशामें आपने ज्ञानजंन किया था। वहाँ एक नैत्यालय, धर्मशाला और शास्त्रमण्डार है। बसन्त पचमीपर वार्षिक मेला भरता है। श्रीनिसईजी (रेलवे स्टेशन पथरिया, जिला दमोहसे ११ मीलपर स्थित)में अपने प्राप्त ज्ञानका प्रचार-प्रसार किया था। यहाँ भी विशाल नैत्यालय, धर्मशाला और शास्त्रभण्डार है। अगहन सुदी ७ को प्रतिवर्ष सामाजिक मेला लगता है। श्री मल्हारगढ़ (रेलवे स्टेशन मुगन्वली, जिला गुनासे ९ मीलकी दूरीपर स्थित)में वेतवा नदीके तटपर स्वामीजीने उक्त प्रन्थोका प्रणयन किया और यहीं समाधिपूर्वक देहत्याग किया। इसमें सन्देह नहीं कि तारणस्वामी १६वीं शतीके लोकोपकारी और अध्यात्म-प्रचारक सन्त है। इनके प्रन्थोंको भाषा उस समयको बोलचालको भाषा जान पड़ती है, जो अपभ्रंशकी कोटिमें रखी जा सकती है। हिन्दी, प्राकृत, संस्कृत और तत्कालीन बोलोके शब्दोंसे ही उनके ये प्रन्थ सृजित हैं।

इसप्रकार अपभ्रंश-साहित्यकी विकासोन्मुख साहित्य-धारा ६ठीं शतीके आरंभ होकर १७वीं शती तक अनवरत रूपसे चलती रही। इन कवियोंने मध्य-कालीन लोक-संस्कृति, साहित्य, उपासनापद्धित एवं उस समयमें प्रचलित आचार-शास्त्रपर प्रकाश डाला है। अपभ्रंश-कवियोंने तीर्थंकर महावीरकी उत्तरकालीन परम्पराका सम्यक् निर्वाह किया है। पुराण, आचार-शास्त्र, व्रतविधान आदिपर सैकड़ों ग्रन्थोंकी उन्होंने रचना की है।

# तृतीय परिच्छेद हिन्दी कवि और लेखक

संस्कृत, प्राकृत और और अपभ्रं शके समान ही जैन किव और लेखकोंने हिन्दी भाषामे भी अनेक ग्रन्थोंका प्रणयन किया। अपभ्रंश और पुरानी हिन्दी-के जैन किवयोंने लोकप्रचलित कथाओंको लेकर उनमे स्वेच्छानुसार परिवर्त्तन कर सुन्दर काव्य लिखे। मध्यकालके प्रारम्भमें समाज और धर्म संकीण हो रहेथे। अतः जैन लेखकोंने अपने पुरातन कथानकों और लोकप्रिय परिचित्त कथानकोंमे जैन धर्मका पुट देकर अपने सिद्धान्तोंके अनुकूल हिन्दी भाषामे काव्य लिखे।

बाहरी बेशभूषा, पाखण्ड आदिका, जिनसे समाज विकृत होता जा रहा था, बड़ी ही ओजस्वी वाणीमे हिन्दीके जैन कवियोंने निराकरण किया। अपभ्रंश-साहित्यकी विभिन्न विधाओंने सामान्यतः हिन्दी साहित्यको प्रभावित किया था। अतः जैन किव व्रज और राजस्थानीमें प्रबन्ध-काव्य और मुक्तक-काव्योंकी रचना करनेमें संलग्न रहे। इतना ही नहीं, जैन किव मानव-जीवनकी विभिन्न समस्याओं-

२४६ : तीर्थंकर महाबीर और उनकी आचार्य-परम्परा

का समामान करते हुए काव्य-रचनामें प्रवृत्त रहे। घर्मविक्षेषके कवियों द्वारा लिखा जानेपर भी जनसामान्यके लिए भी यह साहित्य पूर्णतया उपयोगी है। इसमें सुन्दर वात्म-पीयूषरस छल्छलाता है और मानवकी उन भावना और अनुमृतियोंको अभिव्यक्ति प्रवान की गई है, जो समाजके लिए संबल हैं और जिनके आधारपर ही समाजका संगठन, संशोधन और संस्करण होता है।

स्वातन्त्र्य या स्वावलम्बनका पाठ पढ़ानेके लिए बात्माकी उन शक्तियोंका विवेचन किया गया है, जिनके आधारपर समाजवादी मनोवृत्तिका विकास किया जाता है। आध्यात्मिक और आधिक दोनों ही दृष्टियोंसे समाजवादी विचारधारा-को स्थान दिया गया है। स्याद्वाद-सिद्धान्त द्वारा उदारता और सिंह्ण्युताकी शिक्षा दी गई है।

आरंसमें जैन कलाकारोंने लोकमाषा हिन्दीको ग्रहणकर जीवनका चिरन्तन सत्य, मानव-कल्याणको प्रेरणा एवं सौन्दर्यंकी अनुभूतिको अनुपम रूपमें अभि-व्यक्ति प्रदान की है।

आत्मशुद्धिके लिए पुरुषायं अत्यावश्यक है। इसीके द्वारा राग-द्वेषको हटाया जा सकता है। यह पुरुषायं प्रवृत्ति और निवृत्तिमार्गों द्वारा सम्पन्न किया जाता है। प्रवृत्तिमार्गं कमंबन्धका कारण है और निवृत्तिमार्गं अवन्धका। यदि प्रवृत्तिमार्गंको घूमघूमावदार गोल्ह्यर माना जाये, जिसमें कुछ समयके पश्चात् गमन स्थानपर इघर-उधरदौड़ लगानेके अनन्तर पुनः आ जाना पड़ता है, तो निवृत्तिमार्गको पक्की, सीधी, कंकड़ीली सीमेण्टको सड़क कहा जा सकता है, जिसमें गन्तव्य स्थानपर पहुँचना सुनिश्चित है; पर गमन करना कष्टसाध्य है। हिन्दी के जैन कवियोंने दोनों ही मार्गोंका निरूपण अपने काव्योंमें किया, पर उपादेय निवृत्तिको ही माना है।

अहिंसा, अपरिग्रह और स्याद्वादके सिद्धान्तने आध्यात्मिक समानताके साथ आर्थिक समानताको भी प्रस्तुत किया है। १७वी श्रतीसे अद्याविष जैन किव और लेखक हिन्दी-भाषामे विभिन्न प्रकारके काव्य-ग्रन्थोंका निर्माण करते चले बा रहे हैं। इन लेखकोंकी रचनाएँ मानवको जड़तासे चैतन्यकी ओर, शरीरसे आत्माकी ओर, रूपसे भावको ओर, संग्रहसे त्यागकी ओर एवं स्वार्थसे सेवाकी ओर ले जानेमें समर्थ हैं। जब तक जोवनमें राग-द्वेषकी स्थित बनी रहती है, तब तक त्याग और संयमको प्रवृत्ति आ नहीं सकती। राग और द्वेष हो विभिन्न आश्रय और अवलम्बन पाकर अगणित भावनाओंके रूपमें परिवर्णित हो जाते हैं। जीवनके व्यवहारक्षेत्रमें व्यक्तिकी विशिष्टता, समानता एवं होनताके

अनुसार उक्त दोनों भावों में मौलिक परिवर्त्तन होता है। साधु और गुणवानके प्रित राग सम्मान हो जाता है। यही सम्मानके प्रित प्रेम एवं हीनके प्रित करणा बन जाता है। मानव रागभावके कारण ही अपनी अभीष्ट इच्छाओं की पूर्ति न होनेपर क्रोध करता है, अपनेको उच्च और बड़ा समझ कर दूसरों का तिरस्कार करता है। दूसरों को धन-सम्पत्ति एवं ऐश्वर्य देखकर हृदयमें ईप्या-भाव उत्पन्न करता है तथा सुन्दर रमणियों के अवलोकनसे काम-नृष्णा उसके हृदयमें जागृत हो जातो है। अतएव यह स्पष्ट है कि संसारके दुः खों का मूल कारण राग-द्वेष है। इन्हीं को लधीनता के कारण सभी प्रकारकी विषमता एँ समाजमें उत्पन्न होती हैं।

अतएव हिन्दीके जैन कवियोंने मानवके अन्तर्जगतके रहस्यके साथ बाह्यरूप-में होनेवाले सघर्षी, उलट-फेरों एवं पारस्परिक-कलह या अन्य झगड़ोका काव्यों-के द्वारा उद्घाटन किया है।

हिन्दोके शताधिक जैन-किव हुए है। पर उन सबका इतिवृत्त प्रस्तुत कर सकना संभव नहीं है। अतः प्रतिनिधिकिव और लेखकोके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालना समोचीन होगा। यह सत्य है कि जैन लेखकोने जैनदर्शनके सिद्धान्तोंको अपने काव्योंमें स्थान दिया है; पर रस-परिपाक, मानवीय प्रवृत्ति, आर्थिक संघर्ष, जातिवादके अहकार आदिकी सूक्ष्म व्यजना की है।

# महाकवि बनारसीदास

बीहोलिया वंशकी परम्परामें श्रीमाल-जातिके अन्तर्गत बनारसीदासका एक घनी-मानी सम्भ्रान्त परिवारमें जन्म हुआ । इनके प्रिपतामह जिनदासका 'साका' चलता था। पितामह मूलदास हिन्दी और फारसीके पंडित थे। और ये नरवर (मालवा)मे वहाँके मुसलमान-नवाबके मोदी होकर गये थे। इनके मातामह मदनसिंह चिनालिया जौनपुरके प्रसिद्ध जौहरी थे। पिता खड्गसेन कुछ दिनों तक बंगालके सुल्ताम मोदीखाँके पोतदार थे। और कुछ दिनोंके उपरान्त जौनपुरमें जवाहरातका व्यापार करने लगे थे। इस प्रकार कविका वंश सम्पन्न था तथा अन्य सम्बन्धी भी धनी थे।

खड्गसेनको बहुत दिनों तक सन्तानको प्राप्ति नही हुई थी और जो सन्तान-लाभ हुआ भी, वह असमयमें ही स्वर्गस्थ हो गया। अतएव पुत्र-कामनासे प्रेरित हो खड्गसेनने रोहतकपुरकी सतीकी यात्रा की।

बनारसीदासका जन्म वि० सं० १६४३ माघ, शुक्ला एकादशी रविवारको २४८ : तीर्थंकर महाबीर और उनकी बाचार्य-परम्परा रोहिणी नक्षत्रमें हुवा और बाककका नाम विक्रमाणीत रखा गया। खब्गसैन बालकके जनमके छः-सात महीनेके परवात पार्वनायकी यात्रा करने काशी गये। बड़े भिक्तमावसे पूजन किया और बालकको भगवत्-चरणोंमें रख दिया तथा उसके दीर्घायुष्मकी प्रार्थना की। मिन्दरके पुजारीने मायाचार कर खब्गसेनसे कहा कि तुम्हारी प्रार्थना पार्वनाथके यक्षने स्वीकार कर ली है। तुम्हारा पुत्र दीर्घायुष्क होगा। अब तुम उसका नाम बनारसीदास रख दो। उसी दिनसे विक्रमाजीतनाम परिवर्णित हो बनारसीदास हो गया। पाँच वर्षकी अवस्थामें बनारसीदासको संग्रहणी रोग हो गया और यह डेढ़-दो वर्षों तक चलता रहा। बीमारीसे मुक्त होकर बनारसीदासने विद्याच्ययनके लिए गुरु-चरणोंका आश्रय ग्रहण किया।

नव वर्षकी अवस्थामें इनकी सगाई हो गई और इसके दो वर्ष पर्वात् सं० १६५४में विवाह हो गया। बनारसीदासका अध्ययनक्रम टूटने लगा। फिर भी उन्होंने विद्याप्राप्तिके योगको किसी तरह बनाये रखनेका प्रयास किया। १४ वर्षकी अवस्थामें उन्होंने पं० देवीदाससे विद्याध्ययनका संयोग प्राप्त किया। पंडितजीसे अनेकार्थनाममाला, ज्योतिषशास्त्र, अलंकार तथा कोकशास्त्र आदिका अध्ययन किया। आगे चलकर इन्होंने अध्यात्मके प्रखर पडित मुनि भानुचन्द्रसे भो विविध-शास्त्रोंका अध्ययन आरंभ किया। पंचसंधि, कोष, छन्द, स्तवन, सामायिकपाठ आदिका अच्छा अभ्यास किया। बनारसीदासकी उक्त शिक्षासे यह स्पष्ट है कि वे बहुत उच्चकोटिकी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके थे। पर उनकी प्रतिभा इतनी प्रखर थी, जिससे वे संस्कृतके बड़े-बड़े ग्रंथोंको समझ लेते थे।

१४ वर्षको अवस्थामें प्रवेश करते ही कविकी कामुकता जाग उठी और वह ऐयाशो करने लगा । अपने अर्द्धकथानकमें स्वयं कविने लिखा है—

तिज कुल-आन लोककी लाज, भयो बनारिस आसिखबाज ॥१७०॥ करें आसिखी घरत न घीर, दरदबंद ज्यों सेख फकीर। इक-टक देख घ्यान सो घरे, पिता आपनेको घन हरे॥१७१॥ चौर चूनी मानिक मनी, आने पान मिठाई घनी। भेजे पेसकसी हितपास, आप गरीब कहावें दास॥१७२॥

माता-पिताकी दृष्टि बचाकर मणि, रत्न तथा रुपये चुराकर स्वयं उड़ाना-स्नाना और अधिकांश प्रेम-पात्रोंमें वितरित करनेका एक लम्बा क्रम बँघ गया। मुनि भानुचन्द्रने भी इन्हें समझानेका बहुत प्रयास किया, पर सब व्यर्थ हुआ। कविने इसी अवस्थामें एक हजार दोहा-चौपाईप्रमाण नवरसको कविता लिखी

धाचार्यतुल्य काव्यकार एवं केसक : २४९

भी, जिसे पीछे बोध आनेपर गोमतीमें प्रवाहित कर दिया। १५ वर्ष १० महीना की अवस्थामें कवि सजधज अपनी ससुराल खैरावातसे पत्नीका द्विरागमग कराने गया। ससुरालमें एक माह रहनेके उपरान्त कविको पूर्वोपाजित अशु-भोदयके कारण कुष्ठ रोग हो गया। विवाहिता भार्या और सासुके अतिरिक्त सबने साथ छोड़ दिया। वहाँके एक नाईकी चिकित्सासे कविको कुष्ठ-रोगसे मुक्ति मिली। कविके पिता खड्गसेन सं० १६६१में हीरानन्दजी द्वारा चलाये गये शिखरजी यात्रा-संघमें यात्रार्थ चले गये। बनारसीदास बनारस आदि स्थानोंमें घूमकर अपना समय-यापन करते रहे।

वि० सं० १६६६में एक दिन पिताने पुत्रसे कहा-''वत्स ! अब तूम सयाने हो गये हो, अतः घरका सब कामकाज सभालो और हमें धर्मध्यान करने दो।" पिताकी इच्छानुसार किंब घरका काम-काज करने लगा। कुछ दिन उपरान्त वह दो हीरेकी अग्ठी, २४ माणिक्य, ३४ मणियाँ, ९ नीलम, २० पन्ना, ४ गाँठ फुटकर चुन्नी इस प्रकार जवाहरात, २० मन बी, २ कुप्पे तेल, २०० रुपयेका कपडा और कुछ नगद रुपये लेकर आगराको व्यापार करने चला। प्रतिदिन पाँच कोसके हिसाबसे चलकर गाड़ियाँ इटावाके निकट आईं। वहाँ मजिल पूरी हो जानेसे एक बीहड़ स्थानपर डेरा डाला। थोड़े समय विश्राम कर पाये थे कि मुसलाधार वारिस होने लगी । तूफान और पानी इतनी तेजीसे बह रहे थे कि खले मैदानमें रहना अत्यन्त कठिन था। गाड़ियों जहाँ-की-तहाँ छोड़ साथी इधर-उधर भागने लगे। शहरमें भी कही शरण न मिली। किसी प्रकार चौकी-दारोंकी झोपड़ीमें शरण मिली और कष्टपूर्वक रात्रि व्यतीत हुई। प्रात:काल गाडियाँ लेकर आगरेको चला और मोतीकटरामे एक मकान लेकर सारा सामान रख दिया। व्यापारसे अनभिज्ञ होनेके कारण कविको घी, तैल और कपड़ेमें घाटा ही रहा। बिक्रीके रुपयोंको हुण्डी द्वारा जौनपुर भेज दिया। जवाहरात घाटेमें बेचे और दुर्भाग्यसे कुछ जवाहरात उससे कहीं गिर गये। माल बहुत था। इससे अत्यधिक हानि हुई। एक जड़ाक मुद्रिका सड़कपर गिर गई और दो जड़ाऊ पहुँची किसी सेठको बेंची थी, जिसका दूसरे दिन दिवाला निकल गया। इस प्रकार घनके नष्ट होनेसे बनारसीदासके हृदयको बहुत बड़ा धक्का लगा। इससे संध्या-समय उन्हें ज्वर चढ़ आया और दस लंघनोंके पश्चात् ठीक हुआ । इसी बीच पिताके कई पत्र आये, पर इन्होने लज्जावश उत्तर नही दिया । सत्य छिपाये नही छिपता । अतः इनके बड़े बहनोई उत्तमचन्द जौहरीने समस्त घटनाएँ इनके पिताके पास जौनपुर लिख दी। खड्गसेन पश्चाताप करने लगे। जब बनारसोदासके पास कुछ न बचा, तब गृहस्थीकी चीजें बेंच-बेंच कर

२५० : तीर्यंकर महाबीर और उनकी आचार्य-परम्परा

खाने छने। समय काटनेके छिये मृगावती और मघुमालती नामक पुस्तकोंको बैठे पढ़ा करते थे। दो-चार रसिक श्रोता भी आकर सुनते थे। एक कचौड़ी बाला भी इन श्रोताओं में था, जिसके यहाँसे कई महीनों तक दोनों शाम उचार लेकर कचौड़ियाँ खाते रहे। फिर एक दिन एकान्तमें इन्होंने उससे कहा—

तुम उधार कीनी बहुत, अब आगे जिन देहु। मेरे पास कछू नहीं, दाम कहाँ सौँ लेहु॥

कचौड़ी वाला सज्जन था । उसने उत्तर दिया— कहै कचौड़ीवाला नर, बीस सवैया खाहु । तुमसौं कोउ न कछु कहै, जहें मावै तहें जाहु ॥

कवि निश्चिन्त होकर छ:-सात महीने तक भरपेट कचीड़ियाँ खाता रहा। और जब पासमें पैसे हुए, तो १४ रुपयेका हिसाब साफ कर दिया। कुछ समय पश्चात् किंव अपनी ससुराल खैराबाद पहुँचा। उनकी पत्नीने वास्तिवक स्थिति जानकर इनको स्वयंके अजित बीस रुपये तथा अपनी मातासे २०० रुपये व्यापार करनेके लिये दिलाए। किंव आगरा आकर पुनः व्यापार करने रूगा; पर यहाँ भी दुर्भाग्यवश घाटा ही रहा। फलतः वह अपने मित्र नरोत्तमदासके यहाँ रहने लगा। दुर्भाग्य जीवन-पर्यन्त साथमें लगा रहा। जतः आगरा लौटते समय कुरीनामक ग्राममे झूठे सिक्के चलानेका भयंकर अपराध लगाया गया। और इन्हें मृत्यु-दण्ड दिया गया। किसी प्रकार बनारसीदास वहाँसे छूटे। इनकी दो पत्नियों और नौ बच्चोंका भी स्वगंवास हुआ। सं० १६९८में अपनो तीसरी पत्नीके साथ बैठा हुआ किंव कहता है—

नो बालक हूए मुए, रहे नारि-नर दो ह। ज्यों तस्वर पतझार हो, रहें ठूँठसे हो इ॥

किव जन्मना श्वेताम्बर-सम्प्रदायका अनुयायी था। उसने खरतरगच्छी श्वेताम्बराचार्यं मानुचन्द्रसे शिक्षा प्राप्त की थी। उसके सभी मित्र भी श्वेताम्बर सम्प्रदायके अनुयायी थे। पर सं० १६८०के पश्चात् किवका झुकाव दिगम्बर सम्प्रदायको मान्यताओंको ओर हुआ। इन्हें खेराबाद निवासी अर्थमलजीने समयसारको हिन्दी अर्थ सहित राजमलकी टीका सौंप दी। इस ग्रंथका अध्ययन करनेसे उन्हे दिगम्बर सम्प्रदायकी श्रद्धा हो गयी। सं० १६९२में अध्यात्म-के प्रकाण्ड पहित रूपचन्द पाण्डेय आगरा आये। रूपचन्दने गोम्मटसार ग्रन्थका प्रवचन आरंभ किया, जिसे सुनकर बनारसीदास दिगम्बर सम्प्रदायके अनुयायी बन गये। यही कारण है कि उनको सभी रचनाओंमें दिगम्बरत्वकी झलक मिलती है।

### स्थिति काल

बनारसीदासका समय वि० की १७वीं शती निश्चित है, क्योंकि उन्होंने स्वयं ही अपने अर्द्धकथानकमें अपनी जीवन-तिथियोंके सम्बन्धमें प्रकाश डाला है। रचनाएँ

बनारसीदासके नामसे निम्न लिखित रचनाएँ प्रचलित है—१ नाममाला, २. समयसारनाटक, ३. बनारसीविलास, ४. अर्द्धकथानक, ५. मोहविवेकयुद्ध एवं ६. नवरसपद्यावली।

नाममाला—प्राप्त रचनाओं में नाममाला सबसे पूर्व की है। इसका समाप्ति-काल वि० स० १६७० आश्विन शुक्ला दशमी है। परमित्र नरोत्तमदास सोवरा और थानमल सोवराकी प्रेरणासे किवने यह रचना लिखी है। यह पद्य-बद्ध शब्दकोष १७५ दोहोमें लिखा गया है। प्रसिद्ध किव धनञ्जयकी सस्कृत नाममाला और अनेकार्थकोशके आधारपर इस ग्रंथकी रचना हुई है। किवको इसकी साज-सज्जा, व्यवस्था, शब्द-योजना और लोकप्रचलित शब्दोंकी योजनाके कारण इसे मौलिक माना जा सकता है।

नाटक समयसार—अध्यात्म-संत किववर बनारसीदासकी समस्त कृतियों में नाटक-समयसार अत्यन्त-महत्त्वपूर्ण है। आचार्य कुन्दकुन्दके समय पाहुडपर आचार्य अमृतचन्द्रकी आत्मख्याति नामक विशद टीका है। ग्रथके मूल भावोंको विस्तृत करनेके लिए कुछ सस्कृत-पद्य भो लिखे गये है, जो कलश नामसे प्रसिद्ध हैं। इसमें २७७ पद्य है। इन कलशोपर भट्टारक शुभचन्द्रकी परमाध्यात्मतरंगिणोनामक सस्कृत-टीका भी है। पाण्डेय राजमलने कलशोपर बाल-बोधनी नामक हिन्दी-टीका भी लिखी है। इसी टीकाको प्राप्त कर बनारसीदासने किवत्तबद्ध नाटक-समयसारकी रचना की है। इस ग्रंथमें ३१० दोहा-सोरठा, २४५ इकत्तीसा किवत्त, ८६ चौपाई, ३७ तेइसा सबैया, २० छप्पय, १८ घनाक्षरी, ७ अडिल्ल और ४ कुंडलियां इस प्रकार सब मिलाकर ७२७ पद्य हैं। बनारसीदासने इस रचनाको वि० सं० १६९३ आश्वन-शुक्ला, त्रयोद्दशी रविवारको समाप्त किया है।

नाटक-समयसारमें जीवद्वार अजीवद्वार, कर्त्ता-कर्म-क्रियाद्वार, पुण्यपाप-एकत्व-द्वार, आस्रव-द्वार, संवरद्वार, निर्जराद्वार, बन्धद्वार, मोक्षद्वार सर्वविशृद्धि-द्वार, स्याद्वादद्वार, साध्यसाधकद्वार और चतुर्दश गुणस्थानाधिकार प्रकरण हैं। नामानुसार इन प्रकरणोंमें विषयोंका निरूपण किया गया है। कविने इस नाटकको यथार्थताका विश्लेषण करते हुए लिखा है—

२५२ : तीर्यंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

काया चित्रसारीमें करम-परजंक मारी, मायाकी संवारी सेख चावर कल्पना। शैन करे चेतन अचेतनता नींद लिए, मोहकी मरोर यहै लोचनको ढपना। उदे बल जोर यहै स्वासको सबद घोर, विषे सुसकारी जाको दौर यहै सपना। ऐसी मूढ़-दशामें मगन रहे तिहुँकाल, घावे भ्रम-जालमें न पावे रूप अपना।।

अज्ञानी व्यक्ति भ्रमके कारण अपने स्वरूपको विस्मृत कर संसारमें जन्ममरणके कष्ट उठा रहा है। किव कहता है कि कायाकी चित्रशालामें कर्मका
पलग बिछाया गया है। उसपर मायाकी सेज सजाकर मिथ्या-कल्पनाकी चादर
ढाल रखी है। इस शय्यापर अचेतनकी नींदमें चेतन सोता है। मोहकी मरोड़
नेत्रोंका बन्द करना—झपकी लेना है। कर्मके उदयका बल ही स्वासका घोर
शब्द है। विषय-सुखकी दौर ही स्वप्न है। इस प्रकार तीनों कालोंमें अज्ञानकी
निद्रामे मग्न यह आत्मा भ्रमजालमें दौड़ती है। अपने स्वरूपको कभी नहीं
पाती। अज्ञानी जीवकी यह निद्रा ही संसार-परिभ्रमणका कारण है। मिथ्यातत्त्वोंकी श्रद्धा होनेसे ही इस जीवको इस प्रकारको निद्रा अभिमृत करती
है। आत्मा अपने शुद्ध निर्मल और शक्तिशालो स्वरूपको विस्मृत कर हो इस
व्यापक असत्यको सत्य-रूपमें समझती है।

इस प्रकार किवने रूपक द्वारा अज्ञानी-जीवकी स्थितिका मार्मिक चित्र उप-स्थित किया है। आत्मा सुख-शान्तिका अक्षय भण्डार है। इसमें ज्ञान, सुख, वीर्य आदि गुण पूर्णरूपेण विद्यमान हैं। अतएव प्रत्येक व्यक्तिको इसी शुद्धात्मा-की उपलब्धि करनेके लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। किवने बताया है कि ज्ञानी-व्यक्ति संसारकी समस्त-क्रियाओंको करते हुए भी अपनेको भिन्न एवं निर्मल समझता है।

> जैसे निशि-बासर कमल रहें पंक ही में, पंकज कहावे पैन वाके ढिग पंक है। जैसे मन्त्रवादी विषधरसों गहावें गात, मन्त्रकी शकति वाके बिना विष डंक है।। जैसे जीभ गहे चिकनाई रहे रूखे अग, पानीमें कनक जैसे काईसे अटंक है। तैसे जानवान नाना भौति करत्त्त ठानै, किरियार्तें भिन्न माने मोते निष्कलंक है।

> > आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखकः २५३

आरमामें अगुद्धि पर-द्रव्यके संयोगसे आई है। यद्यपि मूलद्रव्य अन्य प्रकार रूप परिणमन नहीं करता, तो भी परद्रव्यके निमित्तसे अवस्था मिलन हो जाती है। जब सम्यक्तके साथ ज्ञानमें भी सन्चाई उत्पन्न होती है तो ज्ञान-रूप जात्मा परद्रव्योंसे अपनेको भिन्न समझकर गुद्धात्म अवस्थाको प्राप्त होती है। कि कहता है कि कमल रात-दिन पंकमें रहता है तथा पकज कहा जाता है फिर मो कीचड़से वह सदा अलग रहता है। मन्त्रवादी सपंको अपना गात्र-पकड़ाता है; परन्तु मन्त्र-शक्ति विषके रहते हुए भी सपंका दश निर्विष रहता है। पानीमें पड़ा रहनेपर भी जैसे स्वणंमें काई नहीं लगती उसी प्रकार ज्ञानी-व्यक्ति संसारको समस्त कियाओंको करते हुए भी अपनेको भिन्न एवं निर्मल समझता है।

इस नाटक-समयसारमें अज्ञानीकी विभिन्न अवस्थाएँ, ज्ञानीकी अवस्थाएँ, ज्ञानीका हृदय, संसार और शरीरका स्वरूप-दर्शन, आत्म-जागृति, आत्माकी अनेकता, मनको विचित्र दाँड़ एवं सप्तव्यसनोंका सच्चा स्वरूप प्रतिपादित करनेके साथ जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्ष इन सात सत्त्वोंका काव्य-रूपमें चित्रण किया है।

बनारसो-बिलास—इस ग्रन्थमें महाकित बनारसीदासकी ४८ रचनाओं का संकलन है। यह संग्रह आगरानिवासी दीवान जगजीवनजीने बनारसीदासके स्वगंवासके कुछ समयके पश्चात् वि० स० १७०१ चैत्र शुक्ला द्वितीयाको किया है। बनारसीदासने वि० सं० १७०० फाल्गुन शुक्ला सप्तमीको कर्म-प्रकृति-विधानकी रचना की थी। यह रचना भी इस संग्रहमें समाविष्ट है। संगृहीत रचनाओं के नाम निम्न प्रकार है—

१. जिनसहस्र्नाम, २. सूक्तिमुक्तावली, ३. ज्ञानबावनी, ४. वेदनिर्णय-पंचाशिका, ५. शलाकापुरुषोंकी नामावली, ६. मार्गणाविचार, ७. कर्मप्रकृति-विधान, ८. कल्याणमन्दिरस्तोत्र, ९. साधुबन्दना, १०. मोक्षपेडी, ११. करम-छत्तीसी, १२. ध्यानबत्तीसी, १३. अध्यात्मबत्तीसी, १४ ज्ञानपच्चीसी, १५. शिब-पच्चोसी १६. भवसिन्धुचतुर्दशी १७. अध्यात्मकाग १८. सोलहितिथि १९. तेरह्-काठिया, २०. अध्यात्मगीत, २१. पंचपर्दावधान, २२. सुमतिदेवीके अष्टोत्तर-शत नाम, २३. शारदाष्टक, २४. नवदुर्गाविधान, २५. नामनिर्णयविधान, २६. नवरत्नकवित्त, २७. अष्टप्रकारी जिनपूजा, २८. दशदानविधान, २९. दश-बोल, ३०. पहेली, ३१. प्रश्नोत्तरदोहा, ३२. प्रश्नोत्तरमाला, ३३. अवस्थाष्टक, ३४. षट्दर्शनाष्टक, ३५. चातुर्वर्णं, ३६. अजितनाथके छन्द, ३७. शान्तिनाथ-स्तुति ३८. नवसेनाविधान, ३९. नाटकसमयसारके कवित्त, ४०. फुटकर कविता,

२५४ : तीर्थंकर महाबीर और उनकी आचार्य-परम्परा

४१. गोरसनायके वयन, ४२. वैश्व आदिके भेद, ४३. परमार्थवयनिका, ४४. उपा-दान-निमित्तको चिट्ठी, ४५. उपादान-निमित्तके दोहे, ४६. अध्यात्मपद, ४७. पर-मार्थ हिंडोलना, ४८. अष्टपदी मल्हार ।

इन समस्त रचनाओं हमें महाकितकी बहुमुखी प्रतिमा, काव्य-कुशलता एवं अगाध विद्यत्ताके दर्शन होते हैं। धार्मिक मुक्कों में किवने उपमा, रूपक, दृष्टान्त, अनुप्रास आदि अलकारोंकी योजना की है। सैद्धान्तिक-रचनाओं में विषय-प्रधान वर्णन-शेली है। इन रचनाओं में किव, किव न रहकर, तार्किक हो गया है। अतः किवता तकों, गणनाओं, उक्तियों और दृष्टान्तोंसे बहुषा बोझल हो गई हैं। किवने सभी सिद्धान्तोंका समावेश सरल-शेलों किया है।

सोह-विवेक-पुद्ध—इस रचनाको कुछ लोग बनारसीदासकृत मानते हैं और कुछ लोग उसके विरोधी भी हैं। कृतिके आरंभमें कहा है कि मेरे पूर्ववर्ती किविमल्ल, लालदास और गोपाल द्वारा पृथक-पृथक रचे गये मोहविवेकयुद्ध-के आधारपर उनका सार लेकर इस ग्रंथको संक्षेपमें रचना की जा रही है। इससे स्पष्ट है कि किवने उक्त तीनों किवियोंके ग्रंथोंका सार ग्रहणकर हो अपने इस ग्रन्थकी रचना की है।

इसमें ११० दोहा-चौपाई है। यह लघु खण्ड-काव्य है। इसका नायक मोह है और प्रतिनायक विवेक। दोनोंमें विवाद होता है और दोनों ओरकी सेनाएँ सजकर युद्ध करती हैं। महाकवि बनारसीदासकी शैली प्रसन्न और गम्भीर है। उन्होंने अध्यात्मकी बड़ी-से-बड़ी बातोंको संक्षेपमें सरलता-पूर्वक गुम्फित कर दिया है।

अर्द्धकथानकमें कविने अपनी आत्म-कथा लिखी है। इसमें सं० १६९८ तक की सभी घटनाएँ आ गई हैं। कविने ५५वर्षोंका यथार्थ जीवनवृत्त अंकित किया है।

# पं० रूपचन्द या रूपचन्द पाण्डेय

पं० रूपचन्द्र और पाण्डेय रूपचन्द्र दोनों अभिनन-व्यक्ति प्रतीत होते हैं। महाकवि बनारसीदासने इन दोनोंका उल्लेख किया है। नाटकसमयसारकी प्रशस्तिमें रूपचन्दपंडित कहा है और अद्धंकथानकमें पाण्डेय रूपचन्द कहा गया है। बनारसीदासने अपने गुरुरूपमें पाण्डेय रूपचन्दका उल्लेख करते हुए लिखा है—

तब बनारसी और भयो।स्यादवाद परिनति परिनयौ। पांडे रूपचन्द गुरु पास।सुन्यौ ग्रन्थ मन भयौ हुलास।।

वाचार्यसुस्य काव्यकार एवं लेखक : २५५

फिर तिसः समी बरस है बीच। रूपचन्दको आई मीच। सुनि-सुनि रूपचन्दके बैन। बानारसी भयो दिव जैन।

उक्त उद्धरणसे भी ऐसा अवगत होता है कि पंडित रूपचन्द और पाण्डेय रूपचन्द अभिन्न-व्यक्ति हैं। ये महाकवि बनारसीदागके गुरु हैं। बनारसीदासने रूपचन्दका परिचय प्रस्तुत करते हुए बताया है कि इनका जन्म-स्थान कोइदेशमें स्थित सलेमपुर था। ये गर्गगोत्री अग्रवाल कुलके भूषण थे। इनके पितामहका नाम भामह और पिताका नाम भगवानदास था। भगवानदासकी दो पित्नयाँ थीं, जिनमे प्रथमसे ब्रह्मदास नामक पुत्रका जन्म हुआ और दूसरी पत्नीसे पाँच पृत्र हुए—१ हिरराज, २. भूपति, ३. अभयराज, ४. कीत्तिचन्द, ५. रूपचन्द।

यह रूपचन्द ही रूपचन्द पाण्डेय हैं। भट्टारकीय पंडित होनेके कारण इनकी उपाधि पाण्डेय थी। ये जैन-सिद्धान्तके ममंज्ञ विद्वान थे। और शिक्षा अर्जनहेतु बनारसकी यात्रा की थी। महाकवि बनारसीदासने इन्हीं रूपचन्द-को अपना गुरु बताया है और पाण्डेयशब्दसे उनका उल्लेख किया है। 2

जब महाकवि बनारसीदासको व्यवसायके हेतु आगराकी यात्रा करनी पड़ी थी और व्यापारमें असफल होनेके कारण आगरामें उनका समय काव्य-रचना लिखने और विद्वानोंकी गोष्ठीमें सिम्मलित होनेमें व्यतीत होता था, तभी सं० १६९२मे इनके गुरु पाण्डेयरूपचन्दका आगरामें आगमन हुआ।

सोलहसै बानबे लीं, कियो नियत रसपान।
पै कवीसुरी सब सब भई, स्याद्वाद परवान।
अनायास इस ही समय, नगर आगरे थान।
रूपचन्द पंडित गुनी, आयौ आगम जान।

--- अर्द्धकथानक पृ० ५७, पद्य ६२९-६३०

इन्होंने आगरामें तिहुना नामक मन्दिरमें डेरा डाला। उनके आगमनसे बनारसीदासको पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। यहाँ इन्ही पाण्डेयरूपचन्दसे कविने

१. अनेकान्त, वर्ष १०, किरण २ (अगस्त १९४७), पाण्डेयरूपचन्द और उनका साहित्य, पृ० ७७ ।

२. आठ-बरस को हुओ बाल। विद्या पढ़न गयो चटसाल।। गुरु पाडेसो विद्या सिस्तै। अक्लर बाँचै लेखा लिखै।।

<sup>-</sup>अर्धकथानक, पु० १०।

गोम्मटसार-ग्रन्थकी व्याख्या सुनी यी । सं० १६९४में पाण्डेयक्यपन्दकी मृत्यु हो गई ।

श्री पं० श्रीनायूरामजी श्रेमीने रूपचन्दको पाण्डेयरूपचन्दसे शिन्त माना है। उन्होंने बताया है कि कवि बनारसीदासने अपने नाटकसमयसारमें अपने जिन पाँच साधियोंका उल्लेख किया है। उनमें एक रूपचन्द भी हैं, जो पाण्डेय रूपचन्दसे भिन्न हैं। बनारसीदास इन रूपचन्दके साथ भी परमार्थको चर्चा किया करते थे। पर हमारी दृष्टिमें पंडित रूपचन्द और पाण्डेयरूपचन्द भिन्न नहीं हैं—एक ही व्यक्ति हैं। यही रूपचन्द बनारसीदासके गृह हैं और बनारसीदास इनसे अध्यादमचर्चा करते थे।

#### स्थितकाल

पाण्डेयरूपचन्दका समय बनारसीदासके समयके आसपास है। महाकवि बनारसीदासका जन्म सं० १६४३में हुआ और पाण्डेय रूपचन्द इनसे अवस्थामें कुछ बड़े ही होंगे। बहुत संभव है कि इनका जन्म सं० १६४०के आसपास हुआ होगा। अर्घकथानकमें बनारसीदासने पाण्डेय रूपचन्दका उल्लेख किया है। अतएव इनका समय वि०की १७वीं शती सुनिश्चित है। रूपचन्दने संस्कृत और हिन्दी इन दोनों माषाओंमें रचनाएँ लिखी हैं। इनके द्वारा संस्कृतमें लिखित समवशरणपूजा अथवा केवलज्ञान-चर्चा प्रन्थ उपलब्ध हैं। इस प्रन्थकी प्रशस्तिमें पाण्डेय रूपचन्दने अपना परिचय प्रस्तुत किया है। हिन्दीमें इनके द्वारा लिखित रचनाएँ अध्यात्म, भक्ति और रूपक काव्य-सम्बन्धी हैं। इन रचनाओंसे इनके शास्त्रीय और काव्यात्मक ज्ञानका अनुमान किया जा सकता है। पाण्डेयरूपचन्द सहज कवि हैं। इनकी रचनाओंमें सहज स्वाभाविकता पाई जाती है।

१. परमार्थंबोहाशतक या बोहापरमार्थ—इसमें १०१ दोहोंका संग्रह है। ये सभी दोहे अध्यात्म-विषयक हैं। किवने विषय-वासनाकी अनित्यता, क्षण-भंगुरता और असारताका सजीव चित्रण किया है। प्रत्येक दोहेंके प्रथम चरणमें विषयजनित दुःख तथा उसके उपभोगसे उत्पन्न असन्तोष और दोहेंके दूसरे चरणमें उपमान या दृष्टान्त द्वारा पूर्व कथनकी पृष्टि की गई है। प्रायः समस्त दोहोंमें अर्थान्तरन्यास पाया जाता है।

विषयन सेवत हउ भले, तृष्णा तउ न बुझाय। जिमि जल खारा पीव तइ, बाढ़इ तिस अधिकाय।।।।। विषयन सेवत दुःख बढ़इ, देखहु किन जिन जोइ। खाज खुजावत ही भला, पुनि दुःख इनउ होय।।९।।

आचार्मतुल्य काव्यकार एवं लेलक : २५७

सेवत हो जु मधुर विषय, करुए होंहि निदान । विषफल मीठे खातके, अंतहि हरहि परान ॥११॥

विषय-सुखोंको निस्सारता दिखलानेके पश्चात् किव सहज सुखका वर्णन करता है, जिसके प्राप्त होते आत्मा निहाल हो जाती है। यह सहज सुख स्वात्मानुभूतिरूप है। जिस प्रकार पाषाणमें सुवर्ण, पुष्पमें गन्ध, तिलमें तैल व्याप्त है, उसी प्रकार आत्मा प्रत्येक घटमें विद्यमान है। जो व्यक्ति जड़-चेतन-का परिज्ञानी है, जिसने दोनों द्रव्योंके स्वभावको भली प्रकार अवगत कर लिया है, वही व्यक्ति ज्ञानदर्शन-चैतन्यात्मक स्वपरिणतिका अनुभवकर सहज सुखको प्राप्त कर सकता है। किवने सहज सुखको विवेचित करते हुए लिखा है—

चेतन सहज सुख हो बिना, इहु तृष्णा न बुझाइ। सहज सलिल बिन कहहु क्यंड, उसन प्यास बुझाइ॥३०॥

२. गीत परमार्थी अथवा परमार्थगीत—यह एक छोटी-सी कृति है। इसमें १६ पद्य हैं और सभी पद्य आध्यात्मिक है। जीवनको सम्बोधन कर उसे राग-द्रेष-मोहसे पृथक् रहनेकी चेतावनी दो गई है। आत्माका वास्तविक स्वरूप सत्, चित् आनन्दमय है। इस स्वरूपको जीव अपनी पुरुषार्थहीनताके कारण भूल जाता है और रागद्वेषरूपी विकृतिको ही अपना निजरूप मान लेता है। इस विकारसे दूर रहनेके लिए किव बार-बार चेतावनी देता है। पहला पद निम्न प्रकार है—

चेतन हो चेत न चेतक काहिन हो। गाफिल होइ न कहा रहे विधिवस हो।। ....चेतन हो।।१।।

३. अध्याश्म सवैया—१०१ किवत्त और सवैया छन्दोंका यह संग्रह है। जैन सिद्धान्त भवन आराकी हस्तिलिखित प्रतिमें इसे रूपचन्द-शतक कहा गया है। समस्त छन्द अध्यात्मपूर्ण है। जीवन, जगत् और जीवकी वर्त्तमान विकृत अवस्थाका चित्रण इन सवैयोंमें पाया जाता है। किवने लिखा है कि यह जीव महासुखकी शय्याका त्यागकर क्षणिक सुखके प्रलोभनमें आकर संसारमें भटकता है और अनेक प्रकारके कष्टाको सहन करता है। मिथ्यात्व—आत्मानुभव-से बिह्मुंख प्रवृत्ति—का निरोध समतारसके उत्पन्न होनेपर हो प्राप्त होता है। यह समता आत्माका निजी पुरुषार्थ है। जब समस्त परद्रव्योंके संयोगको छोड़ आत्मा अपने स्वरूपमें विचरण करने लगता है, तो समतारसकी प्राप्त होती है। कविने इस समतारसका विवेचन निम्न प्रकार किया है—

२५८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

भूल गयी निज सेज महासुख, मान रह्यो सुख सेज पराई।
आस-हुतासन तेज महा जिहि, सेज अनेक अनन्त जराई।।
कित पूरी भई जु मिथ्यामितको इति, मेदिवज्ञान घटा जु भराई।
जमन्यो सिमतारस मेघ महा, जिह वेग हि आस-हुतास सिराई।।८२।।
यदि आत्मा मिथ्या स्थितिको दूर कर समतारसका पान करने लगे, तो
उसे अपनेमें परमात्माका दर्शन हो सकता है, क्योंकि कम आदि परसंयोगी हैं।
जिस प्रकार दूघ और पानी मिल जानेपर एक प्रतीत होते हैं, पर वास्तवमें
उनका गुण-धर्म पृथक्-पृथक् है। जो व्यक्ति द्रव्य और तत्त्वोंके स्वभावको यथार्थ
रूपमें अवगत कर निजी रूपका अनुभव करता है उसका उत्थान स्वयमेव हो
जाता है। यह सत्य है कि उत्पाद-व्ययधोव्यात्मक उस आत्मतत्त्वकी प्राप्ति
निजानुभूतिसे ही होती है और उसीसे मिथ्यात्वका क्षय भी होता है। किने
उक्त तथ्यपर बहुत ही सुन्दर प्रकाश डाला है:—

काहू न मिलायो जाने करम-संजोगी सदा,
छीर नीर पाइयो अनादि हीका घरा है।
अमिल मिलाय जड़ जीव गुन भेद न्यारे,
न्यारे पर भाव परि आप हीमें घरा है।
काइ भरमायो नाहि भम्यो भूल आपन ही,
आपने प्रकास के विभाव भिन्न घरा है।
साचै अविनासी परमातम प्रगट भयो,
नास्यो है मिथ्यात वस्यो जहां ग्यान घरा है।।९५॥

४ खटोलनागीत खटोलनागीत छोटो-सी कृति है। इसमें कुल १३ पद्य हैं। यह रूपक काव्य है। किवने बताया है कि संसाररूपी मन्दिरमें एक खटोला है, जिसमें कोघादि चार पग हैं। काम और कपटका सिरा है और बिन्ता और रितकी पाटी है। यह अविरित्तक बागोंसे बुना है और उसमें आशा-की आडवाइन लगायी गयी है। मनरूपी बर्व्डने विविध कर्मोंकी सहायतासे उसका निर्माण किया है। जीवरूपी पियक इस खटोलेपर अनादिकालसे लेटा हुआ मोहकी गहरी निद्रामें सो रहा है। पाँच पापरूपी चोरोंने उसकी संयमरूपी संपत्तिको चुरा लिया है। मोहनिद्राके भंग न होनेके कारण ही यह आत्मा निर्वाण-सुखसे वंचित है। बीतरागी गुरु या तीर्थंकरके उपदेशसे यह काल-रात्रि समाप्त हो सकती है और सम्यक्त्वरूपी सूर्यका उदय हो सकता है। किवने इस प्रकार शरीरको खटोलाका रूपक देकर आध्यात्मक तत्त्वोंका विवेचन किया है। पद्य बहुत ही सुन्दर और काव्यचमत्कारपूर्ण हैं। उदाहरणार्थं कुछ पंक्तियाँ उद्धृत की जाती हैं—

भव रितमंदिर पौठियो, खटोला मेरो, कोपादिक पग चारि। काम कपट सीरा दोऊ, चिन्ता रित दोउ पाटि।।१।। अविरित दिढ़ बानिन बुनो, मिथ्या माई विसाल। बाक्षा-अडवाइनि दई, शंकादिक वसु साल।।२।।

× × × × × × राग-द्वेष दोउ गडुवा, कुमित सुकोमल सौरि । जीव-पथिक तँह पौढियो, परपरिणति संग गौरि ॥४॥

५. स्कुट पद रूपचन्दके स्कुट पद लगभग ६०-७०की संख्यामें उपलब्ध हो चुके हैं। ये भी पद भक्तिरससे पूर्ण हैं। किवने अपने आराध्यकी भिक्त करते हुए उसके रूप-लावण्यका विवेचन किया है। किव एक पदमें अपने आराध्यके मुखको अपूर्व चन्द्रमा बतलाता है और इस अपूर्व चन्द्रमाकी तर्क द्वारा पुष्टि करता है—

> प्रभु मुख-चन्द अपूरव तेरौ । संतत सकल-कला-परिपूरन, पारे तुम तिहुँ जगत उजेरौ ॥प्रभु०॥१॥ निरूप-राग निरदोष निरंजनू,

निरावरनु जड जाड्य निवेरी।। कुमुद विरोधि कृसी कृतसागरु,

अहि निसि अमृत श्रवे जु घनेरौ ॥प्रभु० ॥२॥ उदै अस्त बन रहित् निरन्तरु,

सुर नर मुनि आनन्द जनेरौ॥ रूपचन्द इमि नैनन देखति,

हरिषत मन-चकोर भयो मेरो।।प्रभु०।।३।।

६. पक्रमङ्गल या मङ्गलगीतप्रवन्ध—इस रचनासे प्रायः सभी लोग सुपरिचित हैं। किवने तीर्थंकरके पञ्चकल्याणकोंकी गाथा काव्यरूपमें निबद्ध की है।

### जगजीवन

आगरानिवासी जगजीवन अग्रवाल जैन थे। इनका गोत्र गर्ग था। इनके पिताका नाम अभयराज और माताका नाम मोहनदे था। ये अभयराज जाफर- खाँके दीवान थे, जो बादशाह शाहजहाँका पाँच हजारी उमराव था। जगजीवन अध्यात्मशैलीके कवि थे। पण्डित हीरानन्दने वि० सं० १७०१में समवशरण-

२६०: तीर्थंकर महाबीर और उनकी आचार्य-परम्परा

विधानको रचना की है। इस रचनामें जयजीवनका परिचय निम्न प्रकार दिया है—

अब सुनि नगरराज बागरा, सकल सोमा अनुपम सागरा। साहजहाँ भूपित है जहाँ, राज करें नयमारण तहाँ।। ताकों जाफरखाँ उमराब, पंच हजारी प्रकट कराउ। ताकों अगरवाल दोवान, गरग गोत सब विधि परवान।। संघही अभैराज जानिए, सुखी अधिक सब करि मानिए। विनितागण नाना परकार, तिनमें लघु मोहनदे सार।। ताकों पूत पूत-सिरमौर, जगजीवन जीवनकी ठौर। सुन्दर सुभग इव अभिराम, परम पुनीत धरम-धन-धान।।

जगजीवनने सं० १७०१में बनारसीविलासका संपादन किया था। इनके अब तक ४५ पद भी उपलब्ध हो चुके हैं। इनके पदोंको तीन वर्गोंमें विभक्त किया जा सकता है—

- १. प्रार्थेना एवं स्तुतिपरक
- २. आध्यात्मक
- ३. सांसारिक प्रपञ्चके विक्लेषण-मूलक

यहाँ उदाहरणके लिए एक पदकी कुछ पंक्तियाँ उद्भृत की जाती हैं। किन-ने सांसारिक प्रपञ्चको बादलकी छाया माना है और छायाका रूपक देकर पुरजन, परिजन, इन्द्रिय-विषय, राग-द्वेष-मोह, सुमित-कुमित सभौकी व्याख्या प्रस्तुत की है। यथा —

जगत सब दीसता घनकी छाया ॥
पुत्र कलत्र मित्र तन संपति

उदय पुद्गल जुरि आया ।
भव परनति वरषागम सोहैं
आश्रव पवन बहाया ॥जगत • ॥ १॥
इन्द्रियविषय लहरि तडता है
देखत जाय बिलाया ।
राग दोष बगु पंकति दोरघ
मोह गहल घरराया ॥जगत • ॥ २॥
सुमित विरह्नी दुखदायक है,
कुमित संजोगित भाया ।

बाचार्यतुल्य काञ्यकार एवं लेखक : २६१

निज संपत्ति रतनत्रय गहिकर
मुनि जन नर मन भाया।।
सहज अनन्त चतुष्ट मंदिर
जगजीवन सुख पाया।।जगत्त।।३।।

# कुँवरपारु

कु वरपाल बनारसीदासके अभिन्न मित्र थे। इन्होंने सूक्तिमुक्तावलीका पद्यानुवाद बनारसोदासके साथ मिलकर किया है। इस पद्यानुवादसे उनकी काव्यप्रतिभाका परिचय प्राप्त होता है। सोमप्रभने संस्कृत-भाषामे सूक्ति-मुक्तावलीको रचना की थो। इसीका पद्यबद्ध हिन्दो अनुवाद इन्होंने किया है। यह समस्त काव्य मानवजीवनको परिष्कृत करने वाला है। किवने सस्कृत-ग्रन्थका आधार ग्रहणकर भी अपनी मौलिकताको अक्षुण्ण रखा है। वह समस्त दोषोको खानि अहंकारको मानता है। मनुष्य 'अहं' प्रवृत्तिके अधीन होकर दूसराका अवहलना करता है। अपनेका बड़ा और दूसरेको तुच्छ या लघु समझता है। समस्त दोष इस एक हो प्रवृत्तिमे निवास करते है। किव कहता है कि इस अभिमानसे हा विपत्तिको सरिता कल-कल ध्वनि करतो हुई चारो और प्रवाहित होतो है। इस नदोको घारा इतनो प्रखर है कि जिससे यह एक भी गुणग्रामको अपने पूरमें बहाये बिना नहो छोड़ती। 'अहं' भाव विशाल पर्वतके तुल्य है। कुबुद्धि और माया उसकी गुफाएँ हैं। हिसक बुद्ध धूम्ररेखाके समान है और कोघ दावानलके तुल्य है। किव कहता है—

जातें निकस विपति-सरिता सब, जगमे फैल रही चहुँ ओर। जाके ठिंग गुण-ग्राम नाम निह, माया कुमति गुफा अति घोर।। जहं बध-बुद्धि धूमरेखा सम, उदित कोप दावानल जोर। सो अभिमान-पहार पठतर, तजत ताहि सर्वज्ञ किशोर॥

### कवि सालिवाहन

कवि सालिवाहन भदावर प्रान्तके कञ्चनपुर नगरके निवासी थे। किवके पिताका नाम रावत खरगसेन और गुरुका नाम भट्टारक नगभूषण था। इन्होंने वि० सं० १६९५में आगरामें रहकर जिनसेनाचारिकृत संस्कृतके हरिवंशपुराण-का हिन्दीमें पद्यानुवाद उपस्थित किया है। हरिवंशपुराणकी प्रशस्तिसे अव-

२६२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

गत होता है कि कविने उक्त दोहा-चौपाईबद्ध रचना आगराकी साहित्य भूमिमें ही सम्पन्न की है।

संबत् सोरहिसे तहाँ भये तापरि अधिक पचानवे गये।
माघ मास किसन पक्ष जानि सोमबार सुभवार बखानि।।
"""मट्टारक जगभूषण देव गनधर साद्रस वाकि जुएइ।
""नगर आगिरो उत्तम थानु साहिजहाँ तपे दूजो भान।।
""बाहन करी चौपईबन्धु, होनबुधि मेरी मित अधु।

# कवि बुलाकीदास

बुलाकीदासका जन्म आगरेमें हुआ था। ये गोयलगोत्री अग्रवाल दिगम्बर जैन श्रावक थे। इनके पूर्वज बयाना (भरतपुर)में रहते थे। इनके पितामह भवणदास बयाना छोड़कर आगरेमें बस गये थे। उनके पुत्र नन्दलालको सुयोग्य देखकर पंडित हेमराजने उनके साथ अपनी कन्याका विबाह कर दिया था, जिसका नाम जैनी था। हेमराजने अपनी इस कन्याको बहुत ही सुशिक्षित किया था। बुलाकीदासका जन्म इसो जैनो उदरसे हुआ था। उन्होने अपनो माताको प्रशंसामे लिखा है—

हेमराज पंडित बसै, तिसो आगरे ठाइ।
गरग गोत गुन आगरो, सब पूजं जिस पाइ।।
उपगोता के देहजा, जेना नाम विख्याति।
सोल रूप गुन आगरो, प्रोति-नोतिको पाँति।।
दोनी विद्या जनकने कोनी अति व्युत्पन्न।
पंडित जापै सीख लें घरनीतलमें घन्न।।

कविकी 'पाण्डवपुराण' नामक एक ही रचना उपलब्ध है। यह रचना उसने अपनी माताके आग्रहसे लिखी है।

## भैया भगवतीदास

भैया भगवतीदास आगरानिवासी कटारियागोत्रीय ओसवाल जैन थे। इनके दादाका नाम दशरथ साहू और पिताका नाम लालजो था। इनकी रचनाओंसे अवगत होता है कि जिस समय ये काव्यरचना कर रहे थे उस समय आगरा दिल्ली-शासनके अन्तर्गत था और औरंगजेब वहाँका शासक था।

हिन्दी जैन साहित्य परिशीलन प्रथम भाग, भारतीय ज्ञानपीठ काकी, पृ० १६३-१६९ तथा २४६।

असेवाल होनेके कारण कविको जन्मना श्वेताम्बरसम्प्रदायानुयायी होना चाहिए; पर उनकी रचनाओंके अध्ययनसे उनका दिगम्बर सम्प्रदायानु-यायी होना सिद्ध होता है। कविकी रचनाओंके अवलोकनसे ज्ञात होता है कि भैया भगवतीदासने समयसार, आत्मानुशासन, गोम्मटसार और द्रव्यसंग्रह आदि दिगम्बर ग्रन्थोंका पूरा अध्ययन किया है। उनकी आध्यात्मिक रचनाओं पर समयसारका पूरा प्रभाव है।

इन्होंने स्तुतिपरक या भिक्तपरक जितने पद लिखे हैं उनमें तीर्थंकरोंके गुण और इतिवृत्त दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार अंकित हैं।

संवत सत्रह से इकतीस, माघसुदी दशमी शुभदीस।
मंगलकरण परमसुखधाम, द्रवसंग्रह प्रति करह प्रणाम।।

द्रव्यसग्रहकी रचनाके साथ भैया भगवतीदासकी स्वप्नबत्तीसी, द्वादशानु-प्रेक्षा, प्रभाती और स्तवनोंसे भी उनका दिगम्बर सम्प्रदायी होना सिद्ध होता है।

वि० सं० १७११में होरानन्दजीने पंचास्तिकायका अनुवाद किया था। उसमें उन्होंने आगरामें एक भगवतीदास नामक व्यक्तिके होनेका उल्लेख किया है। संभवतः भैया भगवतीदास ही उक्त व्यक्ति हों। इन्होंने कवितामे अपना उल्लेख भैया, भविक और दासिकशोर उपनामोसे किया है। इनकी समस्त रचनाओं का सग्रह ब्रह्मविलासके नामसे प्रकाशित है।

भैया भगवतीदासका समय वि० स० की १८वीं शताब्दी है। इन्होंने अपनी रचनाओंमें औरंगजेबका उल्लेख किया है। औरंगजेबका शासनकाल वि० सं० १७१५-१७६४ रहा है। भैया भगवतीदासके समकालीन महाकवि केशवदास है, जिन्होंने रसिकप्रिया नामक श्रुगाररसपूर्ण रचना लिखी है। किव भगवती-दासने इस रसिकप्रियाकी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा है—

बड़ी नीत लघु नीत करत है, बाय सरत बदवोय भरी।
फोड़ो बहुत फुनगणी मंडित सकल देह मनु रोगदरी॥
शोणित हाड़ मांसमय मूरत तापर रोझत घरी-घरी।
ऐसी नारी निर्राख करि केशव ? रसिकप्रिया तुम कहा करी॥

अतएव भैया भगवतीदास १८वीं शताब्दीके कवि हैं। रचनाएँ

भैया भगवतीदासकी रचनाओंका संग्रह ब्रह्मविलासके नामसे प्रकाशित है। इसमें ६७ रचनाएँ सगृहीत हैं। इन रचनाओको काव्यविधाकी दृष्टिसे निम्न-लिखित वर्गोंमें विभक्त किया जा सकता है:—

२६४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

- १. पदसाहित्य 🣑
- २. आध्यात्मिक रूपककाच्य
- ३. एकार्थ काव्य
- ४. प्रकीर्णककाठ्य
- १. पदसाहित्य—इनके पदसाहित्यको १. प्रभाती, २. स्तवन, ३. अध्यात्म, ४. वस्तुस्थितिनिरूपण, ५. आत्मालोचन एवं ६. आराध्यके प्रति दृढ़तर विश्वास, विषयोंमें विभाजित किया जा सकता है। वस्तुस्थितिका चित्रण करते हुए बताया है कि यह जीव विश्वकी वास्तविकता और जीवनके रहस्योंसे सदा आंखें बन्द किये रहता है। इसने व्यापक विश्वजनीन और चिरन्तन सत्यको प्राप्त करनेका प्रयास नहीं किया। पार्थिव सौन्दयंके प्रति मानव नेसींगक आस्था रखता है। राग-द्वेषोंकी और इसका झुकाव निरन्तर होता रहता है, परन्तु सत्य इससे परे हैं, विविधनामरूपात्मक इस जगत्से पृथक् होकर प्रकृत भावनाओंका संयमन, दमन और परिष्करण करना ही व्यक्तिका जीवन-रुक्ष्य होना चाहिए। इसी कारण पश्चातापके साथ सजग करते हुए वैयक्तिक चेतनामें सामूहिक चेतना-का अध्यारोप कर किय कहता है—

अरे तें जुयह जन्म गमायो रे, बरे तें।।
पूरब पुण्य किये कहुँ अति ही, तातै नरभव पायो रे।
देव धरम गुरु ग्रन्थ न परसै, भटिक भटिक भरमायो रे।।अरे०॥१॥
किरि तोको मिलिबो यह दुरलभ दश दृष्टान्त बतायो रे।
जो चेतै तो चेत रे भैया, तोको करि समुझायो रे।।अरे०॥२॥
लोचन सम्बन्धी पदोंमें कविने राग-द्वेष, ईर्ष्या, घणा, मद, मात्सर्य

आत्मालोचन सम्बन्धी पदोंमें कविने राग-द्वेष, ईर्घ्या, घृणा, मद, मात्सर्य आदि विकारोंसे अभिभूत हृदयकी आलोचना करते हुए गूढ़ अध्यात्मकी अभि-व्यञ्जना की है। कवि कहता है—

छाँड़ि दे अभिमान जियरे, छाँड़ि दे अभि० ॥टेक॥ काको तू अरु कौन तेरे, सब ही हैं महिमान । देखा राजा रंक कोऊ, थिर नहीं यह थान ॥जियरे०॥१॥ जगत देखत तेरि चलवो, तू भी देखत आन । घरो पलकी खबर नाहीं, कहा होय विहान ॥जियरे०॥२॥ त्याग कोघ रु लोभ माया, मोह मदिरा पान । राग-दोर्षाह टार अन्तर, दूर कर अज्ञान ॥जियरे०॥३॥ भयो सुरपुर-देव कबहूँ, कबहुँ नरक निदान । इम कर्मवश बहु नाच नाचे, भैया आप पिछान ॥जियरे०॥४॥

माचार्यतुस्य काव्यकार एवं लेखक : २६५

२. आध्यात्मिक इपकाव्य के अन्तर्गत किवकी चेतनकर्मचित्त, षट्अष्टोत्तरी, पंचइन्द्रियसंवाद, मध्बिन्दुकचौपाई, स्वप्नबत्तीसी, द्वादबानुप्रेक्षा
आदि रचनाएँ प्रमुख हैं। चेतनकर्मचित्तमें कुल २९६ पद्ध हैं। कल्पना, भावना,
अलंकार, रस, उक्ति-सौन्दर्य और रमणीयता आदिका समवाय पाया जाता
है। मावनाओं के अनुसार मध्रुर अथवा परुष वणौंका प्रयोग इस कृतिमें अपूर्व
चमत्कार उत्पन्न कर रहा है। बेकारोंको पात्रकल्पना कर किवने इस चित्तकाव्यमें आत्माकी श्रेयता और प्राप्तिका मार्ग प्रदिशत किया है। कुबुद्धि एवं
सुबुद्धि ये दो चेतनकी भार्या हैं। किवने इस काव्यमें प्रमुखरूपसे चेतन और
उनकी पित्नयोक वार्तालाप प्रस्तुत किये हैं। सुबुद्धि चेतन-आत्माकी कर्मसंयुक्त
अवस्थाको देखकर कहती हैं—"चेतन, तुम्हारे साथ यह दुष्टोंका संग कहाँसे
आ गया ? क्या तुम अपना सर्वस्व खोकर भी सजग होनेमें विसम्ब करोगे?
जो व्यक्ति जीवनमें प्रमाद करता है, संयमसे दूर रहता है वह अपनी उन्नित
नहीं कर नकता।"

चेतन—"हे महाभागे! मैं तो इस प्रकार फँस गया हूँ, जिससे इस गहन पकसे निकलना मुश्किल-सा लग रहा है। मेरा उद्घार किस प्रकार हा, इसका मुझे जानकारो नहीं।"

सुबृद्धि—"नाथ! आप अपना उद्धार स्वय करनेमे समर्थ है। भेदिविज्ञानके प्राप्त होते हो आपके समस्त पर-सम्बन्ध विगलित हा जायगे और आप स्वतंत्र दिखलाई पडेंगे।"

कुबृद्धि—''अरो दुष्टा! क्या बक रहो है ? मेरे सामने तेरा इतना बोलने-का साहस ? तू नहीं जानती कि मै प्रसिद्ध शूरवीर मोहकी पुत्री हूँ ?''

किवने इस सदभंमे सुबुद्धि और कुबुद्धिके कलहका सजीव चित्रण किया है। और चेतन द्वारा सुबुद्धिका पक्ष लेनेपर कुबुद्धि रूठ कर अपने पिता मोहके यहां चली जाती है और मोहको चेतनके प्रति उभारती है। मोह युद्ध-की तैयारी कर अपने राग-द्वेषरूपी मंत्रियोंसे साहाय्य प्राप्त करता है और अष्ट कर्मोंकी सेना सजाकर सैन्य सचालनका भार मोहनीय कर्मको देता है। दोनों ओरकी सेनाएँ रणभूमिमें एकत्र हो जाती हैं। एक ओर मोहके सेनापितत्वमे काम, क्रोध आदि विकार और अष्ट कर्मोंका सैन्य-दल है। दूसरी ओर ज्ञानके सेनापितत्वमें दर्शन, चित्रत्र, सुख, वीर्य आदिकी सेनाएँ उपस्थित हैं। मोहराज चेतनपर आक्रमण करता है; पर ज्ञानदेव स्वानुभूतिकी सहायतासे विपक्षी दलको परास्त देता है। कविने युद्धका बड़ा ही सजीव वर्णन किया है। निम्न पंकितयाँ हैं:—

२६६ : तीर्षंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

सूर बलवंत मदमत्त महामोहके, निकसि सब सेन कामे जु आये।
मारि घमासान महाजृद्ध बहुकृद्ध करि, एक तै एक सातों सवाए।।
वीर-सुविवेकने घनुष ले घ्यानका, मारि के सुभट सातों गिराए।
कुमुक जो ज्ञानको सेन सब संग घसी मोहके सुभट मूर्छा सवाए।।
रणसिंगे बज्जहिं कोळ न भज्जहिं, करिंह महा दोळ जुद्ध।
इत जीव हंकारिंह, निजपर वारिंह, करिंह अरिनको घद्ध।।

शतब्रष्टोत्तरी-इसमें १०८ पद्य हैं। किवने आत्मज्ञानका सुन्दर उपदेश अंकित किया है। यह रचना बड़ी ही सरस और हृदयग्राह्य है। अत्यस्य कथा-नकके सहारे आत्मतत्त्वका पूर्ण परिज्ञान सरस शैलीमें करा देनेमें इस रचनाको अद्वितीय सफलता प्राप्त हुई है। कवि कहता है कि चेतनराजाकी दो रानियाँ है, एक सुबुद्धि और दूसरों माया। माया बहुत ही सुन्दर और मोहक है। सुबुद्धि बुद्धिमती होनेपर भी सुन्दरी नहीं है। चेतनराजा मायारानीपर बहुत आसक्त हैं। दिन-रात भोग-विलासमें संलग्न रहता है। राजकाज देखनेका उसे बिल्कुल अवसर नही मिलता। अतः राज्यकर्मचारी मनमानी करते हैं। यद्यपि चेतन राजाने अपने शरार-देशको सूरक्षाके लिए मोहको सेनापति, क्रोधको कोतवाल, लाभका मंत्रा, कर्मोदयका काजा, कामदेवका वैयक्तिक सचिव ओर ईर्ष्या-घणा-को प्रबन्धक नियुक्त किया है। फिर भी शरीर-देशका शासन चेतनराजाकी असावधानोके कारण विश्वंखलित होता जा रहा है। मान और चिन्ताने प्रधान-मंत्री बननेके लिए संघर्ष आरंभ कर दिया है। इघर लोभ और कामदेव अपना पद सुरक्षित रखनेके लिये नाना प्रकारसे देशको श्रस्त कर रहे हैं। नये-नये प्रकारके कर लगाये जाते हैं, जिससे शरीर-राज्यकी दूरवस्था हो रही है। ज्ञान, दर्शन, सुख वीर्य, जो कि चेतनराजाके विश्वासपात्र बमात्य है, उनको कोतवाल सेनापति, वैयन्तिक सचिव आदिने खदेड़ बाहर कर दिया है। शरीर-देशको देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ चेतनराजाका राज्य न हो कर सेनापति मोहने अपना शासन स्थापित कर लिया है। चेतनकी आज्ञाको सभी अवहेलना करते हैं।

माया-रानी भी मोह और लोभको चुपचाप-राज्य शरीर-संनालनमें सहायता देती है। उसने इस प्रकार षड्यन्त्र किया है जिससे चेतनराजाका राज्य उलट दिया जाय और वह स्वयं उसकी शासिका बन जाये। जब सुबुद्धिको चेतन-राजाके विरुद्ध किये गये षड्यन्त्रका पता लगा तो उसने अपना कर्तंथ्य और धर्म समझकर चेतनराजाको समझाया तथा उससे प्रार्थना की—"प्रिय चेतन, तुम अपने भीतर रहनेवाले ज्ञान, दर्शन आदि गुणोंको सम्हाल नहीं करते।

माचार्यतुल्य काव्यकार एवं सेखक: २६७

इन्द्रिय और शरीरके गुणोंको अपना समझ माया-रानीमें इतना आसक होना तुम्हें शोमा नहीं देता। जिन क्रोध, मोह और काम-कर्मचारियोंपर तुमने विश्वास कर लिया है वे निश्चय ही तुमको ठग रहे हैं। तुम्हारे चैतन्य-नगर-पर उनका अधिकार होनेवाला है, क्योंकि तुमने शरीरके हारनेपर अपनी हार और उसके जीतनेपर जीत समझ ली, दिन-रात मायाके द्वारा निरूपित सांसारिक धन्धोंमें मस्त रहनेसे तुम्हें अपने विश्वासप्राप्त अमात्योंको भी खो देना पड़ेगा। तुमने जो मार्ग अभी ग्रहण किया है वह बिल्कुल अनुचित है। क्या कभी तुमने विचार किया है कि तुम कौन हो ? कहाँसे आये हो ? तुम्हें कौन-कौन घोखा दे रहे हैं ? और तुम अपने स्वभावसे किस प्रकार च्युत हो रहे हो ? ये द्रव्य-कर्म ज्ञानावरणादि तथा भावकर्म राग-द्वेष आदि, जिनपर तुम्हारा अटूट विश्वास हो गया है, तुमसे बिल्कुल भिन्न हैं। इनका तुमसे कुछ भी तादात्म्य-भाव नहीं है। प्रिय चेतन ! क्या तुम राजा होकर दास बनना चाहते हो ? इतने चतुर और कलाप्रवीण होकर तुमने यह मूर्खता क्यों की ? तीन लोकके स्वामी होकर मायाकी मीठी बातोंमें उलझकर भिखारी बन रहे हो ? तुम्हारे-त्रासको देखकर मैं वेदनासे झुलस रही हूँ। तुम्हारी अन्धता मेरे लिये लज्जाकी बात है, अब भी समय है, अवसर है, सुयोग है और है विश्वासपात्र अमात्योंका सहारा। हृदयेश ! अब सावधान होकर अपनी नगरीका शासन करें, जिससे शीघ्र ही मोक्ष-महलपर अधिकार किया जा सके । प्राणनाथ ! राज्य सम्हालते समय तूमने मोक्षमहरूको प्राप्त करनेकी प्रतिज्ञा भी को थी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मोक्ष-महरूमें रहनेवाली मुक्ति-रानी इस ठगिनी मायासे करोड़ों-गुणी सुन्दरी और हाव-भावप्रवीण है। उसे देखते ही मुग्ध हो जाओगे। प्रमाद और अहकार दोनों ही तुमको मुक्ति-रमाके साथ विहार करनेमें बाधा दे रहे हैं।

इस प्रकार मुबुद्धिने नानाप्रकारसे चेतनराजाको समझाया। सुबुद्धिकी बात मान लेनेपर चेतनराजा अपने विश्वासपात्र अमात्य ज्ञान, दर्शन आदिकी सहायतासे मोक्ष-महलपर अधिकार करने चल दिया।

काव्यकी दृष्टिसे इस रचनामें सभी गुण वर्त्तमान हैं। मानवके विकार और उसकी विभिन्न चित्तवृत्तियोंका अत्यन्त सूक्ष्म और सुन्दर विवेचन किया है। यह रचना रसमय होनेके साथ मंगलप्रद है। भावात्मक शैलोमें कविने अपने हृदयकी अनुभृतिको सरलरूपसे अभिव्यक्त किया है। दार्शनिकताके साथ काव्यात्मक शैलीमें सम्बद्ध और प्रवाहपूर्ण भावोंकी अभिव्यञ्जना रोचक हुई है। कवि चेतनराजाको सुव्यवस्थाका विश्लेषण करता हुआ कहता है—

काया-सी जुनगरीमें चिदानन्द राज करे; माया-सी जुरानी पैमगन बहु भयो है।

मोह-सो है फीजदार कोच-सो है कोतवार; लोभ-सो वजीर जहां लूटिबेको रह्यो है।। उदैको जु काजी माने, मानको बदल जाने, कामसेनाका नवीस आई बाको कह्यो है। ऐसी राजधानीमें अपने गुण भूलि रह्यो; सुधि जब आई तबे ज्ञान आय गह्यो है।

सुबुद्धि चेतनराजाको समझाती है---

कौन तुम, कहाँ आए, कौन बौराये तुमहि; काके रस राचे कछु सुषहू घरतु हो। कौन हैं वे कमं, जिन्हें एकमेक मानि रहे; अजहू न लागे हाथ भाँवरि भरतु हो।। वे दिन चितारो, जहाँ बीते हैं अनादि काल; कैसे-कैसे संकट सहे हू विसरतु हो। तुम तो सयाने पै सयान यह कौन कीन्हो; तोन-लोक-नाथ ह्वें के दीनसे फिरतु हो।।

पञ्चेन्द्रियसंबाद में बताया गया है कि एक सुरम्य उद्यानमें एक दिन एक मुनिराज धर्मोपदेश दे रहे थे। उनकी धर्मदेशनाका श्रवण करनेके लिए अनेक व्यक्ति एकत्र हुए। सभामें नानाप्रकारकी शंकाएँ की जाने लगीं। एक व्यक्तिने मुनिराजसे पूछा—'पचेन्द्रियोंके विषय सुखकर हैं या दुखकर ?' मुनिराजबोलें—'ये पंचेन्द्रियां बड़ी दुष्ट हैं। इनका जितना ही पोषण किया जाता है, दुःख ही देती हैं।''

एक विद्याघर बीचमें ही इन्द्रियोंका पक्ष लेकर बोला—''महाराज इन्द्रियाँ दुष्ट नहीं हैं, इनकी बात इन्हींके मुखसे सुनिये। ये प्राणियोंको कितना सुख देती हैं?''

मुनिराजका संकेत पाते ही सभी इन्द्रियाँ अपने-अपनेको बड़ा सिद्ध करने लगीं। पश्चात् मुनिराजने उन सभी इन्द्रियों और मनको समझाकर बताया कि तुम सबसे बड़ी आत्मा हो। राग-द्वेषके दूर होनेपर आत्मा ही परमात्मा बन जाता है।

इस पंचेन्द्रिय-संवादमें इन्द्रियोंके उत्तर-प्रत्युत्तर बड़े ही सरस और स्वाभा-विक हैं। प्रत्येक इन्द्रियका उत्तर इतने प्रामाणिक ढंगसे उपस्थित किया है, जिससे पाठक मुग्ध हो जाता है। सर्वप्रथम अपने पक्षको स्थापित करती हुई नाक कहती है— नाक कहै प्रभु मं बड़ो, और न बड़ो कहाय। नाक रहै पत लोकमें, नाक गये पत जाय॥ प्रथम बदनपर देखिए, नाक नवल आकार। मुन्दर महा मुहावनी, मोहित लोक अपार॥ मुख विलसे संसारका, सो सब मुझ परसाद। नाना बृक्ष सुगन्धिको, नाक करें आस्वाद॥

#### कानका उत्तर-

मधृबिन्दुकचौपाई—भी कविका एक सरस आध्यात्मिक रूपक काव्य है। इस काव्यमे बताया है कि एक पुरुष वनमे जाते हुए रास्ता भूलकर इधर-उधर भटकने लगा। जिस अरण्यमे वह पहुँच गया था वह अरण्य अत्यन्त भयकर था। उसमें सिंह और मदोन्मत्त गजोंकी गर्जनाएँ सुनाई पड़ रही थीं। वह भयाक्रान्त होकर इधर-उधर छिपनेका प्रयास करने लगा। इतनेमें एक पागल हाथी उसे पकड़नेके लिए दौड़ा। हाथीको अपनी ओर आते हुए देखकर वह व्यक्ति भागा। वह जितनी तेजीसे भागता जाता था, हाथी भी उतनी ही तेजीसे उसका पीछा कर रहा था। जब उसने इस प्रकार जान बचते न देखी, तो वह एक वृक्षकी शाखासे लटक गया। उस वृक्षकी शाखाके नीचे एक बड़ा अन्धकूप था तथा उसके कपर एक मधुमक्खीका छत्ता लगा हुआ था। हाथी

भी दौड़ता हुआ उसके पास आया। पर शाखासे लटक जानेके कारण वह उस पेड़के तनेको सूँडसे पकड़कर हिलाने लगा। वृक्षके हिलनेसे मधुछत्तेसे एक-एक बूँद मधु गिरने लगा और वह पुरुष उस मधुका आस्वादन कर अपनेको सुखो समझने लगा।

नीचेके अन्धकूपमें चारों किनारेपर चार अजगर मुँह फैलाये बैठे थे तथा जिस शाखाको वह पकड़े हुए था, उसे काले और सफेद रंगके दो चूहे काट रहे थे। उस व्यक्तिकी बुरी अवस्था थी। पागल हाथी वृक्षको उखाड़कर उसे मार डालना चाहता था तथा हाथीसे बच जानेपर चृहे उसकी डालको काट रहे थे, जिससे वह अन्धकूपमें गिरकर अजगरोंका भक्ष्य बनने जा रहा था। उसकी इस दयनोय अवस्थाको आकाशमार्गसे जाते हुए विद्याधर-दम्पतिने देखा। स्त्री अपने पतिसे कहने लगी—"स्वामिन् इस पुरुषका जल्द उद्धार कीजिए। यह जल्दी ही अन्धकूपमें गिरकर अजगरोका शिकार होना चाहता है। आप दयालु हैं। अतः अब विलम्ब करना अनुचित है। इसे विमानमें बैठाकर इस दुःखसे छुटकारा दिला देना हमारा परम कर्त्तव्य है।"

स्त्रीके अनुरोधसे वह विद्याघर वहाँ आया और उससे कहने लगा—"आओ, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लेता हूँ। विश्वास करो, मैं तुम्हें विमान द्वारा सुरक्षित स्थानपर पहुँचा दूँगा।" वह पुरुष बोला—"मित्र आप बड़े उपकारी हैं। कृपया थोड़ी देर रुके रहें। अबकी बार गिरने वाली मधुबूँदको खाकर मैं आता हूँ।" विद्याधरने बहुत देर तक प्रतीक्षा करनेके बाद पुन: कहा—"भाई, निकलना है, तो निकलो, विलम्ब करनेसे तुम्हारे प्राण नहीं बच सकोंगे। जल्दी करो।"

पुरुष—"महाभाग ! इस मघुबूँदमें अपूर्व स्वाद है। मैं निकलता हूँ, अबकी बूँद और चाट लेने दोजिये। बेचारे विद्याघरने कुछ समय तक प्रतोक्षा करनेके उपरान्त पुनः कहा—"क्या भाई! तुम्हें इससे छुटकारा पाना नहीं है ? जल्दी आओ, अब मुझे देरी हो रही है। वह लोभी पुरुष बार-बार उसी प्रकार बूँद और चाट लेने दो, उत्तर देता रहा। अब निराश होकर विद्याघर चला गया और कुछ समय पश्चात् शाखाके कट जानेपर वह उस अन्धकूपमें गिर पड़ा तथा एक किनारेके अजगरका शिकार हुआ।

इस रूपकको स्पष्ट करते हुए कविने लिखा है—
यह ससार महा वन जान । तार्मीह भयभ्रम कूप समान ॥
गज जिम काल फिरत निशदीस । तिहँ पकरन कहुँ विस्वावीस ॥
वटकी जटा लटकि जो रही । सो आयुर्दा जिनवर कही ॥

तिहँ जर काटत मूसा दोय। दिन जरु रैन रूखहु तुम सोय।। मौसी चूँटित ताहि शरीर। सो बहु रोगादिककी पीर।। अजगर पर्यो कूपके बीच। सो निगोद सबर्ते गति बीच।।

इस प्रकार इस रूपक द्वारा किवने विषय-सुखकी सारहीनताका उदाहरण प्रस्तुत किया है। भैया भगवतीदासकी पुण्यपच्चीसिका, अक्षरबत्तीसिका, शिक्षावली, गुणमंजरी, अनादिबत्तीसिका, मनबत्तीसी, स्वप्नबत्तीसी, वैराग्य-पंचाशिका और आश्चर्यचतुर्दशी आदि रचनाएँ काव्यकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण हैं।

# महाकवि भृधरदास

हिन्दी भाषाके जैन-किवयोंमें महाकिव भूषरदासका नाम उल्लेखनीय है। किव आगरानिवासी था और इसकी जाति खण्डेलवाल थी। इससे अधिक इनका परिचय प्राप्त नहीं होता है। इनकी रचनाओं अवलोकनसे यह अवस्य ज्ञात होता है कि किव श्रद्धालु और धर्मात्मा था। किवता करनेका अच्छा अभ्यास था। किवके कुछ मित्र थे, जो किवसे ऐसे सार्वजनीन साहित्यका निर्माण कराना चाहते थे, जिसका अध्ययन कर साधारण जन भी आत्मसाधना और आचार-तत्त्वको प्राप्त कर सके। उन्हीं दिनों आगरामें जयसिहसवाई सूबा और हाकोम गुलाबचन्द वहाँ आये। शाह हिरिसहके वंशमे जो धर्मानुरागी मनुष्य थे उनकी बार-बार प्रेरणासे किवके प्रमादका अन्त हो गया और किवने विक्रम सं० १७८१में पौष कृष्णा त्रयोदशीके दिन अपना 'शतक' नामक ग्रन्थ रचकर समाप्त किया।

किवके हृदयमें आत्मकल्याणकी तरंग उठती थी और विलीन हो जाती थी, पर वह कुछ नही कर पाता था। अध्यात्मगोष्ठीमें जाना और चर्चा करना नित्यका काम था। एक-दिन किव अपने मित्रोंके साथ बैठा हुआ था कि वहांसे एक वृद्ध पुरुष निकला, जिसका शरीर थक चुका था, दृष्टि कमजोर हो गई थी, लाठीके सहारे चला जा रहा था। उसका सारा शरीर कांप रहा था। मुँहसे कभी-कभी लार भी टपकती थी। वह लाठीके सहारे स्थिर होकर चलना चाहता था, पर वहांसे दस-पाँच कदम ही आगे चल पाया था कि संयोगसे उसकी लाठी टूट गई। पासमें स्थित लोगोंने उसे खड़ा किया और दूसरो लाठी-का सहारा देकर उसे घर पहुँचाया। वृद्धकी इस अवस्थासे किव भूधरदासका मन विचलित हो गया और उनके मुखसे निम्नलिखित पद्य निकल पड़ा—

आगरे मैं बालबृद्धि भूधर खंडेलवाल, बालकके ख्याल सौं कवित्त कर जाने हैं।
 ऐसे ही करत भयो जैसिंह सबाई सूबा, हाकिम गुलाबचन्द आये तिहि थाने हैं।

२७२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

आया रे बुढ़ापा मानी, सुधि-बुधि विसरानी ।।
श्रवनकी शक्ति घटी, चाल चले अटपटी,
देह लटी भूस घटी, लोचन झरत पानी ।।१॥
दौतनकी पंक्ति टूटी, हाइनकी सिन्ध छूटी,
कायाकी नगरी लूटी, जात निंह पहिचानी ॥२॥
बालाने वरन फेरा, रोगने शरीर घेरा,
पुत्रहू न आवे नेरा, औरोंकी कहा कहानी ॥३॥
'भूघर' समुझि अब, स्वहित करोगे कब?
यह गति ह्वे है जब, तब पछतेहै प्रानी ॥४॥

पदके अन्तिम चरणको किवने कई बार पढ़ा और अनुभव किया कि वृद्धा-वस्थामें हम सबकी ऐसी ही हालत होती है। अतः आत्मोत्थानकी ओर प्रवृत्त होना चाहिए। इस प्रकार किव भूषरदासका व्यक्तित्व सांसारिकतासे परे आत्मोन्मुखी है।

इनकी रचनाओंसे इनका समय वि॰ सं० की १८वीं शती (१७८१) सिद्ध होता है । रचनाएँ

महाकवि भूधरदासने पार्श्वपुराण, जिनशतक और पद-साहित्यकी रचना कर हिन्दी-साहित्यको समृद्ध बनाया है। इनकी कविता उच्च-कोटिकी होती है।

१. पार्क्वपुराण—यह एक महाकाव्य है। इसकी कथा बड़ी ही रोचक और आत्मपोषक है। किस प्रकार वैरकी परम्परा प्राणियोंके अनेक जन्म जन्मान्तरों तक चलती रहती है, यह इसमें बड़ी ही खूबीके साथ बतलाया गया है। पार्क्वनाथ तीथँकर होनेके नौ भव पूर्व पोदनपुर नगरके राजा अरिवन्दके मन्त्री विश्वभूतिके पुत्र थे। उस समय इनका नाम महभूति और इनके भाईका नाम कमठ था। विश्वभूतिके दीक्षा लेनेके अनन्तर दोनों भाई राजाके मन्त्री हुए और जब राजा अरिवन्दने वज्जकोत्तिपर चढ़ाई की, तो कुमार महभूति इनके साथ युद्धकेत्रमें आया। कमठने राजवानीमें अनेक सपद्रव मचाये और अपने

हरीसिंह शाहके सुवंश धर्मरागी नर, तिनके कहे सी जोरि कीनी एक ठानै हैं। फिरि-फिरि प्रेरे मेरे आलसको अन्त भयो, उनकी सहाय यह मेरो मन मानै हैं। सतरहसै, इक्यासिया, पोह पाख तमलीन। तिथि तरस रविवारको. सतक समापत कीन।।

---जिनशतकप्रशस्ति

बाचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक: २७३

छोटे भाईकी परनीके साथ दुराचार किया। जब राजा अनुको परास्त कर राज-भानीमें आया, तो कमठके कुकृत्यको बात सुनकर उसे बढ़ा दुःख हुआ। कमठका काला मुँह कर गदहेपर चढ़ा सारे नगरमें घुमाया और नगरकी सीमासे गहर कर दिया। आत्म-प्रताड़नासे पीडित कमठ भूताचल पर्वतपर जाकर तपस्वियों-के साथ रहने लगा। महभूति कमठके इस समाचारको प्राप्त कर भूताचलपर गया और वहाँ दुष्ट कमठने उसकी हत्या कर दी। इसके बाद किनने आठ जन्मोंकी कथा अंकित की है। नवें जन्ममें काशोंके विश्वसेन राजांके यहाँ पार्व-नाथका जन्म होता है। पार्व आजन्म ब्रह्मचारी रहकर आत्मसाधना करते हैं। वे तीर्थंकर बन जाते हैं। कमठका जीव उनकी तपस्यामें विघ्न करता है; पर पार्वनाथ अपनी साधनासे विचलित नहीं होते। केवलज्ञान प्राप्त होने-पर वे प्राणियोंको धर्मोपदेश देते हैं और अन्तमें सम्मेदाचलसे निर्वाण प्राप्त करते हैं।

नायक पाइवंनाथका जीवन अपने समयके समाजका प्रतिनिधित्व करता हुआ लोक-मगलको रक्षाके लिए बद्धपरिकर है। कविने कथामें क्रमबद्धताका पूरा निर्वाह किया है। मानवता और युगभावनाका प्राधान्य सर्वत्र है; पर स्थिति-निर्माणमें पूर्वके नौ भवोंकी कथा जोड़कर कविने पूरी सफलता प्राप्त की है। जीवनका इतना सर्वांगीण और स्वस्थ विवेचन एकाध महाकाव्यमें ही मिलेगा। इसमें एक व्यक्तिका जीवन अनेक अवस्थाओं और व्यक्तियोंके बीच अंकित हुआ है। अत इसमें मानवके रागद्वेषोंको की डाके लिए विस्तृत क्षेत्र है। मनुष्यका ममत्व अपने परिवारके साथ कितना अधिक रहता है, यह पाइवंनाथके जीव मरुभृतिके चरित्रसे स्पष्ट है।

वस्तुव्यापार-वर्णन, घटना-विधान और दृश्य-योजनाओं की दृष्टिसे भी यह काव्य सफल है। कवि जीवनके सत्यको काव्यके माध्यमसे व्यक्त करता हुआ कहता है—

बालक-काया कूंपल लोय। पत्ररूप - जीवनमें होय।। पाको पात जरा तन करै। काल-बयारि चलत पर झरै॥ मरन-दिवसको नेम न कोय। यातै कछु सुधि परै न लोय॥ एक नेम यह तो परमान। जन्म धरै सो मरै निदान॥४।६५-६७

अर्थात् किशोरावस्था कोंपलके तुल्य है। इसमे पत्रस्वरूप यौवन अवस्था है। पत्तोंका पक जाना जरा है। मृत्युरूपी वायु इस पके पत्तेको अपने एक हल्के धक्केसे ही गिरा देती है। जब जीवनमें मृत्यु निश्चित है तो हमें अपनी महायात्राके लिए पहलेसे तैयारी करनी चाहिए।

जीवनका अन्संदर्शन ज्ञान-दोपके द्वारा ही संभव है, पर इस ज्ञान-दोधमें तपरूपी तैछ और स्वास्मानुभवरूपी बत्तीका रहता अनिवार्य है।

> ज्ञान-दीप तप-तेल भर, घर शोधे भ्रम छोर। या विधि बिन निकसे नहीं, पैठे पूरव चोर/॥४॥८१

कविने इस काव्यकी समाप्ति वि॰ सं॰ १७८९ आषाढ़ शुक्ला पंचमीको की है।

२ जैन शतक—इस रचनामें १०७ कित्त, दोहे, सबैये और छप्य हैं। किनने वैराग्य-जीवनके विकासके लिए इस रचनाका प्रणयन किया है। वृद्धा-वस्था, संसारकी असारता, काल सामर्थ्य, स्वार्थपरता, दिगम्बर मुनियोंकी तपस्या, आशा-तृष्णाकी नग्नता आदि विषयोंका निरूपण बड़े ही अद्मृत् ढंगसे किया है। किन जिस तथ्यका प्रतिपादन करना चाहता है उसे स्पष्ट और निर्भय होकर प्रतिपादित करता है। नीरस और गूढ़ विषयोंका निरूपण भी सरस एवं प्रभावोत्पादक शैलोमें किया गया है। कल्पना, भावना और विचारोंका समन्वय सन्तुलित रूपमें हुआ है। आत्म-सौन्दर्यका दर्शन कर किन कहता है कि संसारके भोगोंमें लिप्त प्राणी अहर्निश विचार करता रहता है कि जिस प्रकार मों संभव हो उस प्रकार में घन एकत्र कर आनन्द भोगूँ। मानव नाना प्रकारके सुनहले स्वप्न देखता है और विचारता है कि घन प्राप्त होनेपर संसारके समस्त अभ्युदयजन्य कार्योंको सम्पन्न करूँगा, पर उसकी धनार्जनकी यह अभिलाखा मृत्युके कारण अधूरी ही रह जाती है। यथा—

चाहत है घन होय किसी विघ, तो सब काज करे जिय राजी।
गेह चिनाय करूँ गहना कछु, ब्याहि सुता सुत बॉटिय भाजी।।
चिन्तत यों दिन जाहि चले, जम बानि अचानक देत दगाजी।
खेलत खेल खिलारि गये, रहि जाइ रूपी शतरंजकी बाजी।।

इस संसारमें मनुष्य आत्मज्ञानसे विमुख होकर शरोरकी सेवा करता है। शरीरको स्वच्छ करनेमें अनेक साबुनकी बिट्टमाँ रगड़ डालता है और अनेक तेलकी शोशियाँ खाली कर डालता है। फैशनके अनेक पदार्थोंका उपयोग शारीरिक सौन्दर्य, प्रसाधनमें करता है, प्रतिदिन रगड़-रगड़कर शरीरको साफ करता है। इत्र और सेण्टोंका व्यवहार करता है। प्रत्येक इन्द्रियकी तृष्तिके लिए अनेक पदार्थोंका संचय करता है। इस प्रकारसे मानवकी दृष्टि अनात्मिक

संबंत् सतरह शतक मैं, और नवासी लीय।
 सुदी अषाढ़ तिथि पंचमी, ग्रन्थ समापत कीय।

हो रही है। वह शरीरको हो सब कुछ समझ गया। किव भूघरदासने अपने अन्तस्में उसी सत्यका अनुभव कर जगत्के मानवोंको सजग करते हुए कहा है—

> मात-पिता-रज-बीरज सौं, उपजी सब सात कुषात भरी है। माखिनके पर माफिक बाहर, चामके बेठन बेढ़ घरी है।। नाहि तो आय लगें अबही, बक वायस जीव बचै न घरी है। देह-दशा यह दोखत भात, घिनात नहीं किन बुद्धि हरी है।।

इस प्रकार कविने इस शतकमें अनात्मिक दृष्टिको दूर कर आत्मिक दृष्टि स्थापित करनेका प्रयास किया है।

३. पद साहित्य---महाकवि भूधरदासकी तीसरी रचना पद-संग्रह है। इनके पदोंको-१ स्तृतिपरक, २. जीवके अज्ञानावस्थाके कारण परिणाम और विस्तार सूचक, ३. आराध्यकी शरणके दृढ़ विश्वास सूचक, ४. अध्यात्मोपदेशी, ५. ससार और शरीरसे विरक्ति उत्पादक, ६. नाम स्मरणके महत्त्व द्योतक और ७. मनुष्य-त्वके पूर्ण अभिव्यञ्जक इन सात वर्गोंमे विभक्त किया जा सकता है। इन सभी प्रकारके पदोंमें शाब्दिक कोमलता, भावोकी मादकता और कल्पनाओंक। इन्द्रजाल समन्वित रूपमे विद्यमान है। इनके पदोमे राग-विरागका गगा-यमुनी संगम होनेपर भी श्रुगारिकता नहीं है। कई पद सूरदासके पदोंके समान दृष्टि-कूट भी है। "जगत्-जन जुआ हार चले" पदमे भाषाकी लाक्षणिकता और काव्याक्तियोंकी विदग्धता पूर्णतया समाविष्ट है। "सुनि ठगनी माया। ते सब जग ठग खाया" पद कवीरके "माया महा ठगनी हम जानी" पदसे समकक्षता रखता है। इसी प्रकार "भगवन्त भजन क्यो भूला रे। यह ससार रैनका सुपना, तन धन वारि बबूला रे'' पद ''भजु मन जोवन नाम सबेरा'' कबीरके पदके समकक्ष है । "चरखा चलता नाही, चरेखा हुआ पुराना" आदि आध्यात्मिक पद कबोरके ''चरखा चर्ले सुरत विर्राहनका'' पदके तुल्य है। इस प्रकार भूघरदासके पद जीवनमे आस्था, विश्वासकी भावना जागृत करते हैं।

### कवि द्यानतराय

द्यानतराय आगरानिवासी थे। इनका जन्म अग्रवालजातिके गोयल गोत्रमें हुआ था। इनके पूर्वज लालपुरसे आकर यहाँ बस गये थे। इनके पिता-महका नाम वीरदास और पिताका नाम स्यामदास था। इनका जन्म वि॰ सं॰ १७३३में हुआ और विवाह वि० स० १७४८में। उस समय आगरामें मान-सिंहजीकी धर्मशैली थी। कवि द्यानतरायने उनसे लाभ उठाया।

किवनो पंडित बिहारीदास और पण्डित मानसिंह के धर्मीपदेशसे जैनधर्मके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई थी। इन्होंने सं० १७७७में श्रीसम्मेदशिखरकी यात्राकी थी। इनका महान ग्रन्थ 'धर्मविकासके' नामसे प्रसिद्ध है। इस ग्रन्थमें ३३३ पद, अनेक पूजाएँ एवं ४५ विषयोंपर फुटकर किताएँ संग्रहीत हैं। किवने इनका संकलन स्वयं वि० स० १७८०में किया है। काव्य-विधाको दृष्टिसे धानत-विकासकी रचनाओंको निम्निलिखित वर्गों में विभक्त किया जा सकता है—

- १. पद
- २. पूजापाठ-भक्ति स्तोत्र और पूजाएँ।
- ३. रूपक काव्य
- ४. प्रकीर्णंक काव्य

पद—इनके पद-साहित्यको, १. बधाई, २. स्तवन, ३. आत्म-समपंण ४. आश्वासन, ५. परत्वबोधक, ६. सहज समाधिको आकांक्षा इन षट् श्रोणियोंमें विभक्त किया जा सकता हैं। बधाई सूचक पदोंमें तीर्थंकर ऋषभनाथके जन्म-समयका आनन्द व्यक्त किया है। प्रसगवश प्रभुके नख-शिखका वर्णंन भी किया गया है। अपने इष्टदेवके जन्म-समयका वातावरण और उस कालकी समस्त परिस्थितियोंका स्मरण कर कवि आनन्दिवभोर हो जाता है और हर्षोन्मत्त हो गा उठता है—

#### माई आज आनन्द या नगरी ॥टेक॥

गजगमनी, शशिवदनी तरुनी, मंगल गावित हैं सगरी ॥माई०॥ नाभिराय घर पुत्र भयो है, किये है अजाचक जाचक री ॥माई०॥ 'द्यानत' घन्य कुल मरुदेवी, सूर सेवत जाके पग री ॥माई०॥

कविके पदोंकी प्रमुख विशेषता यह है कि तथ्योंका विवेचन दार्शनिक शैलीमें न कर काव्यशैलीमें किया गया है। ''रे मन भजभज दीन दयाल, जाके नाम लेत इक खिनमें, कटे कोटि अघजाल'' जैसे पदों द्वारा नामस्मरणके महत्त्वको प्रतिपादित किया है।

प्रकीर्णंक काथ्य—प्रकीर्णंक-काव्यमें उपदेशशतक, दानबावनी, व्यव-हारपच्चीसी, पूर्णंपंचाशिका आदि प्रधान हैं। उपदेशशतकमें १२१ पद्य हैं। कविने आत्मसौन्दर्यका अनुभव कर उसे संसारके समक्ष इस रूपमें उपस्थित किया है, जिससे वास्तविक आन्तरिक सौन्दर्यंका परिज्ञान सहजमें हो जाता है।

बाचार्यंतुल्य काव्यकार एवं लेखक: २७७

यह कृति मानव-हृदयको स्वार्य-सम्बन्धोंको संकीर्णतासे ऊपर उठाकर लोक कल्याणकी भावभूमिपर ले जाती है, जिससे मनीविकारोंका परिष्कर हो जाता है। किवने बारंभमें इष्टदेवको नमस्कार करनेके उपरान्त भक्ति एवं स्तुतिकी आवश्यकता, मिथ्यात्व और सम्यक्तको महिमा, गृहवासका दुःख, इन्द्रियोंको दासता, नरक-निगोदके दुःख, पुण्यपापको महत्ता, घर्मकी उपादेयता, झानी- बझानीका चिन्तन, आत्मानुभूतिको विशेषता, शुद्ध बात्मस्वरूप एवं नवतत्त्व-स्वरूप आदिका सुन्दर विवेचन किया है। भवसागरसे पार होनेका कितना सुन्दर उपाय बताया है—

सोचत जात सबै दिन-रात, कछू न बसात कहा करिये जी। सोच निवार निजातम घारहु, राग-विरोध सबै हरिये जी।। यो कहिये जु कहा लहिये, सुवहै कहिये करना घरिये जो। पावत मोख मिटावत दोष, सुयौं भवसागर को तरिये जी।।

कविने इसी ग्रन्थमें समताका महत्त्व बतलाते हुए कितने सुन्दर रूपमें कहा है— समदृष्टि आत्मरूपका अनुभव करता है। उसे अपने अन्तस्की छवि मुग्ध और अनुलनीय प्रतीत होती है। अतः वह आध्यात्मिक समरसताका आस्वादन कर निष्चिन्त हो जाता है। कविने कहा है—

काहैको सोच करै मन मूरख, सोच करे कछु हाथ न ऐहै। पूरव कर्म सुभासुभ संचित, सो निहचय अपनो रस देहै।। ताहि निवारनको बलवन्त, तिहूँ जगमाहि न कोउ लसे हैं। ताते हि सोच तजो समता गहि, ज्यों सुख होइ जिनंद कहै हैं।।

धर्मविलास या द्यानतिवलासके अतिरिक्त किन अन्य दो ग्रन्थ और पाये जाते हैं। आगमिवलास तथा भेद-विज्ञान या आत्मानुभव। आगमिवलासमें किवकी ४६ रचनाएँ सकिलत हैं। उनका संकलन उनकी मृत्युके पश्चात् पं० जगतराय द्वारा किया गया है। कहा जाता है कि द्यानतरायकी मृत्युके पश्चात् उनकी रचनाओंको उनके पुत्र लालजोने आलमगंजवासी किसी झाझू नामक व्यक्तिको दे दिया। पंडित जगतरायने वे रचनाएँ नष्ट न हो जायें, इस आशयसे उन्हें एक गुटकेमें संगृहीत कर दिया है—

१. यह ग्रन्थ जैन रत्नाकर कार्यालय बम्बई द्वारा फरवरी १९१४ में प्रकाशित ।

आगमविकासके प्रारम्भमें १५२ सबैया-छन्दोंमें सैद्धान्तिक विषयोंको चर्चा है। जतः सैद्धान्तिक विषयोंकी प्रधानताके कारण ही इस रचनाका नाम आगम-विकास रखा गया है।

भेदविज्ञान या आत्मानुभव यह कियकी एक अन्य रचना है। कियने इसमें जीवद्रव्य और पुद्गलादि द्रव्योंका विवेचन किया है। किवका विश्वास है कि आत्मतत्त्वरूपी चिन्तामणिके प्राप्त होते ही समस्त इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं। आत्मतत्त्वके उपलब्ध होते ही विषयरस नीरस प्रतीत होने लगते हैं।

> मैं एक शुद्ध झानी, निर्मेल सुभाव ज्ञाता, दृग ज्ञान चरन घारी, थिर चेतना हमारी। < × × × अब चिदानन्द प्यारा, हम आपमें निहारा॥

कवि वार्मिक प्रवृत्तिका लेखक है; पर व्यवहार और काव्यतत्त्वोंकी कमी नहीं आने पाई है। संसारकी सजीवताका चित्रण करते हुए लिखा है—

स्जगार बने नाहि घनतों न घर माहि खानेकी फिकर बहु नारि चाहै गहना। दैनेवाले फिरि जाहि मिले तो उधार नाहि साझी मिले चोर घन आवें नाहि लहना। कोऊ पूत ज्वारी भयो, घर माहि सुत थयो, एक पूत मिर गयो ताको दुःख सहना। पुत्री वर जोग भई ब्याही सुता जम लई, एते दुःख सुख जाने तिसे कहा कहना।।

१. द्यानतका सुत लालजी, चिट्ठे स्थाओ पास।
सो ले झाझूको दिए, आलमगंज सुवास ॥१३॥
तासे पुनसे सकल ही, चिट्ठे लिये मँगाय।
मोती कटले मेल हैं, जगतराय सुख पाय॥१४॥
तब मन माँहि विचार, पोथी किन्ही एक ठी।
जोरि पढ़ै नर नारि, घर्म घ्यानमें थिर रहें ॥१५॥
संवत सतरह सै चौरासी, माघ सुदी चतुर्देशी मासी।
तब यह लिखत समापत कीन्हीं, मैनपुरीके माहि नवीनी॥१६॥

### किशनसिंह

यह रामपुरके निवासी संगही कल्याणके पौत्र तथा आनन्दसिहके पुत्र थे। इनकी खण्डेलवाल जैन जाति थी और पाटनी गोत्र था। यह रामपुर छोड़कर सींगानेर आकर रहने लगे थे। इन्होंने संवत् १७८४में क्रियाकोश नामक छन्दो- बद्ध ग्रन्थ रचा था, जिसकी क्लोकसंख्या २९०० है। इसके अलावा भद्रबाहु- चरित संवत् १७८५ और रात्रिभोजन त्यागव्रतकथा सं० १७७३ में छन्दोबद्ध लिखे हैं। इनको कविता साधारण कोटिकी है। नमूना निम्न प्रकार है—

माथुर वसंतराय बोहरांको परधान,
संगही कल्याणदास पाटणी बखानिये।
रामपुर वास जाकौ सुत सुखदेव सुधी,
ताकौ सुत किस्निसिंह किवनाम जानिये॥
तिहिं निसि भोजन त्यजन व्रत कथा सुनी,
ताको कीनी चौपई सुआगम प्रमाणिये।
भूलि चूकि अक्षर घर जौ वाकौ बुधजन,
सोधि पिंढ वीनती हमारी मिन आनिये॥

## कवि खड्गसेन

यह लाहौर-निवासी थे। इनके पिताका नाम लूणराज था। किवके पूर्वज पहले नारनोलमे रहा करते थे। यहीसे आकर लाहौरमे रहने लगे थे। इन्होने नारनोलमें भी चतुर्भुज वैरागीके पास अनेक ग्रन्थोंका अध्ययन किया था। इन्होंने सवत् १७१३ में त्रिलोकदर्पणकी रचना सम्पूर्ण की थी। कविता साधारण हो है। उदाहरणार्थ—

बागड देश महा विसतार, नारनोल तहाँ नगर निवास। तहाँ कौम छत्तीसौ बसें, अपणें करमतणां रस लसें।। श्रावक बसें परम गुणवन्त, नाम पापडीवाल वसन्त। सब भाई मैं परिमत लियें, मानू साह परमगण किये। जिसके दो पुत्र गुणश्वास, लूणराज ठाकुरीदास। ठाकुरसीके सुत हैं तीन, तिनको जाणों परम प्रवीन। बड़ो पुत्र घनपाल प्रमाण, सोहिलदास महासुख जाण।

# मनोहरलाल या मनोहरदास

यह कवि घामपुरके निवासी थे। आसू साहके यहाँ इनका आश्रय था। २८०: तीर्यंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा सेठके सम्बन्धमें इन्होंने मनोरंजक घटना लिखो है। सेठको दरिद्वताके कारण वह बनारससे अयोध्या चले गये, किन्तु बहाँके सेठने सम्मान और प्रचुर सम्पत्तिके साथ बापस लौटा दिया। किन्ते हीरामणिके उपदेश एवं आगरा निवासी सालिवाहण, हिसारके जगदत्त मिश्र तथा उसी नगरके रहनेवाले गंग-राजके अनुरोधसे 'धर्मपरीक्षा' नामक ग्रन्थकी रचना संवत् १७७५ में की है। यह रचना कहीं-कहीं बहुत सुन्दर है। इस ग्रन्थका परिमाण ३००० पदा है। कविने अपना परिचय निम्न प्रकार दिया है:—

किवता मनोहर खंडेलवाल सोनी जाति,
मूलसंघी मूल जाको सागानेर वास है।
कर्मके उदय तें घामपुर में वसन भयो,
सबसों मिलाप पुनि सज्जनको दास है।
व्याकरण छंद अलकार कछु पद्यो नाहि,
भाषामें निपुन तुच्छ बुद्धिका प्रकास है।
बाई दाहिनी कछू समझे संतोष लीये,
जिनकी दृहाई जाकों जिन ही की आस है।

### नथमल विलाला

नथमल विलाला आगराके रहनेवाले थे। इन्होंने वि० सं० १८२७ में 'वरांगचरितभाषा'की रचना करनेवाले बटेरिनवासी पाण्डेय लालचन्द्रको सहायता प्रदान की थी। ' नथमलके पिताका नाम शोभाचन्द्र था और गोत्र विलाला, ये प्रतिभाशाली कवि थे। इनको रचनाएँ निम्न लिखित हैं:—

- १. सिद्धान्तसारदीपक (वि० सं० १८२४)
- २. जिनगृणविस्रास
- ३. नागकुमारचरित (वि० सं० १८३४)
- ४. जीवंघरचरित (वि॰ सं० ६८३५)
- ५ जम्बुस्वामीचरित

### पंडित दौलतराम कासलीवाल

पं० दौलतरामजी कासलीवालका जन्म वि० सं० १७४५में बसवा ग्राममें

आचार्यतुल्य काव्यकार एवं छेसकः : २८१

नन्दन सोभाचम्दको नयमल अति गुनवान । गोत विलाला गगनमें उद्यो चंद समान ।।
 नगर आगरो तज रहै, हीरापुरमें आय । करत देखि इस ग्रंथ की कीनी अधिक सहाय ।।

हुआ था। इनके पिताका नाम आनन्दराम था। जाति खण्डेलवाल और गोत्र कासलीवाल था। जयपुरके महाराजसे इनका विशेष परिचय था। ये उदयपुर राज्यमें जयपुरके वकील बनकर गये थे और वहाँ ३० वर्षों तक रहे। संस्कृत-के अच्छे जाता थे। हिन्दी-गद्यसाहित्यके क्षेत्रमें सबसे पहली रचना इन्हीं दौलतरामको उपलब्ध है।

ये दौलतराम पं० टोडरमल, रायमल आदिके समकालीन थे। संस्कृत, हिन्दी और अपभ्रंश इन तीनों ही भाषाओं के विद्वान् थे। इनका समय विक्रम को १८वीं शतीका अंतिम भाग और १९वीं शतीका पूर्वाई है। इन्होंने निम्निलिखत रचनाएँ लिखी हैं—

१. पुण्यास्रववचितका (वि० सं० १७७७), २. क्रियाकोषभाषा (वि० १७९५) ३. ब्रादिपुराणवचितका (सं० १८२४), ४. हरिवशपुराण (सं० १८२९), ५. परमात्मप्रकाशवचितका, ६. श्रीपालचित्त (सं० १८२२), ७ अध्यात्मवाराखड़ी (वि० स० १७९८), ८. वसुनन्दीश्रावकाचार टब्बा (वि० सं० १८१८), ९. पदमपुराणवचितका (सं० १८२३), १०. विवेकविलास (वि० सं० १८२७), ११. तत्त्वार्थसूत्रभाषा, १२. चौबीसदण्डक, १३. सिद्धपूजा, १४. आत्मबत्तीसो, १५. सारसमुच्चय, १६. जीवंघरचित्त (वि० सं० १८०५), १७. पुरुषार्थ सिद्धयूपाय जो पं० टोडरमल पूर्ण नही कर पाये थे।

कविने पदमपुराणवचिनकामें अपना परिचय देते हुए लिखा है कि राय-मल्ल साधर्मी भाईकी प्रेरणासे इस ग्रन्थकी वचिनका लिखी जा रही है। लिखा है—

जम्बूद्वीप सदा शुभ थान । भरत क्षेत्र ता माहि प्रमाण ॥
उसमे आरजखंड पुनीत । वसैं ताहि में लोक विनीत ॥१॥
तिनके मध्य ढुढार जु देश । निवसै जैनी लोक विशेष ॥
नगर सवाई जयपुर 'महा । तासकी उपमा जाय न कहा ॥२॥
राज्य करै माधव नृप जहा । कामदार जैनी जन तहां ॥
ठौर-ठौर जिनमंदिर बने । पूजे तिनकूं भविजन घने ॥३॥
बसें महाजन नाना जाति । सेवै निजमारग बहु न्याति ॥
रायमल्ल साधर्मी एक । जाके घट में स्वपर-विवेक ॥४॥
दयावन्त गुणवन्त सुजान । पर-उपकारी परम निधान ॥
दौलतराम सु ताको मित्र । तासों भाष्यों वचन पवित्र ॥५॥
पद्मपुराण महाशुभ ग्रन्थ । तामे लोकशिखरको पन्थ ॥
भाषारूप होय जो येह । बहुजन बांच करें अति नेह ॥६॥

ताके वर्षनं हिषेमें घार। भाषा कीनी मित अनुसार।। रिवर्षणाचारअ-कृत सार। जाहि पहें बृष्ठजन गुणकार।।।।। जिनवर्षिनकी आज्ञा लेय। जिनशासन माहीं चित देय।। आनन्दसुतने भाषा करी। नंदो विरदो अति रसं भरी।।८।।

× × × × सम्बत् अष्टादश शत जान। ता ऊपर तेईस बखान (१८२३)।। शक्छ पक्ष नवमी शनिवार। माघ मास रोहिणी ऋख सार॥१०॥

# आचार्यकल्प पं० टोडरमल

महाकिव आशाघरके अनुपम व्यक्तित्वकी तुलना करनेवाला व्यक्तित्व आचार्यकल्प पं॰ टोडरमलजीका है। इन्हें प्रकृतिप्रदत्त स्मरणशिक और भेषा प्राप्त थी। एक प्रकारसे ये स्वयंबुद्ध थे। इनका जन्म जयपुरमें हुआ था। पिताका नाम जोगीदास और माताका नाम रमा या रूक्ष्मो था। इनकी जाति खण्डेलवाल और गोत्र गोदीका था। ये शेशवसे ही होनहार थे। गूढ-से-गूढ़ शंकाओंका समाधान इनके पास मिलता था। इनकी योग्यता एवं प्रतिभाका ज्ञान तत्कालीन सधर्मी भाई रायमल्लने इन्द्रध्वज पूजाके निमन्त्रणपत्रमें जो उद्गार प्रकट किये हैं उनसे स्पष्ट हो जाता है। इन उद्गारोंको ज्यों-का-स्यों दिया जा रहा है—

"यहाँ घणां भायां और घणीं बायांके व्याकरण व गोम्मटसारजीकी चर्चा का ज्ञान पाइए हैं। सारा ही विषें भाईजी टोडरमलजीके ज्ञानका क्षयोपशम अलौकिक है, जो गोम्मटसारादि ग्रन्थोंकी सम्पूर्ण लाख क्लोक टीका बणाई, और पाँच-सात ग्रन्थोंकी टोका बणायवेका उपाय है। न्याय, व्याकरण, गणित, छन्द, अलंकारका यदि ज्ञान पाइये है। ऐसे पुरुष महन्त बुद्धिका घारक ईकाल विषें होना दुलंभ है। ताते यासू मिलें सर्व सन्देह दूरि होय है। घणी लिखवा करि कहा आपणां हेतका वांछीक पुरुष शीघ्र आप यांसू मिलाप करो।"

इस उद्धरणसे स्पष्ट है कि टोडरमलजी महान् विद्वान् थे। वे स्वभावसे बड़े नम्र थे। अहंकार उन्हें छू तक न गया था। इन्हें एक दार्शनिकका मस्तिष्क, श्रद्धालुका हृदय, साधुका जीवन और सैनिककी दृढ़ता मिली थी। इनकी वाणीमें इतना आकर्षण था कि नित्य सहस्रों व्यक्ति इनका शास्त्र-प्रवचन सुननेके लिए एकत्र होते थे। गृहस्य होकर भी गृहस्थीमें अनुरक्त नहीं थे। अपनी साधारण आजीविका कर लेनेके बाद ये शास्त्रचिन्तनमें रत रहते

भाचार्यतुल्य काव्यकार एवं केखक : २८३

थे। इनकी प्रतिभा विलक्षण थी। इसका एक प्रमाण यही है कि इन्होंने किसी से बिना पढ़े ही कन्नड़ लिपिका अभ्यास कर लिया था।

अब तकके उपलब्ध प्रमाणोंके आधारपर इनका जन्म वि॰ सं॰ १७९७ है और मृत्यु स० १८२४ है। टोडरमलजी आरंभसे ही क्रान्तिकारी और धर्मके स्वच्छ स्वरूपको हृदयंगत करनेवाले थे। इनकी शिक्षा-दीक्षाके सम्बन्धमें विशेष जानकारी नहीं है, पर इनके गुरुका नाम वंशोधरजी मैनपुरी बतलाया जाता है। वह आगरासे आकर जयपुरमें रहने लगे थे और बालकोंको शिक्षा देते थे। टोडरमल बाल्यकालसे ही प्रतिभाशाली थे। अतएव गुरुको भी उन्हें स्वयंबुद्ध कहना पड़ा था। वि० स० १८११ फाल्गुन शुक्ला पंचमीको १४-१५ वर्षको अवस्थामें अध्यात्मरसिक मुलतानके भाइयोंके नाम चिट्ठी लिखी थी, जो शास्त्रीय चिट्ठी है। राजस्थानके उत्साही विद्वान् पंडित देवीदास गोधाने अपने सिद्धान्तसारसंग्रहबचनिका ग्रन्थमें इनका परिचय देते हुए लिखा है—

"सो दिल्ली पढ़िकर बसुवा आय पाछै जयपुरमें थोड़ा दिन टाडरमल्लजी महा बुदिमानके पासि शास्त्र सुननेको मिल्या" " " सो टोडरमलजीके श्रोता विशेष बुद्धिमान दीवान रतनचन्दजी, अजबरायजी, तिलोकचन्दजी पाटणी, महारामजी, विशेष चरचावान ओसवाल, क्रियावान उदासीन तथा तिलोकचन्द सौगाणी, नयनचन्दजी पाटनी इत्यादि टोडरमलजीके श्रोता विशेष बुद्धिमान तिनके आगे शास्त्रका तो व्याख्यान किया।"

इस उद्धरणसे टोडरमलजीकी शास्त्र-प्रवचन शक्ति एव विद्वता प्रकट होती है। आरा सिद्धान्त भवनमें संगृहीत शान्तिनाथपुराणकी प्रशस्तिमे टोडरमलजीके सम्बन्धमें जो उल्लेख मिलता है उससे उनके साहित्यिक व्यक्तित्वपर पूरा प्रकाश पड़ता है।

वासी श्री जयपुर तनौ, टोडरमल्ल क्रिपाल। ता प्रसंग को पाय कै, गह्यो सुपंथ विशाल। गोमठमारादिक तने, सिद्धान्तन में सार। प्रवर बोध जिनके उदैं, महाकवि निरधार। फुनि ताके तट दूसरो, राजमल्ल बुधराज। जुगल मल्ल जब ये जुरे, और मल्ल किह काज। देश ढूढाहड आदि दैं, सम्बोधे बहु देस। रिच रिच ग्रन्थ कठिन किये, 'टोडरमल्ल' महेश।

माता-पिताकी एकमात्र सन्तान होनेके नाते टोडरमल्लजीका बचपन बड़े लाड़-प्यारमें बीता। बालककी व्युत्पन्नमति देखकर इनके माता-पिताने शिक्षाकी

विशेष व्यवस्था की और नाराणसीसे एक विद्वान्को व्याकरण, दर्शन आदि विषयोंको पढ़ानेके लिए बुलाया। अपने विद्यार्थीकी व्युत्पन्नमति और स्मरण शक्ति देखकर गृहजी भी चिकत थे। टोडरमल व्याकरणसूत्रोंको गृहसे भी अधिक स्पष्ट व्याख्या करके सुना देते थे। छः मासमें ही इन्होंने जैनेन्द्र व्या-करणको पूर्ण कर लिया।

अध्ययन समाप्त करनेके पश्चात् इन्हें धनोपार्जनके लिए सिहाणा जाना पड़ा। इससे अनुमान लगता है कि इस समय तक इनके पिताका स्वगंवास हो चुका था। वहाँ भी टोडरमलजी अपने कार्यके अतिरिक्त पूरा समय शास्त्र-स्वाध्यायमें लगाते थे। कुछ समय पश्चात् रायमल्लजी भी शका-समाधानार्थं सिघाणा पहुँचे और इनकी नैसर्गिक प्रतिभा देखकर इन्हें 'गोम्मटसार'का भाषानुवाद करनेके लिए प्रेरित किया। अल्प समयमें ही इन्होंने इसकी भाषाटीका समाप्त कर ली। मात्र १८-१९ वर्षकी अवस्थामें ही गोम्मटसार, लिबसार, क्षपणसार एव त्रिलोकसारके ६५००० इलोकप्रमाणकी टीका कर इन्होंने जनसमूहमें विस्मय भर दिया।

सिघाणासे जयपुर लौटनेपर इनका विवाह सम्पन्न कर दिया गया। कुछ समय पश्चात् दो पुत्र उत्पन्न हुए। बड़ेका नाम हरिश्चन्द्र और छोटेका नाम गुमानीराम था। इस समय तक टोडरमलजोके व्यक्तित्वका प्रभाव सारे समाज पर व्याप्त हो चुका था और चारों ओर उनकी विद्वत्ताको चर्चा होने लगी थी। यहाँ उन्होंने समाज-सुधार एवं शिथिलाचारके विरुद्ध अपना अभियान शुरू किया। शास्त्रप्रवचन एवं ग्रन्थनिर्माणके माध्यमसे उन्होंने समाजमें नई चेतना एवं नई जागृति उत्पन्न की। इनका प्रवचन तेरहपन्थी बड़े मन्दिरमें प्रतिदिन होता था, जिसमें दीवान रतनचन्द, अजबराय, त्रिलोकचन्द महाराज जैसे विशिष्ट व्यक्ति सम्मिलित होते थे। सारे देशमें उनके शास्त्रप्रवचनकी धूम थी।

टोडरमलका जादू जैसा प्रभाव कुछ व्यक्तियोंके लिए असह्य हो गया। वे उनकी कीत्तिसे जलने लगे और इस प्रकार उनके विनाशके लिए नित्य प्रति षड्यन्त्र किया जाने लगा। अन्तमें वह षड्यन्त्र सफल हुआ और युवावस्थामें यौवनकी कीर्त्ति अन्तिम चरणमें पहुँचने वाली थी कि उन्हें मृत्युका सामना करना पड़ा। सं० १८२४में इन्हें आततायियोंका शिकार होना पड़ा और हँसते- हँसते इन्होंने मृत्युका आलिंगन किया।

#### रचनाएँ

टोडरमलजीकी कुल ११ रचनाएँ हैं, जिनमें सात टीकाग्रन्थ और चार मौलिक ग्रन्थ हैं। मौलिक ग्रन्थोंमें १. मोक्षमार्गप्रकाशक २. आध्यात्मिक पत्र, ३.

आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २८५

# वर्षसंदृष्टि और ४. गोम्मटसारपूजा परिगणित हैं। टीकाग्रन्थ निम्न सिस्तित हैं:---

- १. गोम्मटसार (जीवकाण्ड)—सम्यकानचन्द्रिका । यह सं० १८१५में पूर्ण हुई ।
- २. गोम्मटसार (कर्मकाण्ड)— ,, ,,
- ३. लब्बिसार-- ,, ,, टीका सं० १८१८में पूर्ण हुई।
- ४. क्षपणासार-वचितका सरस है।
- ५ त्रिलोकसार—इस टीकामें गणितको अनेक उपयोगी और विद्वत्तापूर्णं चर्चाएँ की गई हैं।
- ६. आत्मानुशासन—यह आध्यात्मिक सरस संस्कृत-ग्रन्थ है। इसको वचनिका संस्कृत-टीकाके आधारपर है।
- ७ पुरुषार्थिसद्ध्युपाय-इस ग्रन्थकी टीका अघूरी ही रह गई है।

#### मौलिक रचनाएँ

१. अर्थंसंदृष्टि, २. आध्यात्मिक पत्र, ३. गोम्मटसारपूजा और ४. मोक्षमार्ग-प्रकाशक ।

इन समस्त रचनाओं में भोक्षमार्गप्रकाशक सबसे महत्त्वपूर्ण है। यह ९ अघ्यायों में विभक्त है और इसमें जैनागमका सार निबद्ध है। इस ग्रन्थके स्वाध्यायसे आगमका सम्यग्ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इस ग्रन्थके प्रथम अधिकारमें उत्तम सुख प्राप्तिके लिए परम इष्टअहॅन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय एवं साधुका स्वरूप विस्तारसे बतलाया गया है। पंचपरमेष्ठीका स्वरूप समझनेके लिए यह अधिकार उपादेय है। द्वितीय अधिकारमें संसारावस्थाका स्वरूप वर्णित है। कर्मबन्धनका निदान, कर्मोंके अनादिपनकी सिद्धि, जीव-कर्मोंकी भिन्नता एवं कथंचित् अभिन्नता, योगसे होनेवाले प्रकृति-प्रदेशबन्ध, कषायसे होनेवाले स्थित और अनुमाग बन्ध, कर्मोंके फलदानमें निमित्त-नैमित्तिकसम्बन्ध, द्रव्यक्तमं और भावकर्मका स्वरूप, जीवकी अवस्था आदिका वर्णन है।

तृतीय अधिकारमे संसार-दुःख तथा मोक्षसुखका निरूपण किया गया है। दुःखोंका मूल कारण मिथ्यात्व और मोहजनित विषयाभिलाषा है। इसीसे चारों गितयोंमें दुःखकी प्राप्ति होती है। चौथे अधिकारमें मिथ्यादर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित्रका निरूपण किया गया है। इष्ट-अनिष्टकी मिथ्या कल्पना राग-द्वेषकी प्रवृत्तिके कारण होती है; जो इस प्रवृत्तिका त्याग करता है उसे सुखकी प्राप्ति होती है।

पंचम अधिकारमें विविधमत-समीक्षा है । इस अध्यायसे पं० टोडरमलके

प्रकाण्ड पाण्डित्य और उनके विशास ज्ञानकोशका परिचय प्राप्त होता है। इस सध्यायसे यह स्पष्ट है कि सत्पान्वेची पुरुष विविध मत्तोंका सध्ययन कर अने-कान्तवृद्धिके द्वारा सत्य प्राप्त कर लेता है।

षष्ठ अधिकारमें सत्यतत्त्वविरोधी असत्यायतनोंके स्वरूपका विस्तार बतलाया गया है। इसमें यही बतलाया गया है कि मुक्तिके पिपासुको मुक्ति-विरोधी तत्त्वोंका कभी सम्पर्क नहीं करना चाहिए। मिध्यात्वभावके सेवनसे सत्यका दर्शन नहीं होता।

सप्तम अधिकारमें जैन मिष्या दृष्टिका विवेचन किया है। जो एकान्त मार्ग-का अवलम्बन करता है वह ग्रन्थकारकी दृष्टिमें मिथ्यादृष्टि है। रागदिकका घटना निर्जराका कारण है और रागदिकका होना बन्धका। जैनाभास, व्यव-हाराभासके कथनके पश्चात्, तत्त्व और ज्ञानका स्वरूप बतलाया गया है।

अष्टम अधिकारमें आगमके स्वरूपका विश्लेषण किया है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, द्रव्यानुयोग और चरणानुयोगके स्वरूप और विषयका विवेचन किया गया है। नवम अधिकारमें मोक्षमार्गका स्वरूप, आत्महित, पुरुषार्थसे मोक्षप्राप्ति, सम्यक्त्वके मेद और उसके बाठ अंग आदिका कथन आया है।

इस प्रकार पं० टोडरमलने मोक्षमार्गप्रकाशकमें जैनतत्त्वज्ञानके समस्त विषयोंका समावेश किया है। यद्यपि उसका मूल विषय मोक्षमार्गका प्रकाशन है; किन्तु प्रकारान्तरसे उसमे कर्मसिद्धान्त, निमित्त-उपादान, स्याद्वाद-अनेकान्त, निश्चय-व्यवहार, पुण्य-पाप, दैव और पुरुषार्थपर तात्त्विक विवेचना निबद्ध की गयी है।

रहस्यपूर्ण चिट्ठीमें प० टोडरमलने अध्यात्मवादकी ऊँची बातें कही हैं। सविकल्पके द्वारा निर्विकल्पक परिणाम होनेका विधान करते हुए लिखा है—

"वही सम्यक्त्वी कदाचित् स्वरूप ध्यान करनेको उद्यमी होता है, वहाँ प्रथम भेदिविज्ञान स्वपरका करे, नोकर्म-द्रव्यकर्म-भावकर्म रिहत केवल चैतन्य-चमत्कारमात्र अपना स्वरूप जाने; पश्चात् परका भी विचार छूट जाय, केवल स्वात्मविचार ही रहता है; वहाँ अनेक प्रकार निजस्वरूपमें अहंबुद्धि धरता है। चिदानन्द हूँ, शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ, इत्यादिक विचार होनेपर सहज ही आनन्द-तरंग उठती है, रोमांच हो आता है, तत्पश्चात् ऐसा विचार तो छूट जाय, केवल चिन्मात्र स्वरूप भासने लगे; वहाँ सर्वपरिणाम उस रूपमें एकाग्र होकर प्रवर्तते हैं; दर्शन-ज्ञानादिकका व नय-प्रमाणादिकका भी विचार विलय हो जाता है।"

चैतन्य स्वरूपका जो सविकल्पसे निश्चय किया था, उस ही में व्याप्य-व्यापक-रूप होकर इस प्रकार प्रवृत्तता है जहाँ ध्याता-ध्येयपना दूर हो गया। सो ऐसी दशाका नाम निर्विकल्प अनुभव है। बड़े नयचक्र ग्रन्थमें ऐसा ही कहा है---

> तच्चाणेसणकाले समयं बुज्झेहि जुत्तिमग्गेष । जो आराइण समये पच्चक्खो अणुहवो जम्हा ॥२६६॥"

शुद्ध आत्माको नय-प्रमाण द्वारा अवगत कर जो प्रत्यक्ष अनुभव करता है वह सिवकल्पसे निर्विकल्पक स्थितिको प्राप्त होता है। जिस प्रकार रत्नको खरीदनेमें अनेक विकल्प करते हैं, जब प्रत्यक्ष उसे पहनते हैं तब विकल्प नहीं है, पहननेका सुख ही है। इस प्रकार सिवकल्पके द्वारा निर्विकल्पका अनुभव होता है। इसी चिट्ठीमें प्रत्यक्ष-परोक्ष प्रमाणोंके भेदके पश्चात् परिणामोंके अनुभवकी चर्चा की गई है। कथनकी पृष्टिके लिए आगमके ग्रन्थोंके प्रमाण भी दिये गये हैं।

पं॰ टोडरमल गद्यलेखकके साथ किव भी हैं। उनके किवहृदयका पता टीकाओंमे रिचत पद्योंसे प्राप्त होता है। लब्धिसारकी टीकाके अन्तमें अपना परिचय देते हुए लिखा है—

मैं हों जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो;
लग्यो है अनादि ते कलक कमं-मलको।
वाहीको निमित्त पाय रागादिक भाव भए,
भयो है शरीरको मिलाप जैसे खलको॥
रागादिक भावनको पायके निमित्त पुनि,
होत कर्मबन्ध ऐसो है बनाव कलको।
ऐसे ही भ्रमत भयो मानुष शरीर जोग,
बने तो बने यहाँ उपाय निज थलको॥

# दौलतराम द्वितीय

किव दौलतराम द्वितीय लब्घप्रतिष्ठ किव हैं। ये हाथरसके निवासी और पल्लीवाल जातिके थे। इनका गोत्र गंगटीवाल था, पर प्रायः लोग इन्हें फतेह-पुरी कहा करते थे। इनके पिताका नाम टोडरमल था। इनका जन्म वि० सं० १८५५ या १८५६के मध्य हुआ था।

कविके पिता दो भाई थे। छोटे भाईका नाम चुन्नीलाल था। हाथरसमें ही दानो भाई कपड़ेका व्यापार करते थे। अलीगढ़ निवासी चिन्तामणि कविके

रनपुर में । जिस समय झेंटका यान छापने बेठते थे, उस समय चीकीपर योग्यटसार, जिकोकसार और बात्पानुशासन संगोको निरावणान कर केते थे और छापनेके कामके साथ-साथ ७०-८० एकोक या गायाएँ मी कण्डाप्र कर केते थे।

वि० सं० १८८२में मयुरा निवासी सैठ मनीरामजी पं० चम्पालाजीके साथ हाथरस आये और ज्ञक पण्डितजीको गोम्मटसारका स्वाच्याय करते हुए देसकर बहुत प्रसन्त हुए तथा अपने साथ मयुरा लिखा ले गये। वहाँ कुछ दिन तक रहनेके परचात् आप सासनी या लक्करमें झाकर रहने लगे।

कविके दो पुत्र हुए । बड़े पुत्रका नाम टीकाराम था । इनके वंशव आज-कल मी लक्करमें निवास करते हैं।

कहा जाता है कि कविको अपनी मृत्युका परिकान अपने स्वर्गवाससे छः दिन पहले ही हो गया था। अतः उन्होंने अपने समस्त कुटुम्बियोंको एकत्र कर कहा—"आजसे छठवें दिन मध्याह्नके पश्चात् में इस शरीरसे निकलकर अन्य शरीर धारण करूँगा। अतः आप सबसे क्षमायावना कर समाधिमरण ग्रहण करता हूँ।" सबसे क्षमायावना कर संवत् १९२३ मार्गशीर्ष कृष्ण-अमा-वस्थाको मध्याह्नमें दिल्लीमें अपने प्राणींका त्याग किया था।

कविवरके समकालीन विद्वानोंमें रत्नकरण्डश्रावकाचारके वचनिकाकर्ता पं० सदासुख, बुघजन विलासके कर्त्ता बुघजन, तीस-चौबीसी बादि कई ग्रंथोंके रचियता वृन्दावन, चन्द्रप्रभकाव्यकी वचनिकाके कर्त्ता तनसुखदास, प्रसिद्ध भजनरचियता भागचन्द्र और पं० बख्तावरमल बादि प्रमुख हैं।

### रचनाएँ

इनकी दो रचनाएँ उपलब्ध हैं—१. छहढाला और २. पदसंग्रह। छहढालाने तो कविको अमर बना दिया है। भाव, भाषा और अनुभूतिकी दृष्टिसे रचना बेजोड़ है। जैनायमका सार इसमें अंकित कर 'गागरमें सागर' भर देनेकी कहा-बतको चरितार्थ किया है। इस अकेले ग्रंथके अध्ययनसे जैनागमके साथ परिचय प्राप्त किया जा सकता है।

पदसंग्रहमें विविध प्रवृत्तियोंका विष्लेषण किया गया है। कवि कहता है कि मनकी बुरी बादत पड़ गयी है, जिससे अनादिकालसे विषयोंकी ओर दौड़ता रहता है। कवि कहता है—

हे मन, तेरी कुटेब यह, करन-विषयमें चार्व है।। टेक ।। इन्होंके वश तू अनादि ते, निष स्वरूप न कखावे है। पराचीन छिन-छिन समाकुछ, दुरगति-विपति चसावे है।। हे० मन० ॥१॥

सानार्वतुस्य कान्यकार एवं केसक : २८९

फरस-विषयके कारण वारन, गरत परत दुःख पाने है। रसना इन्द्रीवश झझ जलमें, कंटक कठ छिदाने है। है० मन०।।सा

इनके पद विषयकी दृष्टिसे १. रक्षाकी भावना, २. आत्म भत्सैना, ३. भयदर्शन, ४. आश्वासन, ५. चेतावनी, ६. प्रभुस्मरणके प्रति आग्रह, ७. आत्मदर्शन होनेपर अस्फुट वचन, ८. सहज समाधिकी आकांक्षा ९. स्वपदकी अकांक्षा, १०. संसार विश्लेषण, ११. परसत्त्वबोधक और १२. आत्मानन्द श्रेणीमें विभक्त किये जा सकते हैं।

भत्संना विषयक पदोंमें कविने विषय-वासनाके कारण मिलन हुए मनको फटकारा है तथा कवि अपने विकार और कषायोंका कच्चा चिट्ठा प्रकटकर अपनी आत्माका परिष्कार करना चाहता है। भयदर्शन सम्बन्धी पदोंमें मनको भय दिखलाकर आत्मोन्मुख किया गया है। कवि आत्मानुभूतिकी ओर झुकता हुआ कहता है—

मान ले या सिख मोरी, झुकै मत भोगन ओरी।। भोग भुजंग भोग सम जानो, जिन इनसे रित जोरी। ते अनन्त भव-भीम भरे दुख, परे अघोगित खोरी,

बँघे दृढ़ पातक डोरी ॥ मान लेला

इस प्रकार किव दौलतरामके पदोंमें भावावेश, उन्मुक्त प्रवाह, आन्तरिक संगीत, कल्पनाकी तूलिका द्वारा भाविचत्रोंको कमनीयता, आनन्द विह्वलता, रसानुभूतिकी गम्भीरता एवं रमणीयताका पूरा समन्वय विद्यमान है।

### पण्डित जयचन्द् छावड़ा

हिन्दी जैन साहित्यके गद्य-पद्य लेखक विद्वानोंमें पण्डित जयचन्दजी छावड़ा-का नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने पूज्यपादकी सर्वार्थसिद्धिकी हिन्दी टीका समाप्त करते हुए अन्तिम प्रशस्तिमें अपना परिचय अंकित किया है—

काल अनादि भ्रमत संसार, पायो नरभव मैं सुखकार । जन्म फागई लयौ सुथानि, मोतीराम पिताकै आनि ॥ पायो नाम तहां जयचन्द, यह परजाल तण् मकरंद । द्रव्य दृष्टि मैं देलृँ जबै, मेरा नाम आतमा कबै॥ गोत छावड़ा श्रावक धर्म, जामें भली किया शुभकर्म । ग्यारह वर्ष अवस्था भई, तब जिन मारगकी सुधि लही ॥ × × ×

निमित्त पार्व जयपुरमें आय, बड़ी जु बौकी देखी भाषा।
गुणा कोक सामगी बले, झानी पंडित बहुत मिले।
पहले थे वंशीयर नाम, धरै प्रभाव भाव सुम ठाम।।
टोडरमल पंडित मित खरी, गोमटसार बचिनका करी।
ताकी महिमा सब जन करें, वार्चे पढ़ें बुद्धि विस्तरें।।
दीलतराम गुणी अधिकाय, पंडितराय राजमें जाय।
ताकी बुद्धि छसे सब खरी, तीन प्रमाण वचनिका करी।।
रायमल्ल त्यागी गृह वास, महाराम बत शोल निवास।
में हूँ इनकी संगति ठानि, बुधसाक जिनवाणी जानि।।

अर्थात् किवका जन्म फागी नामक ग्राममें हुआ था। यह ग्राम जयपुरसे डिग्गीमालपुरा रोडपर ३० मीलकी दूरीपर बसा हुआ है। यहाँ आपके पिता मोतीरामजी पटवारीका काम करते थे। इसीसे आपका वंश पटवारी नामसे प्रसिद्ध रहा है।

११ वर्षकी अवस्था व्यतीत हो जानेपर किवका ध्यान जैनधर्मकी और गया और उसीमें अपने हितको निहित समझकर आपने अपनी श्रद्धाको सृदृढ़ बनाने-का प्रयत्न किया। फलतः जयचन्दजीने जैनदर्शन और तत्त्वज्ञानके अध्ययनका प्रयास किया। वि० सं० १८२१में जयपुरमें इन्द्रध्वज पूजा महोत्सवका विशाल आयोजन किया गया था। इस उत्सवमें आचार्यकल्प पंडित टोडरमलजीके आध्यात्मक प्रवचन होते थे। इन प्रवचनोंका लाभ उठानेके लिए दूर-दूरके व्यक्ति वहां आये थे। पण्डित जयचन्द भी यहां पधारे और जैनधर्मको बोर इनका पूर्ण झुकाव हुआ। फलतः ३-४ वर्षके पश्चात् ये जयपुरमें ही आकर रहने लगे। जयचन्दजीने जयपुरमें सेद्धान्तिक ग्रन्थोंका गम्भीर अध्ययन किया।

जयचन्दजीका स्वभाव सरल और उदार था। उनका रहन-सहन और वेश-भूषा सीधी-सादी थी। ये श्रावकीचित क्रियाओंका पालन करते थे और बड़े बच्छे विद्याव्यसनी थे। अध्ययनार्थियोंकी भीड़ इनके पास सदा लगी रहती थी। इनके पुत्रका नाम नन्दलाल था, जो बहुत ही सुयोग्य विद्वान् था और पण्डितजीके पठन-पाठनादि कार्यों में सहयोग देता था। मन्नालाल, उदयचन्द और माणिकचन्द इनके प्रमुख शिष्य थे।

एक दिन जयपुरमें एक विदेशी विद्वान शास्त्रायें करनेके लिए खाया। नगरके अधिकांश विद्वान उससे पराजित हो चुके थे। अतः राज्य कर्मचारियों और विद्वान पंचीने पण्डित जयचन्दजीसे, उक्त विद्वान्से शास्त्रायें करनेकी प्रार्थना की । पर उन्होंने कहा कि आप मेरे स्थानपर मेरे पुत्र नन्दकालकों है जाइये। यही उस विद्वानको शास्त्रार्थमें परास्त कर देगा। हुआ भी यही। नन्दकालने अपनी युक्तियोंसे उस विद्वानको परास्त कर दिया। इससे नन्द-लालका बड़ा यहा क्याप्त हुआ और उसे नगरको ओरसे उपाधि दी गयो। नन्दकालने जयचन्दजीको सभी टीकाग्रन्थोंमें सहायता दी है। सवार्थसिदिकी प्रशस्तिमें लिखा है—

लिखी यहै जयचन्दनै सोघो सुत नन्दलाल। बुघलिख भूलि जु शुद्ध करी बांचौ सिखे वो बाल।। नन्दलाल मेरा सुत गुनो बालपने ते विद्यासुनी। पण्डित भयो बड़ो परवीन ताहूने यह प्रेरणकीन।।

पण्डित जयचन्दजीका समय वि० स०को १९वीं शती है। इन्होंने निम्त-लिखित ग्रंथोंकी भाषा वचनिकाएँ लिखी हैं—

- १. सर्वार्थसिद्धि वचनिका (वि॰ सं० १८६१ चैत्र शुक्ला पञ्चमी)
- २. तत्वार्थसूत्र भाषा
- ३. प्रमेयरत्नमाला टीका (वि० सं० १८६३ आषाढ़ शुक्ला चतुर्थी बुधवार)
- ४. स्वामिकात्तिकेयानुप्रेक्षा ।वि० सं० १८६३ श्रावण कृष्णा तृतीया)
- ५. द्रव्यसंग्रह टीका (वि० सं० १८६३ श्रावण कृष्णा चतुरंशो और दोहा-मय पद्यानुवाद)
- ६. समयसार टीका (वि० सं० १८६४ कार्तिक कृष्णा दशमी)
- ७. देवागमस्तोत्र टीका (वि० सं० १८६६)
- ८. अष्टपाहुड भाषा (वि॰ स० १८६७ भाद्र शुक्ला त्रयोदशी)
- ९. ज्ञानार्णव भाषा (वि॰ सं० १८६९)
- १०. भक्तामर स्तोत्र (वि० सं० १८७०)
- ११. पद संग्रह
- १२. चन्द्रप्रभचरित्र (न्यायविषयिक) भाषा । वि० सं० १८७४
- १३. धन्यकुमारचरित्र

पण्डित जयचन्दकी वचिनकाओंकी भाषा ढूढारी है। क्रियापदोंके परिवित्तित करनेपर उनकी भाषा आधुनिक खड़ी बोलीका रूप ले सकती है। उदाहरणार्थं यहाँ दो एक उद्धरण प्रस्तुत किये जाते हैं—

"बहुरि वचन दोय प्रकार हैं, द्रव्यवचन, भाववचन । तहाँ वीर्यान्तराय मतिश्रुतज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशम होतें अंगोपांगनामा नामकर्मके उदयतैं आत्माके बोलनेकी सामर्थ्यं होय, सो तौ भाववचन है। सो पुद्गलकर्मके निमित्त-

तें जवा तातें पुर्गलका कहिये बहुरि तिस बोलनेका सामध्यें सहित जात्वाकरि कंट लालुवर कीम बादि स्थाननिकरि प्रेरे के पुर्गल, ते बचनकप परिणये ते पुर्गल ही है। ते श्रोत्र इन्त्रियके विषय हैं, और इन्द्रियके प्रहण ग्रोग्य नाहीं हैं। जैसे झाणइन्द्रियका विषय गैंसप्रव्य है, तिस झाण कें रसादिक प्रहण योग्य नहीं हैं तैसे ।"—सर्वार्थसिद्धि ५-१९।

"जैसे इस लोकविषें सुवर्ण अर रूपाकू गालि एक किये एक पिडका व्यवहार होता है, तैसे आत्माके अर शरीरके परस्पर एक क्षेत्रावगाहुकी अवस्था होते, एक पणाका व्यवहार है, ऐसे व्यवहार मात्र ही करि आत्मा अर शरीरका एकपणा है। बहुरि निश्चयते एकपणा नाहीं है, जाते पीला अर पांडुर है स्वमाव जिनका ऐसा सुवर्ण अर रूपा है, तिनके जैसे निश्चय विचारिये तब अत्यन्त भिक्षपणा करि एक-एक पदार्थपणाकी अनुपपत्ति है, ताते नानापना ही है। तैसे ही आत्मा अर शरीर उपयोग स्वभाव हैं। तिनिके अत्यन्त भिक्षपणाते एक पदार्थपणाकी प्राप्ति नाहीं ताते नानापणा ही है। ऐसा प्रगट नय विभाग है।"—समयसार २८

### दीपचन्दशाह

दीपचन्दशाह वि०के १८वीं शताब्दीके प्रतिभावान विद्वान् और कि हैं।
ये सांगानेरके रहनेवाले थे और बादमें आकर आमेरमें रहने लगे। इन्होंने अपने
प्रन्थोंकी प्रशस्तिमें अपना जीवन परिचय, माता-पिता या गुरुपरम्परा आदिके
सम्बन्धमें कुछ नहीं लिखा है। किवकी वेश-मूषा अत्यन्त सादी थी। ये आत्मानुभूतिके पुजारी थे। तेरह पंथी सम्प्रदायके अनुयायी भी इन्हें बताया गया है।
किव दीपचन्दका गोत्र काशलीवाल था। इनको रचनाओंके अध्ययनसे यह
स्पष्ट मालूम होता है कि इनके पावन हृदयमें संसारी जीवोंकी विपरीतामिनवेशमय परिणितको देखकर, इन्हें अत्यन्त दु:ख होता था। ये चाहते थे कि
संसारके सभी प्राणी स्त्रो, पुत्र, मित्र, अन, धान्यादि बाह्य पदार्थोंमें आत्मबुद्धि
न करे, उन्हें भ्रमवश अपने न माने। उन्हें कर्मोदयसे प्राप्त समझे तथा उनमें
कर्तृत्व बुद्धिसे सम्पन्न अहंकार, ममकार रूप परिणितको न होने दे।

कवि दीपचन्द मेघाबी कवि हैं, इन्होंने 'चिद्विलास' नामक ग्रन्थ वि० सं० १७७९में समाप्त किया है। इनका गद्य अपरिमाजित और आरम्भिक अवस्थामें है। इनकी भाषा ढूढ़ारी और वजमिश्रित है। रचनाएँ निम्नलिखित हैं—

आचार्यतुल्य कान्यकार एवं क्षेत्रक : २९३

- १. चिद्रविकास
  - २. अनुभवप्रकाश
    - ३. गुणस्थानभेद
    - ४. बात्मावलोकन
    - ५. भावदीपिका
    - ६ परमार्थंपुराण

ये रचनाएँ गद्यमें लिखी गयी हैं।

- ७. अध्यातम पच्चीसी
- ८. द्वादशानुप्रेक्षा
- ९. ज्ञानदर्पण
- १०. स्वरूपानन्द
- ११. उपदेशसिद्धान्त

किवने गद्य रचनाओं में अपने भावोंको पूर्णतया स्पष्ट करनेका प्रयास किया है। पद्यमें भी इन्होंने सहजरूपमे अपने भावोंको अभिव्यक्त किया है। यहाँ उदाहरणार्थ ज्ञानार्णव और उपदेशरत्नमालासे दो एक पद्य उद्धृत किये जाते हैं—

अलख अरूपी अजआतम अमित तेज, एक अविकार सारपद त्रिभुवनमें। चिरलों सुभाव जाको समै हू सम्हारो नांहि, परपद आपो मानि मम्यो भववनमे।। करम कलोलिनमें मिल्यो है निशङ्कमहा, पद-पद प्रतिरागी भयो तन-तनमें। ऐसी चिरकालको बहु विपत्ति विलाय जाय नेकहू निहार देखो आप निजधनमें।।
——ज्ञानदर्गण, पद्य ४६

× × × ×

मानि पर आपौ प्रेम करत शरीरसेती, कामिनी कनकमांहि करै मोह भावना । लोकलाज लागि मूढ आपनौ अकाज करै, जानै नहीं जे जे दुख परगति पावना ॥ परिवार प्यार करि बाँधें भव-भार महा, बिनु ही विवेक करै कालका गमावना । कहै गुरुज्ञान नाव बैठ भव सिन्धुत्तरि, शिवधान पाय सदा अचल रहावना ॥ उपदेशरत्नमाला, पद्य ६

कविकी प्रतिभाका प्रवेश आध्यात्मिक रचनाओके लिखनेमें विशेषरूपसे हुआ है।

## सदासुख काशलीवाल

वि०की १९ वीं शतीके विद्वानोंमें पण्डित सदासुख काशलीवालका महत्व-२९४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी बाचार्य-परम्परा पूर्ण स्थान है। इनका जन्म वि० सं० १८५२ में ब्रयपुरनगरमें हुआ था। इनके पिताका नाम दुलीचन्द और गोत्र काशलीवाल था। इनका जन्म डेडराववंशमें हुआ था। अर्थप्रकाशिकाकी वचनिकामें अपना परिचय देते हुए लिखा है—

डेडराजके वंश मोहि इक किंचित् जाता । दुलीचन्दका पुत्र काशकीवाल विख्याता ॥ नाम सदासुख कहें आत्मसुखका बहु इच्छुक । सो जिनवाणो प्रसाद विषयतें भये निरिच्छुक ॥

पण्डित सदासुखजी बड़े अध्ययनशील थे। ये सदाबारी, आत्मिन मेंय, अध्यात्मरिक्ष और धार्मिक लगनके व्यक्ति थे। ये परम संतोषी थे। आजी-विकाके लिए थोड़ा-सा कार्य कर लेनेके पश्चात् अध्ययन और चिन्तनमें रत रहते थे। इनके गुरु पण्डित पञ्चालालकी और प्रगुरु पण्डित अयचन्दजी छावड़ा थे। इनका ज्ञान भी अनुभवके साथ-साथ वृद्धिगत होता गया था। बीसपंधी आम्नायके अनुयायी होनेपर भी तेरहपंथी आम्नायके प्रति किसी भी प्रकारका विद्वेष नहीं था। इनके शिष्योंमें पण्डित पञ्चालाल संगी, नाथूराम दोषी और पण्डित पारसदास निगोत्या प्रधान हैं। पारसदासने 'ज्ञानसूर्योदय'नाटककी टीकामें इनका परिचय देते हुए इनके स्वभाव और गुणोंपर प्रकाश डाला है—

लौकिक प्रवीना तेरापंथ मौहि लीना,

मिथ्याबृद्धि करि छीना जिन आतमगुण चीना है।
पढ़ें औ पढ़ावें मिथ्या अलटकूँ कढ़वें,
ज्ञानदान देय जिन मारग बढ़ावें हैं।
दीसें घरवासी रहें घरहूर्ते उदासी,
जिनमारग प्रकाशी जग कीरत जगमासी है।
कहां लो कहीजे गुणसागर सुखदास जूके,
ज्ञानामृत पीय बहु मिथ्याबृद्धि नासी है।

पण्डित सदासुखजीके गाहँस्थ्यजीवनके सम्बन्धमें विशेष जानकारी प्राप्त
नहीं है, फिर भी इतना तो कहा जा सकता है कि पण्डितजीको एक पुत्र था,
जिसका नाम गणेशीलाल था। यह पुत्र भी पिताके अनुरूप होनहार और
विद्वान् था, पर दुर्भाग्यवश २० वर्षकी अवस्थामें ही इकलौते पुत्रका वियोग हो
जानेसे पण्डिजीपर विपत्तिका पहाड़ टूट पड़ा। संसारी होनेके कारण पण्डितजी
भी इस आधातसे विचलितसे हो गये। फलतः अजमेर निवासी स्वनामधन्य
सेठ मूलचन्दजी सोनीने इन्हें जयपुरसे अजमेर बुला लिया। यहाँ आनेपर इनके
दु:खका उफान कुछ शान्त हुआ। इनका समाधिमरण वि॰ सं० १९२३में
हुआ। इनकी रचनाएँ निम्नलिखित हैं—

. बाचार्यतुल्य काव्यकार एवं छेखक : २९५

- े १. मनवती आराधना वचनिका
- र स्त्रजीकी क्रयुवचितका
  - ३. अर्थ प्रकाशिकाका स्वतन्त्र ग्रन्थ
- 🕝 😾 अकलंकाष्ट्रक वचनिका
  - ५. रत्नकरंडश्रावकाचार वचनिका
    - ६. मृत्युमहोत्सव वचनिका
    - ७. नित्यनियम पूजा
    - ८. समयसार नाटकपर भाषा वचनिका
    - ९. न्यायदोपिका वचनिका
    - १०. ऋषिमंडलपूजा वचनिका

पण्डित सदासुखजीको भाषा ढूँढारी होनेपर भी, पण्डित टोडरमलजी और पण्डित जयचन्दजीको अपेक्षा अधिक परिष्कृत और खड़ी बोलीके अधिक निकट है। भगवती आराधनाकी प्रशस्तिकी निम्नलिखित पंकियाँ द्रष्टव्य हैं—

> मेरा हित होनेको और, दीखें नाहि जगतमें ठौर। यातें भगवित शरण जुगही, मरण आराधन पाऊँ सही।। हे भगवित तेरे परसाद, मरणसमें मित होहु विषाद। पंच परमगुरु पदकरि ढोक, संयम सहित लहु परलोक।।

### पण्डित भागचन्द

१९वीं शताब्दीके अन्तिम पाद और २०वीं शताब्दीके प्रथम पादके प्रमुख विद्वानोंमें पण्डित भागचन्दजीकी गणना है। ये संस्कृत और प्राकृत भाषाके साथ हिन्दी भाषाके भी मर्मज्ञ विद्वान् थे। ग्वालियरके अन्तर्गत ईसागढ़के निवासी थे। इनकी जाति ओसवाल और धर्म दिगम्बर जैन था। दर्शनशास्त्रके विशिष्ट अभ्यासी थे। संस्कृत और हिन्दी दोनों ही भाषाओं मे कविता करनेकी अपूर्व क्षमता थी। शास्त्रप्रवचन और तत्वचर्चामें इनको विशेष रस आता था। ये सोनागिरि क्षेत्रपर वार्षिक मेलेमें प्रतिवर्ष सम्मिलित होते थे और शास्त्रप्रवचन द्वारा जनताको लाभान्वित करते थे। कविका अन्तिम समय आधिक कठिनाईमें व्यतीत हुआ है। इनकी 'प्रमाणपरीक्षा'की टीकाका रचनाकाल सं० १९१३ है। अत: कविका समय २० वीं शताब्दीका प्रारम्भिक भाग है।

कवि द्वारा रिचत पदोंसे उनके जीवन और व्यक्तित्वके सम्बन्धमें अनेक जानकारीकी बातें प्राप्त होती हैं। जिनभक्त होनेके साथ कवि आरमसाधक भी

हैं, प्रतिदिन सामाधिक करना तथा सांसारिक मोगोंको निस्तार समझना और साहित्यसेवा तथा सरस्वती बाराधनको बीवनका प्रमुख तस्य मानना क्रिकी विशेवताओंके बन्तर्गत है। कविको निम्नलिखित रचनाएँ उपलब्ध होती है—

- १. महाबीराष्ट्रक (संस्कृत)
  - २. वमितगतित्रावकाचार वचितका
  - ३. उपदेशसिद्धान्तरत्नमाला दचनिका
  - ४. प्रमाणपरीक्षा वचनिका
  - ५. नेमिनाचपुराण
  - ६. ज्ञानसूर्योदय नाटक वचनिका
  - ७. पद संग्रह

कवि भागचन्दकी प्रतिभाका परिचय उनके पदसाहित्यसे प्राप्त होता है। इनके पदोंमें तकविचार और चिन्तनकी प्रधानता है। निम्नलिखिस पदमें दार्शनिक तत्त्वोंका सुन्दर विश्लेषण हुआ है—

जे दिन तुम विवेक बिन खोये।।टेक।।
मोह वारुणी पी अनादि तें, परपदमें चिर सोये।
सुख करंड चितपिंड आपपद, गुन अनन्त निंह जीये॥ जे दिन०॥
होहि बहिमुंख हानि राग रुख, कमंबीज बहु बोये।
तसु फल सुख-दुःख सामग्री लखि, चितमें हरके रोये॥ जे दिन०॥
घवल ध्यान शुचि सलिल पूरतें, आस्रव मल निंह घोये।
परद्रव्यनिकी चाह न रोकी, विविध परिग्रह ढोये॥ जे दिन०॥
अब निजमें निज जान नियत तहां, निज परिनामसमोये।

यह शिव-मारग समरस सागर, 'भागचंद' हित तो ये।। जे दिन०।।
विशुद्ध दार्शनिक समान किवने तत्त्वार्थं श्रद्धानी और ज्ञानीकी प्रशंसा की है। यद्यपि वर्णनमें किवने रूपक, उत्प्रेक्षा बलंकारोंका आलम्बन लिया है, किन्तु शुक्त सैद्धान्तिकता रहतेसे भाव और रसकी कमी रह गयी है। ज्ञानी जीव किस प्रकार संसारमें निर्मय होकर विचरण करता है तथा उन्हें अपना आचार-व्यवहार किस प्रकार रखना चाहिये, इत्यादि विषयका विश्लेषण करनेवाले पदोंमें किवका चिन्तन विद्यमान है, पर मावुकता नहीं है। हाँ प्रार्थनापरक पदोंमें मूर्त-अमूर्तको आलम्बन लेकर किवने अपने अन्तर्जगतकी अभिव्यक्ति अनूठे दंगसे की है। किवके पदोंमें विराट कल्पना, अगाध दार्शनिकता और सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विशेषताएँ हैं।

''निज कारज काहे न सारे रे भूले प्रानी''; ''जीव तू ज्ञमत सदैव बकेला

वाचार्यवुस्य कान्यकार एवं केसक : २९७

संगसाबी कोई नहीं तेरा", एवं "मोसम कौन कुटिल खल कासी। तुम सम कलिमल दलन न नामी" पदोंमें किन अपनी भावनाओंका निविद्ध रूप प्रदक्षित किया है। इस प्रकार किन भागचन्द अपने क्षेत्रके प्रसिद्ध किन हैं।

### बुधजन

इनका पूरा नाम वृद्धिचन्द था। ये जयपुरके निवासी और खण्डेलवाल जैन थे। इनका समय अनुमानतः १९वीं शताब्दीका मध्यभाग है।

बुधजन नीतिसाहित्य निर्माताके रूपमें प्रतिष्ठाप्राप्त हैं। इनकी रचनाओं में कई रचनाएँ नीतिसे सम्बन्धित हैं। ग्रन्थोंकी रचना सं० १८७१ से १८९२ तक पायी जाती है। अभी तक इनकी निम्नलिखित रचनाएँ उपलब्ध हैं—

- १. तत्त्वार्थबोध (वि० सं० १८७१)
- २. योगसार भाषा
- ३. पञ्चास्तिकाय (वि० सं० १८९१)
- ४. बुधजनसतसई (वि० सं० १८७९)
- ५. बुघजनविलास (वि० सं० १८९२)
- ६. पद संग्रह

बुधजनसतसईमें देवानुरागशतक, सुभाषित नीति, उपदेशान्धकार और विराग भावना ये चार विभाग हैं और ६९५ दोहे हैं। बुधजनने दया, मित्र, विद्या, संतोष, धेर्य, कर्मफल, मद, समता, लोभ, धन, धनव्यय, वचन, द्यूत, मांस, मद्य, परनारीगमन, वेश्यागमन, शोक आदि विषयोंपर नीतिपरक उक्तियाँ लिखी हैं। इन उक्तियोंपर वसुनन्दि, हारीत, शुक्र, गुरु, पुत्रक बादि प्राचीन नीतिकारोका पूर्णप्रभाव है। कविताकी दृष्टिसे बुधजनसतसईके दोहे उतने महत्त्वपूर्ण नही हैं, जितने नीतिकी दृष्टिसे। कविने एक-एक दोहेमें जीवनको गतिशील बनानेवाले अमुल्य सन्देश भरे है। कवि कहता है—

एक चरन हूँ नित पढ़ै, तो काटे अज्ञान।
पनिहारीकी लेज सो, सहज कटै पाषान।।
महाराज महावृक्षकी, सुखदा शीतल छाय।
सेवत फल भासे न तौ, छाया तो रह जाय॥
पर उपदेश करन निपुन, ते तौ लखे अनेक।
करें समिक बोलें सिमक, ते हजारमें एक॥
विपताको धन राखिये, धन दीजें रिख दार।
आतम हितकों छाड़िए, धन, दारा, परिवार॥

कतिपम दोहे तो सुकसी, कबीर और रहीसके दोहोंसे बनुप्राणित दिखलायी पड़ते हैं। विरागमावना सण्डमें कविने संसारकी असारताका बहुत ही सुन्दर और सणीव वित्रण किया है। इस सण्डके सभी दोहें रोचक और मनोहर हैं। दृष्टान्दों द्वारा संसारकी वास्तविकताका वित्रण करनेमें कविको अपूर्व सफलता मिली है। वस्तुका चित्र नेत्रोंके सामने मूर्तिमान होकर उपस्थित होता है—

को है सुत को है तिया, काको धन परिवार।

वाके मिले सरायमें, विछुरेंगे निरधार॥

वाया सो नाहीं रह्या, दशरथ लख्यन राम।

तु कैसें रह जायगा, झूठ पापका धाम॥

बुधजनका पदसंग्रह भी विभिन्न राग-रागनियोंसे युक्त है। इस संग्रहमें २४३ पद है। इन पदोंमें अनुभूतिकी तीवता, लयात्मक संवेदनशीलता और समाहित भावनाका पूरा अस्तित्व विद्यमान है। आत्मशोधनके प्रति जो जाग-रूकता इनमें है, वह बहुत कम कवियोंमें उपलब्ध है। इनकी विचारोंकी कल्पना और आत्मानुभूतिको प्रेरणा पाठकोंके समक्ष ऐसा सुन्दर चित्र उपस्थित करती है, जिससे पाठक आत्मानुभूतिमें लीन हुए बिना नहीं रह सकता—

में देखा आतम रामा ॥ टेक० ॥

रूप, फरस. रस, गंध तें न्यारा, दरस-ज्ञान-गुन धामा । नित्य निरंजन जाके नाहीं, क्रोध, लोभ-मद कामा ॥ मैं देखा० ॥

पानी पै ल्या पाल न बांधी, फिर पीछे पछतायो ॥ भजन॰ ॥ रामा-मोह भये दिन खोवत, आशापाश बंधायो । जप-तप संजम दान न दीनी, मानुष जनम हरायो ॥ भजन० ॥

स्पष्ट है कि बुधजनकी भाषापर राजस्थानीका प्रभाव है । पदोंमें राजस्थानी प्रवाह और प्रभाव दोनों ही विद्यमान है ।

#### वृन्दावनदास

किव वृन्दावनका जन्म शाहाबाद जिलेके वारा नामक गाँवमें सं० १८४२ में हुआ था। ये गोयल गोत्रीय अग्रवाल थे। किवके वंशधर वारा छोड़कर काशीमें आकर रहने लगे। किवके पिताका नाम धर्मचन्द्र था। बारह वर्षकी अवस्थामें वृन्दावन अपने पिताके साथ काशी आये थे। काशीमें लोग बाबर शहीदकी गलीमें रहते थे।

आचार्यतुल्य कान्यकार एवं से**स**कः २९९

वृत्वावनकी मालाका नाम सिताबी और स्त्रीका साथ श्रीकृषि था। इनकी पत्नी बड़ी वर्मात्मा और पतिवता थी। इनकी ससुराक भी काशीके ठठेरी बाजारमें थी। इनके स्त्रसुर एक बड़े भारी श्रीकृष्ट । इनके यहाँ उस समय टकसालाका काम होता था। एक दिन एक किरानी अंग्रेज इनके स्त्रसुरकी टकसाला देखने आया। वृन्दावन भी उस समय वहीं उपस्थित थे। उस समय किरानी अंग्रेजने इनके स्त्रसुरसे कहा—"हम तुम्हारा कारखाना देखना चाहते हैं कि उसमें कैसे सिक्के तैयार होते हैं।" वृन्दावनने उस अंग्रेज किरानीको फटकार दिया और उसे टकसाला नहीं दिखलायी। वह अंग्रेज नाराज होता हुना वहाँसे चला गया।

संयोगसे कुछ दिनोंके उपरान्त वही अंग्रेज किरानी काशीका कलक्टर होकर आया। उस समय वृन्दाबन सरकारी खर्जांचीके पदपर आसीन थे। साहब बहादुरने प्रथम साक्षात्कारके अनन्तर ही इन्हें पहचान लिया और मनमें बदला लेनेकी बरूवती भावना जागृत हुई। यद्यपि कविवर अपना काम ईमानदारी, सच्चाई और कुशलतासे सम्पन्न करते थे, पर जब अफसर ही विरोधी बन जाये तब कितने दिनों तक कोई बच सकता है। आखिरकार एक जाल बनाकर साहबने इन्हें तीन वर्षकी जेलकी सजा दे दी और इन्होंने शान्ति पूर्वक उस अंग्रेजके अत्याचारोंको सहा।

कुछ दिनके उपरान्त एक दिन प्रातःकाल ही कलक्टर साहब जेलका निरीक्षण करने गये । वहाँ उन्होंने कविको जेलकी एक कोठरीमें पद्मासन लगाये निम्न स्तुति पढ़ते हुए देखा—

> हे दीनबन्धु श्रीपति करुणानिधानजी, अब मेरी व्यथाक्यों न हरो बार क्या लगी।

इस स्तुतिको बनाते जाते थे और भैरबीमें गाते जाते थे। कविता करनेकी इनमें अपूर्व शिक्त थो। जिनेन्द्रदेवके ध्यानमें मग्न होकर धारा प्रवाह कविता कर सकते थे। इनके साथ दो लेखक रहते थे, जो इनकी कविताएँ लिपिबद्ध किया करते थे, परन्तु जेलकी कोठरीमें अकेले ही ध्यान मग्न होकर मगवान-का चिन्तन करते हुए गानेमें लीन थे। इनकी आंखोंसे आंसुओंकी धारा प्रवाहित हो रही थी। साहब बहुत देर तक इनकी इस दशाको देखता रहा। उसने 'खजांची बाबू' 'खजांची बाबू' कहकर कई बार पुकारा, पर कविका ध्यान नहीं टूटा। निदान कलक्टर साहब अपने आफिसको लौट गये और थोड़ी देरमें एक सिपाहीके द्वारा उनको बुलवाया और पूछा—"तुम क्या धाटा और रोटा था" ? वृन्दावनने उत्तर दिया—"अपने भगवान्से तुम्हारे अत्या-

चारकी प्रार्थना करता था। साहबके अनुरोधसे बृन्दावनने पुनः है दीनबन्धु करणानियासकी विनती उन्हें सुनायी और उसका बर्ध भी समझाया। साहब बहुत प्रसन्त हुआ और इस घटनाके तीन दिन बाद ही कारागृहसे उन्हें मुक्त कर दिया गया। तमीसे उक्त विनती संकटमोचन स्तोत्रके नामसे प्रसिद्ध हो गयी है। इनके कारागृहकी घटनाका समर्थन इनकी निम्नलिखित कविहासे भी होता है—

### "श्रीप्रति मोहि जान जन अपनो, हरो विचन दुख दारिद जेल।"

कहा जाता है कि राजघाटपर फुटही कोठीमें एक गार्डन साहब सौदागर रहते थे। इनकी बड़ी भारो दुकान थी। किवने कुछ दिनों तक इस दुकानकी मैनेजरीका कार्य भी किया था। यह अनवरत किवता रचनेमें स्नीन रहते थे। जब ये जिन मन्दिरमें दर्शन करने जाते, तो प्रतिदिन एक विनती या स्तुति रचकर भगवान्के दर्शन करते। इनके साथ देवीदास नामक व्यक्ति रहते थे। इन्हें पद्मावती देवीका इष्ट था। यह शरीरसे बड़े बली थे। बड़े-बड़े पहलवान भी इनसे भयभीत रहते थे। इनके जीवनमें अनेक चमत्कारी घटनाएँ घटी हैं। इनके दो पुत्र थे—अजितदास और शिखरचन्द। अजितदासका विवाह आरामें बाबू मुन्नीलालजीकी सुपुत्रीसे हुआ था। अतः अजितदास आरामें ही आकर बस गये थे। यह भी पिताके समान किव थे।

कवि वृन्दावनकी निम्नलिखित रचनाएँ प्राप्त हैं--

- १. प्रवचनसार
- २. तीस चीबीसी पाठ
- ३. चौबीसी पाठ
- ४. छन्द शतक
- ५. अईत्पाशाकेवली
- ६. वृन्दावनविलास

कवि वृन्दावनको रचनाओंमें भिक्तको ऊँची भावना, धार्मिक सजगता और आत्मिनिवेदन विद्यमान है। आत्मपरितोषके साथ लोकहित सम्पन्न करना ही इनके काव्यका उद्देश्य है। भिक्त विह्वलता और विनम्न आत्म समर्पणके कारण अभिव्यञ्जना शक्ति सबल है। सुकुमार भावनायें, लगत्मक संगीतके साथ प्रस्फुटित हो पाठकके हृदयमें अपूर्व आकाका संचार करती हैं। कवि जिनेन्द्रकी आराधना करता हुआ कहता है—

### निशदिन श्रीजिन मोहि बचार ॥टेक॥

जिनके चरन-कमलके सेवत, संकट कटत अपार ॥ निश्चदिन ॥ जिनको बचन सुपारस-गिंत, मेटत कुमित विकार ॥ निश्चदिन ॥ मव आलाप बुझावत को है, महामेघ जलधार ॥ निश्चदिन ॥ जिनको भगति सहित नित सुरपत, पूजत अष्ट प्रकार ॥ निश्चदिन ॥ जिनको विरद वेद विद वरनत, दारुण दु:ख-हरतार ॥ निश्चदिन ॥ मविक वृन्दकी विधा निवारो, अपनी और निहार ॥ निश्चदिन ॥

धन धन श्री दीनदयाल ॥ टेक० ॥

परम दिगम्बर सेवाधारी, जगजीवन प्रतिपाल। मूल अठाइस चौरासी लख, उत्तर गुण मनिभाल।। घन०।।

महाकिव वृन्दावनदासके चौबीसी पाठसे हर व्यक्ति परिचित्त है। आज उत्तर भारतमें ही नहीं दक्षिण भारतमें भी इस पाठका पूरा प्रचार है। निश्च-यतः किव वृन्दावनदास जन सामान्यके किव हैं।

# हिन्दीके अन्य चर्चित कवि

हिन्दीमें शताधिक छोटे-बड़े किव हुए हैं। हमने पूर्वमें प्रसिद्ध किवयोंका हो इतिवृत्त उपस्थित किया है। इनके अतिरिक्त लब्धप्रतिष्ठ अनेक किय और लेखक भी विद्यमान हैं, पर उनके सम्बन्धमें विस्तृत परिचय देनेका अवसर नहीं है। अतएव संक्षेपमें हिन्दीके कुछ किव और लेखकोंके सम्बन्धमें इतिवृत्त उपस्थित किया जाता है।

#### जयसाग्र

जयसागर नामके दिगम्बर सम्प्रदायमें दो किन हुए हैं। एक काष्ठा संघके नन्दी तटके गच्छसे सम्बन्धित हैं। इनकी गुरुपरम्परामें सोमकीत्ति, विजयसेन यशःकीत्ति, उदयसेन, त्रिभुवनकीत्ति और रत्नभूषणके नाम आये हैं। रत्नभूषण ही जयसागरके गुरु हैं। इनका समय वि० सं० १६७४ है। जयसागर हिन्दी और संस्कृत दोनोंही भाषाओं में काव्यरचना करते थे। संस्कृतमें इनकी पार्श्वपञ्चकल्याणक और हिन्दीमें ज्येष्ठजिनवरपूजा, विमलपुराण, रत्नभूषणस्तुति और तीर्थं जयमाला नामको रचनाएँ हैं।

दूसरे जयसागर ब्रह्म जयसागर हैं। इनका समय वि० सं० की १८वीं शती-का प्रथम पाद है। ये मूलसंघ सरस्वतीगच्छ बलात्कारगणकी सूरत शाखामें

हुए हैं । बनको गृब परम्परामें देवेन्द्रकीशि, विद्यानन्ति, मल्किम्पण, छक्ष्मी चन्द्र, वीरणन्द्र, ज्ञानमूषण, प्रमापन्द्र, वादिचन्द्र और महीचन्द्रके नाम वामें हैं। महीचन्द्रके परचात् मेरचन्द्र मट्टारक पदपर वासीन हुए हैं। ये बह्य जयसागरके गृबमाई थे। मेरचन्द्रका समय वि० सं० १७२२-१७३२ सिद्ध है। बह्य जयसागरकी तीन रचनाएँ उपलब्ध हैं—

- १. सीलाहरण
- २ अनिरुद्धहरण
- ३. सगरचरित

## · खुशालचंद काला

यह किव देहलीके निवासी थे। कभी-कभी ये साँगानेर भी आकर रहा करते थे। इनके पिताका नाम सुन्दर और माताका नाम अभिषा था। इन्होंने भट्टारक लक्ष्मीदासके पास विद्याध्ययन किया था। इनकी निम्नलिखित रचनाएँ उपलब्ध हैं—

- १. हरिवंशपुराण (सं० १७८०)
- २. पद्मपुराण (सं० १७८५)
- ३. धन्यकुमारचरित
- ४. जम्बूचरित
- ५. व्रतकथाकोश

## **शिरोमणिदास**

यह किव पण्डित गंगादासके शिष्य थे। भट्टारक सकलकीर्तिके उपदेशसे सं॰ १६३२ में धर्मसार नामक दोहा-चौपाईबद्ध ग्रन्थ सिहरोन नगरमें रचा है। इस नगरके शासक उस समय राजा देवीसिह थे। इस ग्रन्थमें कुल ७५५ दोहा-चौपाई है। रचना स्वतन्त्र है, किसीका अनुवाद नहीं।

## जोधराज गोदीका

ये सांगानेरके निवासी हैं। इनके पिताका नाम अमरराज था। हरिनाम मिश्रके पास रहकर इन्होंने प्रीतिकरचरित, कथाकोश, घमेंसरोवर, सम्य-क्लकौमुदी, प्रवचनसार, भावदीपिका आदि रचनाएँ लिखी हैं।

## लोइट

कवि लोहटके पिताका नाम धर्म था। ये बचेरवाल जातिके थे। हींग और

वाचार्यतुस्य काव्यकार एवं छेखक : ३०३

मुन्दर इनके बड़े भाई थे। पहले ये सौभरमें रहते थे, फिर ब्रूटीमें बाकर रहते लगे। कविके समयमें रावभावसिंहका राज्य था। इन्होंने बूँदीनगर एवं वहाँके राजवंशका वर्णन किया है। इन्होंने यशोधरचरितका पद्यानुवाद वि० सं० १७२१ में समाप्त किया है।

#### लक्षीदास

पण्डित लक्ष्मीदास भट्टारक देवेन्द्रकीर्तिके शिष्य थे। सांगानेरके रहनेबाले थे। इन दिनों महाराज जयसिंहका राज्य था। इन्होंने यशोधरचरितकी रचना भट्टारक सकलकीर्ति और पद्मनाभकी रचनाके आघारपर की है। यशो-धरचरित वि॰ सं॰ १७८१ में पूर्ण हुआ है।

#### गद्यकार राजमन्ल

हिन्दी जैन गद्यलेखकोंमें सबसे प्राचीन गद्यलेखक राजमल्ल हैं। इन्होंने वि० सं० १६०० के आस-पास समयसारकी हिन्दी टीका लिखी है। महाकवि बनारसीदासने इन्हींकी टीकाके आघारपर 'नाटक समयसार'की रचना की है।

## पाण्डे जिनदास

ब्रह्म शान्तिदासके पास इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। ये मथुराके रहनेवाले थे। यहीं रहते हुए वि० सं० १६४२ में 'जम्बूस्वामीचरित'की रचना की है। इनकी अन्य रचना 'जोगीरासो' भी बतायी जाती है।

#### त्रह्म गुलाल

ये पद्मावती पुरवाल जातिके थे और चन्दवारके पास टापू नामक ग्रामके निवासी थे। इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ 'कुपणजगावनचिरत' है। इस ग्रन्थकी प्रशस्ति- से अवगत होता है कि कविवर ब्रह्मगुलालजी मट्टारक जगमूषणके शिष्य थे। उस समय टापू गाँवके राजा कीरतसिंह थे। यहींपर धरमदासजीके कुलमें मथुरामल्ल हुए थे। इन्हीं मथुरामल्लके उपदेशसे सगुणमार्गका निरूपण करनेके लिए सं० १६७१ में इस ग्रन्थकी रचना की है। कविकी एक अन्य कृतिके 'त्रे पन-किया' भी उपलब्ध है, जो वि॰ सं० १६५५ में लिखी गयी है।

#### मारामल

कवि भारामल फर्डंखाबादके निवासी सिंघई परशुरामके पुत्र वे और ३०४ : तीर्यंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा इसकी बाति प्रदीना को । अवस्ति नियम्बनाएके रहकर के १८६३ में 'बाव-परिश'को रबना को बी । सहस्यसनवस्ति, बानकवा, बोस्टबमा और राजि-सोसनकवा की उनके क्रयोगड प्रत्य हैं।

## प्रस्कार कर्म । विश्वविद्यम् । स्टब्स्ट्रिक्ट स्टब्स्ट्रिक्ट स्टब्स्ट्रिक्ट्

कवि बसतराम जयपुर लक्करके निवासी थे। इनके बार पुत्र थे-बीवन-राम, सेवाराम, खुवालबन्द और गुमानीराम। इनका समय १९वीं शताब्दी-का द्वितीय पाद है। इन्होंने मिथ्यात्वसम्बन्धन और बुद्धिविलास नामक दो ग्रन्थ लिखे हैं। बुद्धिविलासके आरम्भमें कविने जयपुरके राजवंशका इतिहास लिखा है। सं० ११९१ में मुसलमानीने जयपुरमें राज्य किया। इसके पूर्वके कई हिन्दू राजवंशोंकी नामावली दो है। इस ग्रन्थका वर्ष्यविषय विविध धार्मिक विषय, संघ, दिगम्बर पट्टावली, मट्टारकों तथा खण्डेलवाल जातिकी उत्पत्ति बादि है। इस ग्रन्थकी समाप्ति कविवरने मार्गशीषंशुक्ला द्वादशी सं० १८२७ में को है।

## टेकचंद

हिन्दी वचिनकाकारोंमें इनका महत्त्वपूर्ण स्थान है। टीकाकार होनेके साथ ये किन भी हैं। कथाकोशछन्दोबद्ध, बुधप्रकाशछन्दोबद्ध तथा कई पूजाएँ पद्यबद्ध हैं। वचिनकाओंमें तत्त्वार्थकी श्रुतसागरी टीकाकी वचिनका, सं० १८३७ में और सुदृष्टि तरंगिणीकी वचिनका सं० १८३८ में छिखी है। 'षटपाहुद'की वचिनका भी इनकी उपलब्ध है।

## पण्डित जगमोइनदास और पण्डित परमेष्ठी सहाय

बारानिवासी पण्डित परमेष्ठी सहाय और पण्डित जगमोहनदासकी हिन्दी जैनसाहित्यके इतिहाससे पृथक् नहीं किया जा सकता है। श्री पण्डित परमेष्ठी सहायने 'अर्थप्रकाशिका' नामक एक टीका जगमोहनदासकी तत्त्वार्थविषयक जिज्ञासाकी शान्तिके लिए लिखी है। इस ग्रन्थकी प्रशस्तिमें बताया है—

पूरव इक गंगातट धाम, अति सुन्दर आरा तिस नाम। तामें जिन चेत्यालय लसें, अग्रवाल जेनी बहु बसें॥ बहु ज्ञाता जिनके जुरहाय, नाम तासु परमेन्ट्री सहाय। जैनग्रन्थ क्षेत्र बहु केरे, मिन्ना धरम न जिल्लामें घेरे॥

प्रशस्तिसे स्पष्ट है कि पण्डित परमेष्ठी सहायके पिताका नाम कीर्तियका या । उन्होंके पास इन्होंने आगमशास्त्रका अध्यक्षन किया या तथा अपनी कृति

ः व्याणार्मपुरुष काव्यकार एवं केवकः : ३०५

बर्षेत्रकाशिकाको बयपुर निवासी प्रसिद्ध वचनिकार पण्डित सदासुबर्णके प्राप्त संशोधनार्थ मेकी थी।

पण्डित जगमोहनदास भी अच्छे किन है। इनकी कितताओंका एक संग्रह 'धर्मरत्नोद्योत' नामसे स्व॰ पण्डित पन्नालालजी वाँकलीवालके सम्पादकत्वमें प्रकाशित हो चुका है। पण्डित सदासुखजीके समकालीन होनेसे किनका जन्म सं० १८६५के लगभग है।

#### मनरंगलाल

मनरंगलाल कन्नौजके निवासी थे, जातिके पल्लीवाल थे। इनके पिताका नाम कन्नौजीलाल और माताका नाम देवकी था। कन्नौजमें गोपालदासजी नामक एक धर्मात्मा सज्जन निवास करते थे। इनके अनुरोधसे ही कविने चौबोसी पाठकी रचना की है। इस प्रसिद्ध पाठका रचनाकाल वि॰ सं० १८५७ है। इसक अतिरिक्त इनके निम्निलिखित ग्रंथ भी उपलब्ध है—नेमिचन्दिका, ससव्यसन चरित, सप्तऋषिपूजा एवं शिखिर सम्मेदाचल माहात्म्य। शिखिर सम्मेदाचल माहात्म्यका रचनाकाल वि० सं० १८८९ है।

माधवपुर राज निवासी पण्डित डालूराम, आगरा निवासी पण्डित भूघर मिश्र भी अच्छे कवि हैं। डालूरामने गुरुपदेश श्रावकाचार और सम्यक्त प्रकाश तथा भूघर मिश्रने पुरुषार्थसिद्धधुपायपर विश्वद टोका लिखी है।

उपर्युंक्त किवयों के अतिरिक्त आदिकाल में भी कुछ जैन किवयोंने काव्य प्रम्थोकी रचना की है। किव सधारूका प्रयुम्नचिरत और किव राजिसहका जिनदत्तचरित प्रसिद्ध रचनाएँ है। राजिसहका अपरनाम रल्ह भी बताया गया है। जिनदत्तचरितको प्रशस्तिमें लिखा है कि रल्ह किवने इस काव्यको वि० स० १३५४ भाद्रपद शुक्ला पंचमो गुरुवारके दिन समाप्त किया। उन दिनों भारतपर अल्लाउद्दीन खिलजी शासन कर रहा था। इस प्रकार वि० स० की १४वीं १५वीं शतीमें भी जैन किवयों द्वारा अनेक रचनाएँ प्रस्तुत की गयी हैं।

## कषड़ जैन कवि

दक्षिण मारतमें कन्नड़, तिमल, तेलगू, मलयालम एवं तुलु ये पौच भाषाएँ प्रचिलत हैं। इनमेंसे कन्नड़ और तिमल भाषामें पर्याप्त जैन साहित्य लिखा गया है। कन्नड साहित्यमें गम्भीर चिन्तन, समुन्नत हार्दिक विचार एवं हृदय-

३०६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी सासार्य-परम्परा

की बहुनतम भावनायोंकी यांत्राव्यक्ति विद्यास है। इस साहिएको व्यापमता की परिविक्ती रेखाएँ कावेरीसे नौदावराके सुरम्य प्रवक्ति समदती हैं। इस बाहित्वमें करनड़ प्रदेशकी अरतीकी चड़कने समाहित हैं। करनड साहित्यकी विभवृद्धिमें जैन कवियोंका योगदान कम महत्त्वपूर्ण नहीं है।

## आदिपम्प

कन्नड़ साहित्यका सर्वश्रेष्ठ कवि पम्प है। इसका समय ई० सन् ९४१ है। इन्होंने 'बादिपुराण' और 'मारत' ग्रंथोंको रचना को है। ये दोनों ग्रन्थ चम्पू काव्य हैं। प्रमाने स्वयं अपने सम्बन्धमें लिखा है—''मरे विख्यात चिर नूतन समुद्रवत गम्भोर काव्य मेरे परवर्ती कवियोंके लिए प्रमोदप्रद हैं।" पम्पके वंशब वैदिक धर्मानुयायी थे। इसके पिता अविराम देवरायने जैनधर्म स्वीकार किया था।

पम्पने आदिपुराणमें काव्यके अमृतानन्दके साथ धार्मिक सिद्धान्तोंका भी तिरूपण किया है। किव पम्पमें कल्पना शक्तिका भी प्राचुर्य है। उनका दूसरा ग्रन्थ 'विक्रमार्जु न विजय' अर्थात् 'भारत' है। किवने इस ग्रन्थमें काव्य तत्त्वों-का निर्वाह सम्यक् प्रकार किया है। नारीके नख-शिख चित्रणमें तो किव संस्कृतके कवियोंसे भी बढ़ा-चढ़ा है। चरित्र-चित्रणमें भी कविको अपूर्व सफ-छता मिली है।

## कवि पोन्न

'शान्तिपुराण जिनाक्षरमाले' के रचयिता पोन्न कविका समय ई० सन् ९५०के लगभग है। पोन्न प्रतिभाशाली कवि हैं। इसने शान्तिनाथपुराणमें विलक्षण उपमाओं और उत्प्रेक्षाओंका प्रयोग किया है।

#### कवि रन्न

रन्न कविने 'अजितनाथपुराण'को रचना कर कन्नड़ साहित्यको समृद्ध बनाया है। कविके इस पुराणका रचनाकाल ई० सन् ९९३ है। कविने अपनी इस रचनामें काव्यकला, कोमल कल्पना और निविद्य मावोकी अभिव्यक्तिके साथ पौराणिक तथ्योंका भो समावेश किया है। कन्नड़के पोन्न कवि विद्य संस्कृतके बाजभट्ट हैं, ता रन्न वसुबन्धु। श्रुक्कार और शान्तरसका सम्मिश्रण सुन्दर रूपमें पाया जाता है। वरित्र-चित्रणको दृष्टिसे भी रन्नका यह काव्य महत्त्व-

बायार्वतुक्त काव्यकार पूर्व केव्यक : ३०७

पूर्व है। कविका दूसरा धन्य 'साहसभीम विजय' या 'गदागुर्व' है। इस प्रमान दश जारवास है। यम्बू काव्य है। कविने महाभारतकी कथाका सिहाबकोकन कर पालुक्य नरेश आहवमल्लका चरित्र खंकित किया है। कविका जन्म दें। सन् ९४९में हुना है।

## नागचन्द्र या अभिनव पम्प

इनका समय ई० सन् ११०० है। नागचन्द्रकी उपाधि अभिनव पम्प थी।
ये अत्यन्त प्रतिभाशाली हैं। अभिनव पम्पने 'मिल्लनाथपुराण'की रचना की।
यह उपासनाप्रिय किव हैं। इसने संस्कृत भाषासे बहुमूल्य अलंकार और पद
ग्रहणकर अपनी किवताको भूषित करनेका प्रयास किया है। अभिनव पम्पकी
काव्य प्रतिभा कई दृष्टियोंसे महत्त्वपूणं है। किव अभिनव पम्पके समयमें किन्ति
देवी नामको उत्कृष्ट कवियत्री भी हुई हैं। किवने इस कवियत्रीके सम्बन्धमें
महत्त्वपूणं उदगार व्यक्त किये हैं। अभिनव पम्पकी 'साहित्य भारतीय' 'कर्णपूर' 'साहित्य विद्याघर' और 'साहित्य सर्वंज' आदि उपाधियां थीं।

## ओडुय्य

इनका समय ई० सन् ११७०के लगभग है। इन्होंने कव्यगर काव्यकी रचना की है। भाषा और विषयके क्षेत्रमें क्रान्तिकारी किव हैं। इन्होंने अपने काव्य प्रन्थोंको केवल धर्म विशेषके प्रचारके लिए ही नहीं लिखा, प्रत्युत् काव्य रस-का बास्वादन लेनेके लिए ही काव्यका सुजन किया है। इतिवृत्त, वस्तुव्यापार वर्णन, संवाद और भावाभिव्यञ्जनकी दृष्टिसे इनके काव्यका परीक्षण किया जाये, तो निश्चय ही इनका काव्य खरा उत्तरेगा।

#### नयसेन

नयसेनका समय ई० सन् ११२५ है। इन्होंने धर्मामृत, समयपरीक्षा और धर्मपरीक्षा ग्रन्थोंकी रचना की है। इन्होंने धारवाड़ जिलेके मूलगुन्दा नामक स्थानको अपने जन्मसे सुशोभित किया था। उत्तरवर्ती कवियोंने इन्हें 'सुकवि-निकरिपकमाकन्द', 'सुकविजनमनसरोजराजहंस' और 'वात्सल्यरत्नाकर' आदि विशेषणोंसे विभूषित किया है। इनके गुरु नरेन्द्रसेन थे। इनके द्वारा रचित धर्मामृत आवक्षमंका प्रसिद्ध ग्रन्थ है। कविने इसमें धर्मोद्बोधनके हेतु कथाएँ भी लिखी हैं। इनकी भाषा संस्कृत मिश्रित कन्नड़ है। इनका परिचय विस्तारपूर्वक पहले लिखा जा चुका है।

३०८ : लीर्यंकर महावीर और उनकी वाचार्य-परम्परा

कलाइ साहित्यों भया. एता, पीयको रस्तत्रम कहा वाता है। वन्नते हैं। सन् ११७०वे १२२५के बीच बनेक बन्योंको रचना की है। यह होयूनल राजाओंका वास्थान कवि था। इसे कवि चक्रवर्तीको उपाधि प्राप्त भी। पुन्पकी तरह अन्न भी शूर-बोर बोर लेखनीके घनी हैं। उत्तरवर्ती कवियोंने इसकी मुक्त कल्लसे प्रशंसा की है। इसके 'यशोधरचरित' बोर 'बनन्तनायपुराण' प्रसिद्ध रचनाएँ हैं।

## कर्णपार्थ

ई० सन् ११४०के लगभग इन्होंने 'नेमिनायपुराण'की रचना की है। इसमें समुद्र, पहाड़, नगर, सूर्योदय, चन्द्रोदय, बनकीड़ा, जलकोड़ा, रित, चिनता, विवाह, पुत्रोत्पत्ति, युद्ध, जयप्राप्ति इत्यादिका सविस्तार वर्णन आया है। विप्र-लम्भ श्रुकारके वर्णनमें तो कविने अपूर्व क्षमता प्रकट की है।

## नेमिचन्द्र

'अर्धनेमिपुराण'के रचियता कवि नेमिचन्द्र भी १३वीं शताब्दोके कवियोंमें प्रमुख स्थान रखते हैं। इन्होंने संस्कृत मिश्रित कन्नड़में संस्कृत छन्द लेकर अपने काव्यकी रचना की है। 'चम्पकशार्द् लवृत्त'में प्रायः समस्त सन्य लिखा गया है। अनुप्रासकी छटा तो इतनी अधिक दिखलाई पड़ती है, जिससे इसके समक्ष कन्नड़का अन्य कोई कवि नहीं ठहर सकता है।

## गुणवर्भ

गुणवर्मका समय ६० सन् १२२५के लगभग है। इस कविने 'पुष्पदन्तपुराण'-की रचना की है। यह ग्रन्थ इतिवृत्तात्मक होते हुए भी मर्मस्पर्शी सन्दर्भीसे युक्क, है। कविने अपना भाषा विषयक पाण्डित्य तो दिखलाया ही है, साथ ही वर्ण-नात्मक शैलीका अद्भुत रूप भी प्रदक्षित किया है।

## रत्नाकर वर्णी

आध्यात्मक साहित्यके निर्माताओं के वि रत्नाकर वर्णीका महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस्होंने भरतेवावेशव, रत्नाकर शतक, अवराजितवातक, बादि सन्धी-की रचना की है। भरतेवावेशवका माधुर्य, तो संस्कृतके गीत गोविन्दके मी

ं भाषासंतुल्य काव्यकार एवं सेखकः ३०९

बढ़कर है। यह ग्रन्थ बाज भी कत्नड़ प्रान्तमें लोगोंका कण्डहार बजा हुआ है। वुलसीदासक 'रामचिरतमानस'के समान इसके भी दो चार पर निरक्षर महाचारोंको याद हैं। संगीतको दृष्टिसे इस ग्रन्थका अत्यिक महस्य है। इस ग्रन्थका रचनाकाल ई० सन् १५५१ है। महाकाव्य और गीतिकाव्यका बाज़न्य इस एक ही ग्रन्थसे लिया जा सकता है।

#### मंगरस

मंगरसका गीतिकाव्य और प्रबन्धकाव्य निर्माताओं महत्त्वपूर्ण स्थान है। इनका समय ई० सन् १५०८ है। कविने 'नेमिजिनेश्वर संगीत' और 'सम्यक्त्व-कौमुदी' ग्रन्थोंकी रचना की है। नेमिजिनेश्वर संगीतमें संगीतकी अपूर्व छटा उपलब्ध होती है। सभी राग रागनियाँ उनके चरणोंपर छोटती हैं।

## नागवर्भ

इनका समय ९९० ई० है। इन्होंने छन्दोम्बुघि नामक छन्दशास्त्रकी रचना की है। यह ग्रन्थ संस्कृतके पिंगलछन्दशास्त्रके आधारपर लिखा गया है। आनुपूर्वी और वृत्तके नामोंमें पिंगलकी अपेक्षा इसमें पर्याप्त अन्तर है। इसमें छह सन्धियाँ हैं। कन्नड़के मात्रिक छन्द और संस्कृतके छन्दोंका सुन्दर विवेचन किया है।

द्वितीय नामवर्माने ११४५ ई० के लगभग 'वस्तुकोश' नामक एक ग्रन्थ लिखा है। इसमें संस्कृत पदोंका अर्थ कन्नड़ पदोंमें बताया गया है। रीतिपर भी नागवर्माने प्रकाश डाला है और इसे काव्यके लिए आवश्यक धर्म माना है। अलंकारके अभावमें भी रीतिके रहनेसे माधुर्य और सौन्दर्य संघटित होते हैं। इन नागवर्माका 'काव्यालोचन' नामक लक्षण ग्रन्थ भी है। नागवर्मने कर्नाटक भाषाभूषण लिखकर कन्नड़के व्याकरणका भी परिचय दिया है। इस ग्रन्थमें संज्ञा, सन्धि, विभक्ति, कारक, शब्दरीति, समास, तद्धित, आख्यात नियम, अन्वय निरूपण और निपात निरूपण ये दश परिच्छेद हैं। कुल मिलाकर २८० सूत्र हैं।

#### केशवराज

व्याकरण प्रन्थके निर्माताओं में केशवराजका भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। इनका समय ११५० ई० है। इन्होंने 'शब्द मणिदर्पण' नामक व्याकरण प्रन्थ िखा है। इसमें कन्धरूपसे सूत्र लिखे गये हैं। व्याकरण नियमों के स्पष्टीकरणके िकए उदाहरण प्राचीन कवियों के गद्ध-पद्ध ग्रन्थों से लिये गये हैं।

३१०: तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

का वर्धमानपुरावः, वन्युक्तं (६० सम् १२००) का हरिसंसपुराणः, वाक्ष्यंवाद्धाः (६० सम् १२००) का हरिसंसपुराणः, वाक्ष्यंवाद्धाः (६० सम् १२००) का हरिसंसपुराणः, वाक्ष्यंवाद्धाः (६० सम् १२४०)का वाक्ष्यंवाद्धाः (६० सम् १२४०)का वाक्ष्यंवाद्धाः (६० सम् १५५०)का वाक्ष्यंवाद्धाः (६० सम् १५००)का वीक्ष्यंवाद्धाः (६० सम् १५००)का वीक्ष्यंवाद्धाः (६० सम् १५००)का वीक्ष्यंवाद्धाः वाक्ष्यंवाद्धाः (६० सम् १५००)का वीक्ष्यंवाद्धाः (६० सम् १५००)का वीक्ष्यंवाद्धाः वाक्ष्यंवाद्धाः (६० सम् १५००)का वीक्ष्यंवाद्धाः (६० सम् १५००)का वीक्ष्यंवाद्धाः (६० सम् १६०५)का वीक्ष्यंवाद्धाः (६० सम् १६०५)का वाक्ष्यंवाद्धाः (६० सम् १६०५)का वाक्ष्यंवाद्धाः (६० सम् १६०५)का वाक्ष्यंवाद्धाः (६० सम् १६०५)का वाक्ष्यंवाद्धाः (६० सम् १६०५)का क्षियाः वाक्ष्यंवाद्धाः (६० सम् १६०५)का क्ष्यंवाद्धाः (६० सम् १५५०)का क्षयंवाद्धाः (६० सम् १५५०)का क्ष्यंवाद्धाः (६० सम् १५५०)का क्ष्यंवाद्धाः (६० सम् १५५०)का क्ष्यंवाद्धाः (६० सम् १५५०)का क्ष्यंवाद्धाः (६० सम् १५५०)का क्षयंवाद्धाः (६० सम् १५५०)का क्षयंवाद्धाः (६० सम् १५५०)का क्ष्यंवाद्धाः (६० सम् १५००)का क्षयंवाद्धाः (६० सम

जैनवैद्यक प्रत्योंमें सोमनाय (ई० सन् ११५०)का कल्याणकारक, मंगराज (ई० सन् १५५०)का खगेन्द्रमणिदपंण, श्रोधरदेव (ई० सन् १५००)का वैद्यामृत, साल्य ।ई० सन् १५५०)का वैद्यामंगर्य, देवेन्द्रमृनि (ई० सन् १२००)का बालप्रहु-चिकित्सा, कीर्तिवर्मा (ई० सन् ११२५)का गोवैद्यप्रन्य उपलब्ध है। ज्योतिषमें श्रोधराचार्य (ई० सन् १०४६)का जातकतिलक, भ्रुभचन्द्र (ई० सन् १२००)का नर्रापगल और राजादित्य (ई० सन् ११२०)के व्यवहारगणित, क्षेत्रपणित, व्यवहाररत्न लीलावती, चित्रहंसुवे और जैनगणितटीकोदाहरण बादि प्रसिद्ध सन्य हैं।

कर्नाटककविचरितेके सम्पादक नरसिंहाचार्यने कन्नड़ जैन वाङ्गयका मूल्यांकन करते हुए लिखा—''जैन ही कन्नड़ भाषाके कवि हैं। आज तककी उपलब्ध सभी प्राचीन एवं श्रेष्ठ कृतियाँ जैन कवियोंकी ही हैं। ग्रन्थरचनामें जैनोंके प्रावल्यका काल ही कन्नड़ साहित्यकी उन्नत स्थितिका काल मानना होगा। प्राचीन जैन कवि ही कन्नड़ भाषाके सौन्दर्य एवं कान्तिके विशेषतः कारणभूत हैं। उन्होंने शुद्ध और गम्भीर शैलीमें ग्रन्थ रचकर ग्रन्थरचना कौशलको उन्नत स्तरपर पहुँचाया है। प्रारम्भिक कन्नड़ साहित्य उन्होंकी लेखनी द्वारा लिखा गया है। कन्नड़ साहित्यके अध्ययनके सहायभूत छन्द,

क्षंड जैनसाहित्य, जापार्य मिल्लू स्मृति ग्रन्थ, जैन क्षेताम्बर तेरहपंथी महासथा, तीन पोर्चु पीज, चर्चस्ट्रीट, कलकत्ता १, द्वितीय खण्ड, पू॰ १२९-१३०।

मलंबर, व्याकरण और कोश बादि चन्च कियेक्तः वैनोकै कार्य ही रचे

उपर्युक्त उद्धरणसे यह स्पष्ट है कि जैनसाहित्यकारीने कन्मड़ साहित्यकी महती सेवा की है। काव्य, वलंकार, व्याकरण, छन्द, बायुर्वेद, क्योतिब, मेर्कित बादि विभिन्न क्षेत्रोमें जैनकवियोंने बमूल्य प्रन्थरत्न प्रदान कर कन्नड़ वाङ्मय को समृद्ध किया है।

## तमिलके जैन कवि और लेखक

तिमल साहित्यके महाकाव्य और लघुकाव्योंके लेखक प्रमुख रूपसे जैन कि हैं। तिमल साहित्य संस्कृत साहित्यके समान ही प्राचीन हैं। व्याकरण, अलंकार, छन्द आदि विषयक प्रन्थोंके निर्माता जैन विद्वान हैं। इस यहाँ विस्तारसे विचार न कर संक्षेपमें ही तिमलमाषामें लिखित जैन साहित्यपर प्रकाश डालनेका यत्न करेंगे। तिमलमाषाका सबसे पुराना काव्य 'कुरल्' है। इसकी गणना तिमलमाषाके आचार और नीति सम्बन्धी धर्मग्रंथोंमें की जाती है। इसे पञ्चम वेद कहा गया है। इसके रचिता एलाचार्य माने जाते हैं। इस प्रन्थकी रचना ई० सन्की प्रथम शताब्दीमें पादिरीपुलीयूर अथवा दक्षिण पाटलीपुत्र नामक स्थानमें सम्पन्न हुई है। इसमें धर्म, अर्थ और कामका विवेचन किया नया है। प्रथम अध्यायमें गृहस्य और साधुओंके आचरण करने योग्य नियमोंका विस्तृत वर्णन आया है।

द्वितीय अध्यायमें जीवनकी आवश्यकताओं, राज्य संचालन एवं राजनीति-का वर्णन है। तृतीय अध्यायमें वास्तविक और अवास्तविक प्रेमका बड़ा ही सजीव चित्रण है। इन तीन मुख्य विषय निरूपक अध्यायोंके अतिरिक्त इस ग्रन्थमें १३३ प्रकरण और १३३० कुरल् हैं। कुरल्का अर्थ छोटा पद्य है। इस ग्रन्थपर दश प्राचीन टीकाएँ पायो जाती हैं, जिनमें सर्वाधिक प्राचीन टीका घरूमर् अथवा धर्मसेन द्वारा लिखी गयो है। ये धर्मसेन जैन विद्वान थे। कुरल् काव्यके अन्तर्गत ऐसे अनेक सिद्धान्त वर्णित हैं, जिनके आधारपर इस ग्रन्थको जैन कहा जा सकता है।

नालडियार ग्रन्थ पाण्डिराज निवासी भिन्न-भिन्न सन्तों द्वारा निर्मित हुआ है। इस ही नामके छन्दोंमें यह ग्रन्थ लिखा होनेके कारण इस ग्रन्थका नाम 'नालडियर' रक्सा गया है। इस ग्रन्थमें ४०० पद्य हैं और इनका संग्रह् कुरल्

३१२ : तीर्षंकर महावीर और उनकी बाचार्य-परम्परा

कर्नाटककविचरिते, अाग १ और २की प्रस्तावना ।

को पाणि एक निर्माण गोलिक समुद्धार किया समा है। इस सम्बर्ध को कर्ग बर्ग और कामका क्यान सामा है। इस प्रमाण भी स्कूमवार द्वारा किया है। इस सके ही सुम्बर जेंग टीका है। 'सुरक' बीर' मांसविकार' में रोगों ही प्रस्य दिवस समानों पर्मशास्त्र हैं।

## Washington of the Rentification

इन्होंने जीवकाणन्तामांग नामक महाकाव्यकी रचना ई० सन्ही अवीं सतीमें की है। यह कवि जैनसमिवलम्बी वा । कहा साता है कि यह बोल राजाकी वंश परम्मरामें हुवा है। कुछ बिद्वान् इस काव्यको तमिल कार्व्योंका पिता मानते हैं। बाँव जीव यूव पोपके शब्दों में——

"This is on the whole the greatest existing Tamil literary monument. The great romantic epic which is at once the iliad and the Odyssey of the Tamil language, is one of the great epics of the world,"

अर्थात् यह काव्य वर्तमान तिमल साहित्यका एक महान स्मारक है। यह अद्भुत महाकाव्य तिमलभाषाका एलियड और बोडेसी कहा जा सकता है। यह संसारके महान् काव्योमें से एक है। इसकी रचनाके सम्बन्धमें एक बाख्यान प्रचलित है। एक दिन किसीने तिस्तकतेवरको लक्ष्यकर कहा—"महाराज! अमणोंको इस संसारके देखनेसे भूका हो गयी। वे केवल वैराग्यपूर्ण संन्यासी जीवनकी ही प्रशंसा गाते हैं। सांसारिक सुखोंको स्विकर ढंगसे वर्णन करनेका सामध्यं अमणोंमें दिखलायी नहीं देता।" तिस्तकतेवरने उत्तर दिया—"तुम्हारा कथन सारहोन है। सांसारिक आनन्दोंको वर्णन करनेके सामध्यंका अभाव अमणोंमें नहीं है। किन्तु कुछ दिन रहनेवाले अनेक रोगोंसे प्रस्त तथा अल्पन्नानसे युक्त इस जीवनको व्यथं किये बिना लोग मुनिमार्ग द्वारा हित सम्मन्न करें, इसी उद्देश्यसे अमणोंने मुनिमर्गकी प्रशंसा की है। सांसारिक आनन्दोंका वर्णन भी काव्यमें सहज सम्माव्य है। मैं इसके लिए प्रयास कर्षेगा।"

तद्नन्तर तिरुक्ततेवर अपने आचार्यके पास पहुँचकर जीवन योगोंका वर्णन करनेवाले काव्यका सूजन करनेके लिये प्रार्थना करने लगा । गुक्ने 'नरी-विस्त्सम' एक प्राचीन कथा देकर काव्यरचना करनेका आदेश दिया। तिरुक्तकतेवरने इस सीरस कथाको सनोरंजक काव्यका रूप देकर प्रस्तुत किया, जिससे बाचार्य सहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने आयोर्वाद देकर 'बीवकः चिन्तामिन' काव्य कियनेका आदेश दिया।

आवार्यक्रम काम्प्रकार एवं केवन : ३१३

इस काञ्चका नायक जीवकन् हैं। इसके पिसाका नाम सरपसन्य हैं। बस्य-सन्धने अपना राज्य कट्टियगारन नामक मंत्रीको सौंप कुछ दिनों के लिए विकास है लिया। अवसर प्राप्तकर कट्टीयगारनने सेनाको अपने अधीन कर राज्य हुक्प लिया। सरयसन्थकी पत्नी विजयाने एक मयूर उड़नखटोलेपर चक्कर अपनी रक्षाकी और इसकान भूमिमें पुत्रको जन्म दिया। कन्दूकड़न नामक व्यक्तिने उस पुत्रको ले जाकर उसका नाम जीवकन् रक्खा और उसका पालन-पोषण करने लगा। जीवकन्ने विद्याध्ययन और युद्धकलामें शीघ्र हो निष्णात होकर राजा होनेके योग्य अहंताओंको प्राप्त किया। जीवकन्ने अपनी योग्यता प्रदर्शित कर पृथक-पृथक समयमें ८ कन्याओंसे विवाह किया। उसने बंचक कट्टियगांरन-को जीतकर अपने पिताके खोये हुए राज्यको पुनः हस्तगत किया। उसने बहुत दिनों तक सांसारिक सुख भोगते हुए राज्य शासन चलाया और अन्तमें संन्यास ग्रहण कर मोक्ष प्राप्त किया।

इस काव्यमें विचारोंकी महत्ता; साहित्यिक मुहावरोंके सुन्दर प्रयोग और प्रकृतिके सजीव चित्रण विद्यमान हैं। उत्तरवर्ती कवियोंने इस ग्रन्थका पूरा अनुसरण किया है। इस काव्यमे १३ अध्याय और ३१४५ पद्य हैं। निस्सन्देह वर्णन शैलोके गाम्भीयं और सशक्त अभिव्यञ्जनाके कारण यह काव्य महाकाव्यको श्रेणीमें परिगणित है।

## इलंगोवडिगल

'शिल्प्यहिकारं' काव्यकी रचना प्रथम शताब्दीमें होनेवाले चेर राजा सिंगुट्टुचनके भाई इलंगोविडगलने की है। शिल्प्पिडिकारं शब्दका अर्थ 'नुपूरका महाकाव्य' है। इस ग्रन्थका यह नामकरण इस महाकाव्यकी नायिका कण्णकी के नुपूरके कारण हुआ है। काव्यको कथावस्तु निम्नप्रकार है—

नायक कोवलन बोल साम्राज्यकी राजधानी कावेरो पूमपट्टिनंके एक जैन विणकका पुत्र है। उसका विवाह कण्णकी नामकी एक अन्य धनाह्य सेठकी कन्यासे हुआ है। कुछ दिन तक दम्पित प्रसन्नतापूर्वंक एक विशाल अट्टालिकामें सुख भोगते हैं। कालान्तरमें कोवलन माधवी नामक एक नर्तकोंके सौन्दर्यंपर मुग्ध हो जाता है और उसके साथ रहने लगता है। नर्तकीकी प्रसन्नताके लिये वह अपनी अनुल धनराशि व्यय करता जाता है और अन्तमें इतना निर्धंन हो जाता है कि माधवीको देनेके लिये उसके पास कुछ भी शेष नहीं रह जाता। जब माधवीको यह ज्ञात हुआ कि अब कोवलनके पास धन नहीं है, तो वह उसका तिरस्कार करने लगी। उसके इस व्यवहार परिवर्तन कोवलनकी

३१४ : तीर्चकर महाबीर और उनको आकार्य-परम्परा

वार्षे साम में बार जेरे अपनी मुर्बराका बाकास होने सना। इसे वपनी सती-साक्ती परनीका क्यान आया और कर कीट आया। क्याकोने तकी तिर्धन परिको बहुत सारवता है। और कहा—''ये केर संनिके नुपूर हैं, तुम इन्हें बेच संबंदे हों और इनदें जो कर प्राप्त हों, उससे व्यवसाय कर अपनी वार्थिक स्थितिको सुदृह बना सकते हो। कोवलन और उसकी परनी क्याकी प्रवासन क्याने नगर त्यायकर आधिका कम्युदोके मार्गदर्शनमें महुरा पहुँच कथे। आधिका कम्युदोके मार्गदर्शनमें महुरा पहुँच कथे। आधिका कम्युदोके कोवलन और उसकी स्त्रो क्याकों एक खालिनके संदर्शकों छोड़ दिया।"

प्रातःकाल होनेपर कोवलन अपनी स्त्रीका नुपूर लेकर नगरीकी बोर रवाना हुआ। मार्गमें उसे एक सुनार मिला, जो राजमहकों ने नौकर था। उसने वह नुपूर उसे दिसलाया और पूछा क्या आप इसे उचित मूल्यमें विकया सकते हैं? सुनार घूर्त था, उसने पहले ही रानीका एक नुपूर चुरा लिया था। उसे यह आशंका थी कि कहीं राज्याधिकारी मुझे बन्दी न बना लें। बतः वह कोवलनको देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ और बोला—"आप कृपया यहाँ प्रतीक्षा की जिये। में एक अच्छा प्राहक लेकर आता हूँ।" सुनार सीवा महलोंमें गया और राजाको सूचित किया—"मैंने रानीके नुपूरको चुराकर ले जानेवालेका पता लगा लिया है और नुपूर उसके पास है। राजाने सेनिकोंको आदेश दिया कि चोरको मार डालो और रानीका नुपूर ले आओ। सैनिक घूर्त सुनारके साथ कोलनके पास पहुँचे और उसे प्रहार कर मार डाला।

इघर कण्णकी व्ययसापूर्वक अपने पतिके आगमनकी बाट जोह रही थी । उसके हृदयमें विचित्र अनुमूति हो रही थी । दिन उल्ला जा रहा था और कोवलन लोटा नहां । वह उद्धिग्न होने लगी । उसने लोगोंसे सुना—"कावेरी-पूमपट्टिनम्से जो आदमी आया था वह बाजारमें मार डाला गया ।" वह सुनते ही बाजारकी तरफ अपटी । वहाँ उसने अपने प्रिय पतिको मृत पाया । उसने लोगोंको यह कहते हुए सुना कि यह परदेशी राजाज्ञासे मारा गया है । वह राजभवनकी ओर दौड़ी गयी और उसने राजाके दर्शन करनेकी अनुमित माँगी, जो तत्काल स्वीकृत हो गयी । उसने राजाके दर्शन करनेकी अनुमित माँगी, जो तत्काल स्वीकृत हो गयी । उसने राजाके कहा कि आपने मेरे पतिको मार कर बड़ा अन्याय किया है । राजाके सामने ही उसने प्रमाणित कर दिया कि उसका पति चोर नहीं था और उसके पास जो नुपूर था, बहु रानीका नहीं बल्क उसका था । राजाने दोनों नुपूरोंको तुड़वाया और देखा कि रानीके नुपूरमें मोती भरे हुए हैं, जबकि कण्णकीके नुपूरमें रत्न । इस घटनासे राजाको बड़ा धक्का लगा और वह सिहासनसे गिरकर भर गया । कण्णकी उत्तेलत होकर

राजमननसे बाहर हुई जौर बन्निदेवका बाह्यात कर बोह्या 'साद में ग्रामक' में मोठवती हूं, तो घरो प्राचना पूर्ण हो निक्यों कर्कों क्यांताओं कीर रंग पुरुषोंको छोड़कर यह पैतान नगर मस्म हो बाये और सम्पूर्ण हुन्द समाप्त हो जायें।" इस प्रकार कहकर उसने अपना नाम स्तन झटका मारकर उचाइ डाला और नगरकी ओर फेंक दिया। बाह्य थें। नगर कर उठा कोर शीक्ष ही सस्म हो गया। महुराकी देवी कण्णकीके सम्मुख प्रकट होकर बोली नुस्हारे पतिकी मृत्यु और तुम्हारी ये यातनाएँ पूर्वोपाजित कर्मोंका फल हैं। तुम सीझ ही साधना द्वारा स्वर्गमें अपने पतिसे मिलोगी।

नगरको जलता हुआ छोड़कर वह पश्चिमकी ओर चेरदेशमें चली गयी जोर वहाँ एक पहाड़ोपर १५ दिनकी तपश्चर्या द्वारा उसने स्वर्गलाम किया।

काव्यसिद्धान्तोंको दृष्टिसे भी यह ग्रन्थ महनीय है। कविने रुक्तिर कथानकके साथ प्रौढ़ शैलीका प्रयोग किया है। रस, अलंकार, गुण आदि सभी दृष्टियोंसे यह काव्य समृद्ध है। पात्रोंका चरित्र बहुत ही सुन्दररूपमें उपस्थित किया है।

## तोलाग्रुलिवेवर

तोलामुलितेवरने 'चूलामिण' लघुकाव्य लिखा है। ग्रन्थकार विजयनगर साम्राज्यमें कारवेट नगरके राजा बिजयके दरबारमें राजकिव था। इस किवका समय जोवक चिन्तामिणके रचयिता तिरुक्कतेवरसे भी पूर्व है। इस काव्यमें १२ सर्ग हैं २१३१ पद्य हैं। इस ग्रन्थमें भगवान् महावीरके पूर्वभवके जीव त्रिपिष्ठ वासुदेवके जीवन और उसके साहसपूर्ण कार्योंका निर्देश है। इसके वर्णन प्रसंग जीवक चिन्तामिणके समान हैं। काव्य अत्यन्त ही सरस और जीवन मूल्योंसे सम्पृक्त है।

## वामनम्रुनि

वामनमुनिके समयके सम्बन्धमें निश्चित जानकारी नहीं है। रचनाशैकी और भाषाकी दृष्टिसे इनका समय ई० सन् १२ वीं १३ वीं शती अनुमानित होता है। इन्होंने मेमन्दरपुराण नामक प्रन्थकी रचना की है। इस काव्यमें विमलनाथ तीर्थंकरके दो गणधर मेरु और मन्दरके पूर्वभवोंका वर्णन है। इस प्रन्थमें जैनदर्शन, आचार और लोकानुयोगका सुन्दर विवेचन आया है। पूर्वभ जन्मोंकी वर्णन पद्धति प्रभावक और शिक्षाप्रद है। इसमें संस्कृत और प्राकृतकी शब्दावली भी प्रचुर परिमाणमें प्राप्त हैं।

२१६ : तीर्यंकर महाबीर और उनकी आवार्य-परम्परा

श्रुवके मौकिक साहित्य सर्वक होनेके साथ अनुवादक मी हैं। वन्होंने पुवाद्यको बृहद्कवामें विवद कोशान्यों नरेव उद्यवनको जीवनी और उसके पराक्रमपुषा कार्योका प्राप्तकमें बनुवाद किया है। यह मन्य साहित्यिक सीन्दर्य और काव्यप्रतिभाका सवाना है। तमिल टीकाकारोने स्थाकरण सम्बन्धी एवं मृहावरेदार माथाका उदाहरण इसी काव्यसे प्रस्तुत किया है।

तिमल साहित्यमें जीवक चिन्तामणि, शिल्पिडिकारं, मणिमेसलें, बलेयां-पति और कुव्हलकेशों ये पांच महाकाव्य माने जाते हैं। इनमें जीवकविन्तामणि, शिल्पिडिकारं और बलेयापति ये तीन जैनकवियों द्वारा रिचत महाकाव्य हैं और शेष दो बौद्ध कवियों द्वारा रिचत हैं। इन पांच महाकाव्यों मेंसे इस समय तोन ही महाकाव्य उपलब्ध हैं। बलेयापति और कुण्डलकेशों दोनों अप्राप्त हैं।

तमिल साहित्यमें चूड़ामणि, नीलकेशी, यशोधरकाव्य, उदयनकुमार काव्य और नागकुमार काव्य ये पाँच लघुकाव्य हैं। ये पाँचों ही लघुकाव्य जैनाचायों द्वारा निर्मित हैं। नीलकेशीके रचिता दार्शनिक जैन कवि हैं। इसमें १० सर्ग और ८९४ पद्य हैं। कथाकी नायिका नीलकेशी एक देवी है, जो एक स्थानसे दूसरे स्थानमें अमण करती रहती है और धार्मिक उपदेशकोंसे मिलकर उन्हें दार्शनिक चर्चाबोंमें संलग्न रखती है और वन्तमें उन्हें शास्त्रार्थमें परास्त करती है। प्रथमसर्गमें मुनिचन्द्र नामक जैनसाधुद्वारा नीलकेशीको दी गयी जैनधर्मकी शिक्षाओंका वर्णन है। द्वितीय सर्गसे पञ्चम सर्गतक बौद्ध-दर्शनके विभिन्न व्याख्याताओंके साथ नीलकेशीके वाद-विवादका वर्णन आया है। शेष पाँच सर्गों में नीलकेशीका आजीवकों, सांख्यों, वैशेषिकों, वैदिक धर्मन नुयायियों और प्रकृतवादियोंके साथ शास्त्रार्थका कथन आया है। यह एक तार्किक ग्रन्थ है। इसमें मौतिकवादके विश्वद्ध आध्यात्मवादकी प्रतिष्ठा की गयी है। इस ग्रन्थपर वामनमुनि द्वारा विरचित समयदिवाकर नामकी एक सुन्दर टीका है।

यशोधरकाव्यके रचयिताका नाम अज्ञात है। इसमें अहिसाधर्मका विशद-निरूपण तो है ही साथ ही वैदिक क्रियाकाण्डका समालोचन भी किया गया है।

उदयनकुमार काव्यके रचयिला भी अज्ञात हैं। नागकुमारकाव्य अभीतक अप्रकाशित है।

जैनकवियोंने कुछ कविता संग्रह भी लिखे हैं। इनमें पत्तुपाट्ट, पुरतान्य, बहनान्य, नट्टीयार्थ, कुकंतोगर्ध बादि प्रयुक्ष हैं। इनके अतिरिक जिनेन्द्रसाळर्थ ज्योतिक अन्य और विक्तुर बन्धादि स्तोत्र अन्य प्रसिद्ध हैं। विक्रिक्क विक्रिक् जिनेन्द्रभगवान्की भक्ति और प्रशंसामें लिखा गया है। इन प्रधान रचनाव्यक्ति जितिरक्त संस्कृत और तमिल मिश्रित पद्योमें मिश्रियाल शैलीमें निर्मित श्री पुराण, पदार्थेसार, अध्टपदार्थ जीवसम्बोधने आदि प्रधान हैं।

पच्चइयप्पाकाँलेज कांचीपुरम्के प्रोफेसर श्री सी० एस० श्री निवासाचारी एम० ए० ने लिखा है—

"प्राचीन तमिल और कर्नाटक प्रांतोंमें तमिल और कन्नड़ साहित्यकी अभिवृद्धिमें जैनविद्वानोंका महत्त्वपूर्ण हाथ रहा है। उनके द्वारा लिखित एवं संग्रहीतकोष, व्याकरण एवं बन्य विषयोंपर अपरिमित सर्वाधिक मूल्यवान एवं उच्चकोटिके ग्रन्थ हैं। वर्त्तमानमें केवल उनका कुछ अंश ही शेष हैं, किन्तु जितना भी शेष है वह अपनी श्रेणीका अद्भुत, अत्यिषक संतोषप्रद है और वह शताब्दियों तक तमिल भाषाके क्रमिक विकासका आधारभूत तत्त्व रहा है।

इस प्रकार जैन कवियोंने तामल साहित्यकी श्रीवृद्धिमे अमूल्य सहयोग प्रदान किया है।

## मराठी जैन कवि

मराठी भाषामे भी जैनकवियोंने प्रभूत साहित्यकी रचना की है। मराठी भाषामें श्रवणवेलगोलाके गोम्मटेक्बरकी मूर्तिके नीचे शक संवत् ८८३ का छोटा-सा अभिलेख खुदा है, पर शक संवत् १४०० तक मराठी ग्रन्थकर्ताओंका नामोल्लेख प्राप्त नहीं होता है। जैनकवियोंकी रचनाएँ ई० सन्की १७ वीं शतीसे प्रचुररूपमें मिलने लगती हैं। मरापी भाषामें लिखित जैनसाहित्यका अल्पांश ही उपलब्ध हो सका है। अभीतक बहुत-सा साहित्य अप्रकाशित पड़ा है। हम यहाँ मराठीके प्रमुख किव और लेखकोंका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करेंगे।

## जिनदास

मराठी साहित्यका सबसे पहला ज्ञात किव जिनदास है। इनके गुरुका नाम भट्टारक भुवनकीर्ति था। भुवनकीर्तिका समय शक संवत् १६४३ से १६६२ तक है। अतएव जिनदासका समय शक संवत्की १७ वीं शती है। इन्होंने हरिवंश-पुराण नामक प्रन्थकी रचना देवगिरि (मराठवाड़ा) नामक स्थानमें की है।

श्री सी० एस० मल्लिनायन, तमिल भाषाका जैनसाहित्य, प्रकाशक श्री दि० जैन अतिशय क्षेत्र श्रीमहावीरजी, महावीर पार्क रोड, जयपुर, प० २१।

३१८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

क्षा प्रत्यका पुर्वात विकास है। कवि पार्शकवासी हो वस । इससे पुत्रतिमें ४० वकास हैं भीर महामारतको कथा संवेषमें जीवत है।

# THE REPORT OF THE PARTY OF THE

गुणदासका अपरनाम गुणकीति भी उपलब्ध होता है। गृहस्य अवस्थामें इनका नाम गुणवास था और त्यागी होनेपर यही गुणकीतिके नामसे असिद्ध हुए। इन्होंने श्रीणकपुराण, धर्मामृत, रुक्तिणीहरण, पद्मपुराण (अपूर्ण) और एक स्फुट रचना रामचन्द्रहरूदुलि लिखी है। श्रीणकपुराण भाषाकी दृष्टिसे अपूर्ण रचना है। इसमें मराठीका स्वच्छ और प्रवाहमय रूप विद्यमान है। भगवान महावीरके समकालीन सम्राट् श्रीणकको अद्भृत कथा बांबस है।

षमितृत गद्य प्रन्थ है, जो उपलब्ध गद्य प्रन्थोंमें आचीनतम है। इसमें गृहस्थोंके आचारका सांगोपांग वर्णन है। लेखकने ९६ पाखण्डोंकी गणनाकर सरागी, देव-देवियोंका निरसन किया है। विभिन्न सम्प्रदायोंके आचार-विचारोंका विध्ययन करनेके लिए यह ग्रन्थ उपादेय है। अणुवत, गृणवत, विश्वावत और संल्लेखनाका अतिचार सहित निरूपण किया है।

'रुक्मिणीहरण' काव्यमें श्रीकृष्ण द्वारा रुक्मिणीके हरणकी कथा वर्णित है। वसुदेव, वलराम, श्रीकृष्ण, नेमिनाथ, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये यहुवंशके प्रसिद्ध महापुरुष थे। रुक्मिणीहरण काव्यमें कविने कृष्णके वलपौरुषके साथ उनकी राजनीतिका भी चित्रण किया है।

'पद्मपुराण'में रामकी कथा रविषेणके 'पद्मपुराण'के आधारपर गुम्फित की गयी है। इस ग्रन्थको कवि २८ अध्याय तक हो लिख सका। इस ग्रन्थमें किकी द्वादश अनुप्रेक्षाओंका वर्णन सुन्दर रूपमें किया है।

'रामचन्द्रहरुदुलि'में रामके विवाहका वर्णन आया है। यह रचना गती-वद है।

#### मेघराज

ये ब्रह्मजिनदासके प्रशिष्य और ब्रह्म शान्तिदासके शिष्य थे। मेघराज गुज-प्रदेशसे आये थे। इनको उभयभाषा कवि चक्रवर्ती भी कहा गवा है। ये गुज-राती और मराठी दोनों भाषाओं रचना करनेकी श्रमता रखते थे। इनकी

मराठी जैनसाहित्य, बाचार्य भिष्यु स्मृति ग्रन्थ, जैनव्येताम्बर तैरहपाची महासमा,
 ते पीचीगिजचर्च स्ट्रीट, करुकता १, द्वितीय खण्ड, पू० १३७-१४०।

तीन रचनाएँ उपरूज्य हैं—१. यशोधरचरित २. निरिनारयात्रा ३. और पारिसनायभवान्तर।

यशोधरकी कथा संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंत्र, गुजराती हिन्दी और कन्नड़ आदि भाषाओं में लिखित उपलब्ध है। मेघराजने मराठीमें इस काव्यकी रचना कर एक नयी परम्पराका सूत्रपात किया है।

णिरिनार यात्रामें यात्रावर्णन है। इस कृतिका प्रथम चरण मराठीमें और दितीय चरण गुजरातीमें लिखा गया उपलब्ध होता है। पार्वनाथ मवान्तर कृतिमें पार्वनाथके पूर्वमवके सम्बन्धमें कथा वर्णितकी गयी है। इसमें उनके ९ भवोंकी कथा काव्य वौलीमें गुम्फित है।

## वीरदास या पासकीर्ति

इनका गृहस्य नाम वीरदास है और ये त्यागी होनेके परचात् पासकीतिके नामसे प्रसिद्ध हुए हैं। ये कारंजाके बलात्कारगणके भट्टारक धर्मचन्द द्वितीयके शिष्य हैं। इनका जन्म सोहित वाल जातिमें हुआ था। इन्होंने शक संवत् १५४९में 'सुदर्शनचिरत' की रचना की है और शक संवत् १६४५में आवियांकी। 'सुदर्शनचिरत' में सेठ सुदर्शनकी कथा अंकित है। इसमें शीलवत और पंचनमस्कार मन्त्रका माहात्म्य बतलाया गया है। इसमें २५ प्रसंग हैं। ओवियांमें ७५ बोवियोंका संग्रह है। इसे बहत्तरी भी कहा गया है। इस ग्रन्थमें अकारादि क्रमसे धर्म विषयक स्फुट विचारोंका संकलन किया गया है।

## महितसागर

महितसागरका जन्म शक संवत् १६९४में और मृत्यु शक संवत् १७५४में हुई है। इन्होंने शक संवत १७२३में रिववार कथा लिखी तथा शक संवत १७३२में बालापुरमें आदिनाथ पञ्चकल्याणिक कथा लिखी है। इनकी अबतक निम्नलिखित कृतियाँ प्राप्त हो चुकी हैं—

- १. दशलक्षण
- २. शोड्षकारण
- ३. रत्नत्रय
- ४. पञ्चपरमेष्ठीगुणवर्णंन
- ५. सम्बोध सहस्रपदो
- ६. देवेन्द्रकीतिकीत्रावणी
- ७. तीर्थंकरोंके मजन
- ८. आरती संग्रह

३२० : तीर्षंकर महावीर और उनकी बाचार्य-परम्परा

देवेन्द्रकीतिने कालिकापुराणकी रचना की है। देवेन्द्रकीति मराठी-साहित्य-के ऐसे कवि हैं, जिन्होंने धर्म, दर्शन और काव्यकी त्रिवेणीको एकसाथ प्रवा-हित किया है। इनकी रचनाका मूलाधार प्राचीन वाङ्मय है। कवि देवेन्द्र-कीति संस्कृत, प्राकृत, अपभंश आदि माधाओंके विद्वान् होनेके साथ गुजराती माधाक भी विद्वान् थे।

## मराठीके अन्य कवि और लेखक

मराठी-भाषामें लगभग २० अच्छे कवि और लेखक हुए हैं तथा दश ऐसे कि हैं, जिन्होंने स्फुट रचनाएँ लिखकर वाङ्मयकी समृद्धिमें योगदान दिया है।

मेधराजके गुरुवन्धु कामराजने 'सुदर्शनपुराण' और 'चैतन्यफाग'की रचना की है। 'चैतन्यफाग' गीतात्मक रचना है और इसमें देहकी ममता त्यागनेसे आत्माकी मुक्ति होने का सन्देश विणित है। कामराज और मेघराजके गुरुवन्धु सूरिजनने 'परमहंस' नामक रूपककाव्य लिखा है। इनकी दूसरी कृति 'दानशीलतपभावनारास' भी उल्लेखनीय है।

नागोआया कारञ्जा-गद्दीके सेनगणके मट्टारक माणिक्यसेनके शिष्य थे। इन्होंने यशोधरचरित लिखा है। अभयकीर्ति लातूरकी प्रथमशाखाके भट्टारक अजितकीर्तिके शिष्य थे। इन्होंने शक संवत् १५३८ में अनन्तव्रतकथा लिखी है। इनकी एक दूसरी कृति आदित्यव्रतकथा भी उपलब्ध है।

भट्टारक अजयकीर्तिके शिष्योंमें चिमणाका नाम भी उल्लेख्य है। इन्होंने पैठनके चन्द्रप्रभ चैत्यालयमें अनन्तव्रतकथाकी रचना की है। एक आरतीसंग्रह ग्रन्थ भी इनके द्वारा लिखित उपलब्ध है।

जिनदासकी अपूर्ण कृति 'हरिवंशपुराण'को पुण्यसागरने १८ अध्याय और लिखकर पूर्ण किया है। जिनदास ४० अध्याय ही लिख सके थे। पुण्यसागर द्वारा यह ग्रन्थ पूर्ण होकर जैन महाभारतकी संज्ञाको प्राप्त हुआ है। पुण्यसागर-की एक अन्य कृति आदित्यवारकथा भी है। शक संवत् १५८७में सावाजीने 'सुगन्धदशमी' नामक कथा लिखी है। महीचन्द्रने शक संवत् १६१८में आशापुरमें आदिपुराणकी रचना की है। अन्य कृतियोंमें अठाईं तकथा, गरुड़पञ्चमीकथा, बारहमासी गीत, अहंन्तको आरती, नेमिनायभवान्तर और कितपय स्तोत्र परिगणित हैं। महाकोतिने शीलपताका नामक ग्रन्थ रचा है। इसमें ५५२ ओवियाँ हैं। सीताको अग्निपरीक्षा गुम्पित है। शक संवत् १६५०में लक्ष्मीचन्द्रने माननगर के चन्द्रप्रभचैत्यालयमें मेषमालाकी कथा लिखी है। यह

आचार्यकुष्य कान्यकार एवं स्टेसक : ३२१

कृति ८६ रहोक प्रमाण है। इस कृतिमें संगीततत्त्वकी प्रधानता है और सार्वे-जनिक सभावोंमें इसका गायन किया जाता है।

जनार्वनने शक संवत् १६९०में 'श्रेणिकचरित' नामक काव्यग्रन्थ लिखा है। इस ग्रन्थमें ४० बध्याय हैं। नगेन्द्रकोत्तिने पद्यसंग्रह, दयासागरने जम्बूस्वामी-चरित, सम्यक्त्वकोमुदी और भविष्यदत्तवन्धुकथा एवं विशालकीतिने शक सं० १७२९में धर्मेपरीक्षा नामक ग्रन्थकी रचना की है। गंगादासने पारिखनाथ-भवान्तर और आदित्यवारकथा ग्रन्थ लिखे हैं। चिन्तामणिने गुणकीति द्वारा रचित अपूर्ण पदापुराणको पूर्ण करनेका प्रयास किया है, पर वे इसके केवल सात ही अध्याय लिख पाये हैं। जिनसागरने जीवन्थरपुराण, व्रतकथासंग्रह, भक्तामरका मराठी अनुवाद आदि रचनाएँ लिखी हैं। रत्नकीतिने शक सं० १७३४में ४० अध्यायोंमें उपदेशसिद्धान्तरत्नमालाकी रचना की है। दयासागरने शक संवत् १७३५में हनुमानपुराण, जिनसेनने शक सं० १७४३में जम्बूस्वामी-पुराण, ठकाप्पाने शक सं० १७७२में पाण्डवपुराण, सहवाने शक संवत् १६३९में नेमिनाथभवान्तर और रघुने शक सं० १७१०में सेठिमाहात्म्य नामक ऐति-हासिक कविता लिखी है।

#### उपसंहार

## अंग और पूर्व-साहित्यको आचार्योकी देन

तीर्यंकर महावीरकी आचार्यपरम्परा गौतम गणघरसे आरम्म होती है, और यह परम्परा अंगसाहित्य और पूर्वसाहित्यका निर्माण, संवद्धं त एवं पोषण करती चली आ रही है। यों तो अंग और पूर्व-साहित्यको परम्परा आदितीर्थंकर भगवान ऋषभदेवके समयसे लेकर अन्तिम तीर्थंकर महावीरके काल तक अनविष्ठन्तरूपसे चली आयी है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि अंग-साहित्यका विषय-प्रयन प्रत्येक तीर्थंकरके समयमें सिद्धान्तोंके समान रहनेपर भी अपने युगानुसार होता है। स्पष्टीकरणके लिए यों कहा जा सकता है कि उपासकाध्ययनमें प्रत्येक तीर्थंकरके समयमें उपासकोंकी ऋदिविशेष, बोधि-लाभ, सम्यवत्वशृद्धि, संल्लेखना, स्वर्गगमन, मनुष्यजन्म, संयम-धारण, मोक्ष-प्राप्ति आदिका निरूपण किया जाता है। पर प्रत्येक तीर्थंकरके कालभें उपा-सकोंको ऋदि, स्वर्गगमन आदि विषयोंमें परिवर्तन होना स्वाप्तावक है। यतः उपासकोंको जैसी ऋदि, क्लोबास एवं बोधिलाभको स्थित ऋषभदेव-के समयमें थी, वैसी महावीरके समयमें नहीं रही होगी। इसी प्रकार अन्तः-कृतदशांगमें प्रत्येक तीर्थंकरके तीर्थंकरके समयमें होनेवाले अन्तःकृतकेविलयोंका जीवन-

बाचार्यदुस्य काव्यकार एवं सेखक: ३२३

वृत्त, सपरवरण, केवलज्ञान बादिका वर्णन रहता है। निश्चयतः तीर्यंकर ऋषमदेवके समयके बन्तःकृतदशकेवली महावीरके अन्तःकृतदशकेवलियों पिन्न हैं। अतः स्पष्ट है कि अंगसाहित्यका विषय प्रत्येक तीर्यंकरके समयमें युगानुसार कुछ परिवर्तित होता है।

पूर्वेसाहित्यका विषय परम्परानुसार एक-सा ही चलता रहता है। ज्ञान, सत्य, ब्रात्मा, कमं और अस्तिनास्तिवादरूप विचार-घारणाएँ प्रत्येक तीर्थंकर-के तीर्थंकालमें समान ही रहती हैं। अतः पूर्वसाहित्य समस्त तीर्थंकरोंके समयमें एकरूपमें वर्त्तंमान रहता है। उसमें विषयका परिवर्त्तन नहीं होता है। जो शास्त्रतिक सत्य हैं और जिन मूल्योंमें त्रैकालिक स्थायित्व है, उन मूल्योंमें कभी परिवर्त्तन नहीं होता। वे अनादि हैं। उनमें किसी भी तीर्थंकरके तीर्थंकालमें किन्चित् परिवर्त्तन दिखलाई नहीं पड़ता।

श्रुतश्वराचार्योंने अंग और पूर्व साहित्यकी परम्पराको जीवन्त बनाये रखने-में अपूर्व योगदान दिया है। गुणधर, घरसेन, पुष्पदन्त, भूतबिल, आर्यमंभू, नागहस्ति, वज्जयश, चिरन्तनाचार्य, यितवृषभ, उच्चारणाचार्य, वप्पदेव, कुन्द-कुन्द, वट्टकेर, शिवार्य, स्वामीकुमार एवं गृद्धिपच्छाचार्य आदिने कर्मप्राभृत-साहित्यका सम्बर्द्धन एवं प्रणयन किया है।

इन आचार्योंने कर्म और आत्माके सम्बन्धसे जन्य विभिन्न क्रिया-प्रति-क्रियाओंके विवेचनके लिए 'पेज्जदोसपाहुड', 'पट्खण्डागम', 'चूण्सूत्र', 'व्या-स्थानसूत्र', 'उच्चारणवृत्ति' आदिका प्रणयन कर सिद्धान्त-साहित्यको समृद्ध किया है। यहाँ यह स्मरणीय है कि कर्मसाहित्यका मूल उद्गमस्थान कर्म-प्रवाद नामक अष्टम पूर्व है और इस पूर्वका कथन वर्त्तमान कल्पमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेवसे अन्तिम तीर्थंकर महावीर तक समानरूपसे होता आया है। कर्म-का स्वरूप, कर्मद्रव्य, कर्म और आत्माका सम्बन्ध, तज्जन्य अशुद्धि एवं आत्माकी विभिन्न अवस्थाओंका विवेचन कर्मसिद्धान्तका प्रधान वर्ण्यं विषय है। बा-चार्योंने कर्म एवं आत्माके सम्बन्धको अनादि स्वीकार कर भी कर्मकी विभिन्न अवस्थाओं एवं स्वरूपोंका प्रतिपादन किया है।

गुणघर और धरसेनने कर्म-सिद्धान्तका विवेचन सूत्ररूपमें किया है। पुष्पदन्त और भूतबिलने 'षट्खण्डागम'के रूपमें सूत्रोंका अवतारकर—जीव-ट्ठाण, खुदाबन्ध, बंधसामित्तविचय, वेदना, वग्गणा और महाबन्ध, इन छह खण्डरूपोंमें सूत्रोंका प्रणयन कर कर्मसिद्धान्तका विस्तारपूर्वक निरूपण किया। अनन्तर वीरसेनाचार्यं और जिनसेनाचार्यंने 'धवला' एवं 'जयधवला' टीकाओं द्वारा उसकी विस्तृत व्याख्याएँ प्रस्तुत को हैं।

३२४ : तीर्षंकर महाबीर और उनकी खाचार्य-परम्परा

उसकी पतकी थाराको गित अकार नदीका कोत बहुत ही छोटा होता है और उसकी पतकी थाराको गित भी अन्द ही रहती है। पर जैसे-बेसे नदीका यह कोत उत्तरीत्र आगे बढ़ता जाता है, वैसे-बेसे उसकी भारा बृहद और तीव होती जाती है। समतक मूमिपर पहुँचकर इस चाराका आयाम स्वतः विस्तृत हो जाता है। इसी प्रकार कर्म-साहित्यकी यह चारा तीर्चकर महावीरक मुखसे निःसृत हो गणधर-श्रृतकेविक्षयों एवं अन्य आचार्योंको प्राप्तकर विकसित एवं समृद हुई है।

यह सार्वजनीन सत्य है कि युगके अनुकूल जीवन और जगत् सम्बन्धों आवश्यकताएँ उत्पन्न होती हैं। विचारक आचार्य इन आवश्यकताओं की पूर्तिके लिए नये जिन्तन और नये आयाम उपस्थित करते हैं। अतः किसी भी प्रकारके साहित्यमें विषय विस्तृत होना ध्रुव नियम है। जब किसी मी विचारकों साहित्यमें विषय विस्तृत होना ध्रुव नियम है। जब किसी मी विचारकों साहित्यकी तकनीकमें प्रथित किया जाता है, तो वह छोटा-सा विचार भी एक सिद्धान्त या ग्रन्थका रूप धारण कर लेता है। 'कमंत्रवाद'में कमंके बन्ध, उदय, उपशम, निजंरा आदि अवस्थाओंका, अनुमागबन्ध एवं प्रदेशबन्धके आधारों तथा कमोंको जधन्य, मध्य, उत्कृष्ट स्थितियोंका कथन किया गया है। 'कमंत्रवाद'का यह विषय आगमसाहित्यमें गुणस्थान और मार्गणाओंके मेदक कमानुसार विस्तृत और स्पष्ट रूपमें अंकित है।

#### आचार्यपरम्परा और कर्मसाहित्य

पौद्गलिक कर्मके कारण जीवमें उत्पन्न होनेवाले रागद्वेषादि भाव एवं कषाय आदि विकारोंका विवेचन भी आगमसाहित्यके अन्तर्गत है। कर्मबन्धके कारण ही आत्मामें अनेक प्रकारके विभाव उत्पन्न होते हैं और इन विभावोंसे जीवका संसार चलता है। कर्म और आत्माका बन्ध दो स्वतन्त्र द्रव्योंका बन्ध है, अतः यह टूट सकता है और आत्मा इस कर्मबन्धसे निःसग या निलित हो सकती है। कर्मबन्धके कारण ही इस अशुद्ध आत्माको दशा अर्द्ध भीतिक जैसी है। यदि इन्द्रियोंका समृचित विकास न हो तो देखने और सुननेकी शक्ति के रहनेपर भी वह शक्ति जैसी-की-तैसी रह जाती है और देखना-सुनना नहीं हो पाता। इसी प्रकार विचारशक्तिके रहनेपर भी यदि मस्तिष्क यथार्थ रूपसे कार्य नहीं करता, तो विचार एवं चिन्तनका कार्य नहीं हो पाता। अतएव इस कथाने आलोकमें यह स्पष्ट है कि अशुद्ध आत्माको दशा और उसका समस्त उत्कर्ष-अपकर्ष पौद्गलिक कर्मोंके अधीन है। इन कर्मोंके उपक्रम एवं क्षयोपशमके निमित्तसे ही जीवमें ज्ञानशक्तित उद्बुद्ध होती है। कर्मके क्षयोपशमको तारतम्यता ही ज्ञानशक्तिकी तारतम्यताका कारण बनती है। इस

वाचार्वतुस्य कान्यकार एवं केखक : ३२५

प्रकार खुतवराचार्थीने कर्मसिद्धान्तके बालोकमें आत्माको कथिन्त् मूर्त्तिक एवं अमूर्तिक रूपमें स्वीकार किया है। अपने स्वाभाविक गुणोंके कारण वह बात्मा चेतन्य—ज्ञान-दर्शन-सुखमय है और है अमूर्तिक। पर व्यवहारनमकी दृष्टिसे कर्मबद्ध आत्मा मृत्तिक है। अनादिसे यह शरीर आत्माके साथ सम्बद्ध मिलता है। स्यूल शरीरको छोड़नेपर भी सूक्ष्म कर्म शरीर इसके साथ रहता है। इसी सूक्ष्म कर्मशरीरके नाशका नाम मृत्तित है। आत्माकी स्वतन्त्र-सत्ता होनेपर भी इसका विकास अशुद्ध दशामें अर्थात् कर्मबन्धकी दशामें देहनिमिनत्तक है।

यह कर्मबद्ध आत्मा रागद्वेषादिसे जब उत्तप्त होती है; तब शरीरमें एक अद्भूत<sup>7</sup>हरूनचरून हो जाता है। देखा जाता है कि क्रोधावेगके आते ही नेत्र लाल हो जाते हैं, रक्तकी गति तीव हो जाती है, मुख सुखने लगता है और नथुने फड़कने लगते हैं। जब कामवासना जागृत होती है तो शरीरमें एक विशेष प्रकारका मन्थन आरम्भ हो जाता है। जब तक ये विकार या कषाय शान्त नहीं होते, तब तक उद्देग बना रहता है । आत्माके विचारो, चिन्तनों, आवेगों और क्रियाओंके अनुसार पुद्गलद्रव्योंमें भी परिणमन होता है और उन विचारों एवं आवेगोंसे उत्तेजित हो पुद्गल परमाणु आत्माके वासनामय सूक्ष्म कर्मशरीरमे सम्मिलित हो जाते हैं। उदाहरणार्थ यह समझा जा सकता हैं कि अग्निसे तप्त लोहेके गोलेको पानीमें छोड़ा जाय, तो वह तप्त गोला जल-के बहत-से परमाणुओंको अपने भीतर सोख लेता है । जब तक वह गरम रहता है, तब तक पानीमें उथलपुथल होती रहती है। कुछ परमाणुओंको खींचता है एवं कुछको निकालता है और कुछको भाप बनाकर बाहर फेंक देता है। आशय यह है कि लौहपिण्ड अपने पार्श्ववर्ती वातावरणमें एक अजीब स्थिति जत्पन्न करता है। इसी प्रकार रागद्वे षाविष्ट आत्मामें भी स्पन्दन होता है और इस स्पन्दनसे पुद्गलपरमाणु बात्माके साथ सम्बद्ध होते हैं।

संचित कर्मोंके कारण रागद्वेषादि भाव उत्पन्न होते हैं और इन रागादि भावोंसे कर्म पुद्गलोंका आगमन होता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है, जब तक कि श्रद्धा, विवेक और चारित्रसे रागादि भावोंको नष्ट नहीं किया जाता। तात्पर्य यह कि जीवकी रागद्वेषादिवासनाये और पुद्गलकर्मबन्धकी धाराएँ बीज-वृक्षकी संत्तिके समान अनादिकालसे प्रचलित है। पूर्वसंचित कर्मके उदयसे वर्त्तमान समयमे रागद्वेषादि उत्पन्न होते हैं और तत्कालमें जीवकी जा लगन एवं आसिक होती है, वही नूतन बन्धका कारण बनती है। अतएव रागादिकी उत्पत्ति और कर्मबन्धकी यह प्रक्रिया अनादि है।

सम्यग्दृष्टि जीव पूर्वकर्मीके उदयसे होनेवाले रागादि भावोंको अपने

३२६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

विवेक्षे शान्त करता है। वह कर्मफलोंने आसत्ति नहीं रखता इस प्रकार प्रशासन संचित्त कर्म अपना फल देकर नष्ट हो जाते हैं और किसी नये कर्मका स्थिति अनुभागनन्त्र नहीं होता है। आत्म-सत्ताको श्रद्धा करनेवाला निष्ठावान् व्यक्ति संयम, विवेक, तपश्चरणके कारण कर्मवन्धको प्रक्रियासे छुटकारा प्राप्त करता है। पर मिध्यादृष्टि देहात्मवादी नित्य नई वासवा और बासनितके कारण तीन्न स्थिति और अनुभागवन्त्र करता है। जो जोव पुरुषार्थी, विवेकी और आत्मिन्छावान् है, वह निजंरा, उत्कर्ष, अपकर्ष, संक्रमण आदि कर्मकरणोंको प्राप्त करता है, जिससे प्रतिक्षण वन्धनेवाले अच्छे या बुरे कर्मोमें शुभभावोंसे शुभक्तमोंमें रसप्तकर्ष स्थित होकर अशुभक्तमोंमें रसहीनता एवं स्थितिच्छेद उत्पन्न होता है।

श्रुतघराचारोंने कर्मसिद्धान्तके अन्तर्गत प्रतिसमय होनेवाले अच्छे-बूरे भावोंके अनुसार तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र, मन्द, मन्दन्तर और मन्दतम रूपोमें कर्मकी विपाक-स्थितिका वर्णन किया है। संसारी आत्मा कर्मोंके इस विपाकके कारण ही सुख-दुखका अनुभव करती है। यह मौतिक जगत पुद्गल एवं आत्मा दोनोंसे प्रमावित होता है। जब कर्मका एक भौतिक पिण्ड अपनी विशिष्ट शक्तिके कारण आत्मासे सम्बद्ध होता है तो उसकी सूक्ष्म एवं तीव्र शक्तिके अनुसार बाह्य पदार्थ भी प्रभावित होते हैं और प्राप्त सामग्रीके अनुसार उस संचित कर्मका तीव्र, मन्द और मध्यम फल मिलता है।

कर्म और आत्माके बन्धनका यह चक्र अनादि कालसे चला आ रहा है और तब तक चलता रहेगा, जब तक बन्धहेतु रागादिवासनाओंका विनाश नहीं होता। श्रुतघर आचार्य कुन्दकुन्दने बताया है—

जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तो दु होदि परिणामो। परिणामादो कम्मं कम्मादो होदि गदिसु गदी।। गदिमिष्ठगदस्स देहो देहादो इंदियाणि जायंते। तेहिं दु विसयग्गहणं तत्तो रागो व दोसो वा।। जायदि जीवस्सेवं भावो संसारचक्कवालम्म। इदि जिणवरेहिं भणिदो अणादिणिषणो सणिषणो वा॥

श्रुतघराचार्योंने स्पष्टरूपसे बताया है कि आत्मा अनादिकालसे असुद्ध है, पर प्रयोग द्वारा इसे शुद्ध किया जा सकता है। एकबार शुद्ध होनेपर फिर इसका अशुद्ध होना संभव नहीं, यत: बाधक कारणोंके नष्ट होनेस पुनः अशुद्धि आत्मामें

पक्चास्तिकाय, कुम्बकुन्द, भारती श्रुतमण्डल ग्रंथ-प्रकाशन समिति, फल्टन सन् १९७०, गाथा—१२८ से १३० तक ।

उत्पन्न नहीं हो सकती। बात्माके प्रदेशोंमें संकोच और विस्तार भी कर्मके निमित्तसे होता है। कर्म निमित्तके हटते ही बात्मा अपने बन्तिम बाकारमें रह जाती है और उर्घ्यकोकके अग्रभागमें स्थित हो अपने बनन्त्चैतन्यमें प्रतिष्ठित हो जाती है।

श्रुतश्वराचार्योंने कर्मसिद्धान्तके इस प्रसंगमें अध्यात्मवाद, तत्त्वज्ञान, अनेकान्तवाद, आचार आदिका भी विवेचन किया है। गुणस्थान, जीवसमास, मार्गणा आदिकी अपेक्षासे कर्मबन्ध, जोवके भाव, उनकी शुद्धि-अशुद्धि, योग-ध्यान आदिका विवेचन किया है।

नय-वादकी अपेक्षासे आत्माका निरूपण करते हुए निश्चयनयकी अपेक्षा आत्माको शुद्ध चैतन्यमावोंका कर्ता और भोक्ता माना है। पर व्यवहार-नयकी अपेक्षासे यह आत्मा कर्मवन्यके कारण अशुद्ध है और राग-द्धेष-मोहादि की कर्ता और तज्जन्य कर्मफलोंकी भोका है। अतएव संक्षेपमें यही कहा जा सकता है कि श्रुतधराचार्योंने सिद्धान्त-साहित्यका प्रणयन कर तीर्थकर महावीर-की ज्ञानज्योतिको अखण्ड और अक्षुण्ण बनाये रखनेका प्रयास किया है।

द्वितीय परिच्छेदमें सारस्वताचार्यों द्वारा की गयी श्रुतसेवाका प्रतिपादन किया गया है। सारस्वताचार्योंमें सर्वप्रमुख आचार्य समन्तभद्र हैं। इनके पश्चात् सिद्धसेन, पूज्यपाद, पात्रकेसरी, जोइन्द्रु, विमलसूरि, ऋषिपुत्र, मानतुंग, रिवषेण, जटासिंहनन्दि, एलाचार्य, वीरसेन, अकलंक, जिनसेन द्वितीय, विद्यानन्द, देवसेन, अमितगित प्रथम, अमितगित द्वितीय, अमृतचन्द्र, नेमिचन्द्र आदि आचार्योंने प्रथमानुयोग, करणानुयोग, द्रव्यानुयोग और चरणानुयोगकी रचना कर वाङ्मयको पल्लवित किया है। इन सारस्वताचार्योंने उत्पादादि-त्रिलक्षण-परिमाणवाद, अनेकान्तदृष्टि, स्याद्वाद-भाषा और आत्मद्रव्यको स्वतन्त्र सत्ता इन चार मूल विषयोंपर विचार किया है।

#### बार्शनिक युग और स्याद्वाद

दार्शनिक युगके सर्वप्रथम आचार्य समन्तभद्रने सैद्धान्तिक एवं आगमिक परिभाषाओं और शब्दोंको दार्शनिक रूप प्रदान किया है। इन्होंने एकान्त-वादोंकी आलोचनाके साथ-साथ अनेकान्तका स्थापन, स्याद्वादका लक्षण, सुनय-दुर्नयकी व्याख्या और अनेकान्तमें अनेकान्त लगानेकी प्रक्रिया बतलायी है। प्रमाणका लक्षण 'स्वपरावभासक बुद्धि' को बतलाया है। समन्तभद्धने बतलाया है कि तत्त्व अनेकान्तरूप हैं और अनेकान्त विरोधी दो धर्मोंके युगलके आश्रयसे प्रकाशमें आनेवाले वस्तुगत सात धर्मोंका समुच्चय है और ऐसे-ऐसे

३२८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

अमन्त धर्मसमुख्य विराट अनेकान्तारमकतत्त्व सागरमें अनन्त रुहरेकि समान तर्गित हो रहे हैं और उसमें अनन्त सप्तमंगियाँसमाहित हैं। बका किसी धर्मविद्योषको विवक्षावश मुख्य या गौणरूपमें ग्रहण करता है। इस प्रकार समन्तभद्रने सप्तमंगीका परिष्कृत प्रयोग कर अनेकान्तकी व्यवस्था प्रदक्षित की है। यथा—

- १. स्यात् सदरूप ही तस्व है।
- २. स्यात् असद्रूप ही तत्त्व है।
- ३. स्यात् उभयरूप ही तत्त्व है।
- ४. स्यात् अनुभय (अवकव्य) रूप हो तत्त्व है।
- ५. स्यात् सद् और अवक्तब्य रूप ही तत्त्व है।
- ६. स्यात् असद् और अवक्तव्य रूप ही तत्त्व है।
- ७ स्यात् सद् और असद् तथा अवक्तरूप ही तत्त्व है।

इन सप्तभङ्गोंमें प्रथम भंग स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावकी अपेक्षासे, द्वितीय पर-द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावकी अपेक्षासे, तृतीय दोनोंकी सम्मिलित अपेक्षाओंसे, चतुर्थ दोनों सत्त्व-असत्त्वको एक साथ कह न सकनेसे, पंचम प्रथम-चतुर्थके संयोगसे, षष्ठ द्वितीय-चतुर्थके मेलसे, सप्तम तृतीय-चतुर्थके सम्मिलित रूपसे विविद्यति हैं। प्रत्येक भंगका प्रयोजन पृथक्-पृथक् रूपमें अभीष्ट है।

समन्तभद्रने सदसद्के स्याद्वादके समान अद्वैत-द्वैतवाद, शाश्वत-अशाश्वतवाद, वक्तव्य-अवक्तव्यवाद, अन्यता-अनन्यतावाद, अपेक्षा-अनपेक्षावाद, हेतु-अहेतुवाद, विज्ञान-बहिरर्थवाद, दैव-पुरुषार्थवाद, पाप-पुण्यवाद और बन्ध-मीक्षकारणवाद-पर भी विचार किया है। तथा सप्तभंगीकी योजना कर स्याद्वादकी स्थापना की है। इस प्रकार समन्तभद्रने तत्त्वविचारको स्यादवादहिष्ट प्रदान कर विचारसंघर्षको समाप्त किया है। समन्तभद्रका अभिमत है कि तात्त्विक विचारणा अथवा आचार-व्यवहार, जो कुछ भी हो, सब अनेकान्तदृष्टिके आधारपर किया जाना चाहिए। अतः समस्त आचार और विचारकी नींव अनेकान्तदृष्टि ही है। यही दृष्टि वैयक्तिक और सामष्टिक समस्याओंके समाधानके लिए कुञ्जी है।

समन्तभद्रको सप्तभंगीका स्वरूप आचार्य कुन्द-कुन्दसे विरासतके रूपमें प्राप्त हुआ था। उन्होंने इस रूपको पर्याप्त विकसित और सुव्यवस्थित किया है। विचारसहिष्णुता और समता लानेका उनका यह प्रयत्न रलाघनीय है।

देवागम, वीर-सेवा-मन्दिरट्रस्ट प्रकाशन, ढाँ० दरवारीखाल कोठिया द्वारा लिखित प्रस्तावना पू० ४४ ।

समन्तभद्रके पश्चात् सिद्धसेनने नय और अनेकान्तका गंभीर, विशद ाह्यं भौलिक विवेचन किया है। समन्तभद्रके प्रमाणके 'स्वपरावभासक लक्षण'में 'वाधविवर्जित'' विशेषण देकर उसे विशेष समृद्ध किया। ज्ञानकी प्रमाणता और अप्रमाणताका आधार 'मेयनिश्चय'को माना।

पात्रकेसरी और श्रीदत्तने क्रमशः 'त्रिलक्षणकदर्थन' एवं 'जल्पनिर्णय' ग्रन्थों-की रचना कर 'अन्यथानुपपन्नत्व' रूप हेतुलक्षण प्रतिष्ठित किया तथा वादका सांगोपांग निरूपण कर पर-समयमीमांसा प्रस्तुत की।

आचार्य अकलंकदेवने जैन न्यायशास्त्रकी सुदृढ़ प्रतिष्ठा कर प्रमाणके प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दो भेद बत्तलाये तथा प्रत्यक्षके मुख्यप्रत्यक्ष; सांव्यव-हारिक प्रत्यक्ष ये दो भेद किये हैं। परोक्षप्रमाणके भेदोंमें स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगमको बतलाया है । उत्तरकालिन आचार्योंने अकलंक-द्वारा प्रतिष्ठापित प्रमाणपद्धतिको पल्लवित और पुष्पित किया है। अकलंक-देवने लघीयस्त्रयसवृत्ति, न्यायविनिश्चयसवृत्ति, सिद्धिविनिश्चयसवृत्ति और प्रमाणसंग्रहसवृत्ति इन मौलिक ग्रन्थोंकी रचना की है। तत्त्वार्थवात्तिक और अष्टराती इनके टीकाग्रन्थ हैं। अकलकने इन ग्रन्थोंमें प्रमाण और प्रमेयकी व्यवस्थामे पूर्ण सहयोग प्रदान किया है। द्रव्यपर्यायात्मक वस्तुका प्रमाणविषय-त्व तथा अर्थिक्रयाकारित्वके विवेचनके पश्चात् नित्यैकान्त आदिका निरसन किया है। सूनय, दुर्नय, द्रव्याधिक, पर्यायाधिक आदिका स्वरूपविवेचन भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। अकलकके पश्चात् आचार्य विद्यानन्दने तत्त्वार्थश्लोक-वर्तिक, अष्टसहस्री, आप्तपरीक्षा, प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, सत्यशासन-परीक्षा जैसे जैन न्यायके मूर्घन्य ग्रन्थोंका प्रणयन कर जैनदर्शनको सुव्यव-स्थित बनाया है। ज्ञेयको जानने-देखने, समझने और समझानेकी दृष्टियोंका नय और सप्तभंगी द्वारा स्पष्टीकरण किया गया है। विद्यानन्दने विभिन्न दार्शन-कारों द्वारा स्वीकृत आप्तोंकी समीक्षा कर आप्तत्व एवं सर्वज्ञत्वकी प्रतिष्ठा की है। इन्होंने सविकल्पक एवं निर्विकल्पक ज्ञानकी प्रामाणिकताका भी विचार किया है । अभ्यास, प्रकरण, बुद्धिपाटव आदिसे निर्विकल्पको प्रमाण नहीं माना जा सकता। स्वलक्षणरूप परमाणुपदार्थ ज्ञानका विषय तभी बन सकता है जब स्थूल बाह्य पदार्थीका अस्तित्व स्वीकार किया जाय । विद्यानन्दने

१. प्रमाणं स्वपराभासि ज्ञानं, बाधविविज्ञितम् ।
 प्रत्यक्षं च परोक्षं च द्विधा, मेयविनिश्चयात् ।।
 —न्यायावतार, सम्पादक ढाँ० पी० एल० वैद्य, प्रकाशक जैन द्वेताम्बर कान्फेंस,
 बम्बई, सन् १९२८ कारिका १ ।

३३० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा

पुरुषाद्वेत, शब्दाद्वेत, विज्ञानाद्वेत, निजाहेत, नार्वाक, बोद्ध, सेश्वरसांस्थ, निरीश्वरसांस्थ, नैयायिक, नैशेषिक, भाट्ट आदिके संतव्योंकी समीक्षा की हैं। प्रमेयोंका स्पष्टीकरण बहुत ही सुन्दर रूपमें किया गया है।

## द्रव्यगुण-वर्यायविषयक देन

द्रव्यविवेचनके क्षेत्रमें श्रुसधराचार्य कुन्दकुन्दने जो मान्यताएँ प्रतिष्ठित की थीं, उनका विस्तार एलाचार्य, अमृतचन्द्र, अमितगति, वीरसेन, जोइन्दु आदि आचार्योने किया है। जीव, पुद्गल, धर्म, अध्मं, आकाश और काल इन छह द्रव्यों और उनके गुण-पर्यायोंका निरूपण किया गया है। जीवका चैतन्य आसाधारण गुण है। बाह्य और अभ्यन्तर कारणोंसे इस चैतन्यके ज्ञान और दर्शन रूपसे दो प्रकारके परिणमन होते हैं। जिस समय चैतन्य 'स्व'से भिन्न किसी ज्ञेयको जानता है, उस समय वह ज्ञान कहलाता है। और जब चैतन्यमात्र चैतन्याकार रहता है तब वह दर्शन कहलाता है। जीवमें ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि गुण पाये जाते हैं।

पुद्गलद्रव्यमें रूप, रस, गन्ध और स्पर्श गुण रहते हैं। जो द्रव्य स्कन्ध अवस्थामें पूरण अर्थात् अन्य-अन्य परमाणुओंसे मिलन और गलन अर्थात् कुछ परमाणुओंका बिछुड़ना, इस तरह उपचय और अपचयको प्राप्त होता है वह पुद्गल कहलाता है। समस्त दृश्य जगत इस पुद्गलका ही विस्तार है। मूल दृष्टिसे पुद्गलद्रव्य परमाणुरूप ही है। अनेक परमाणुओंसे मिलकर जो स्कन्ध बनता है वह संयुक्तद्रव्य है। स्कन्धोंका बनाव और मिटाव परमाणुओंकी बन्धशक्ति और भेदशक्तिक करण होता है।

प्रत्येक परमाणुमें स्वभावसे एक रस, एक रूप, एक गन्ध और दो स्पर्श होते हैं। परमाणु अवस्था ही पुद्गलकी स्वाभाविक पर्याय और स्कन्ध अवस्था विभाव पर्याय है। परमाणु परमात्तिसूक्ष्म है, अविभागी है, शब्दका कारण होकर भी स्वयं अशब्द है। शास्वत होकर भी उत्पाद और व्यय युक्त है।

स्कन्ध अपने परिणमनकी अपेक्षासे छह प्रकारका है—१. बादर-बादर— जो स्कन्ध छिन्त-भिन्न होने पर स्वयं न मिल सकें, वे लकड़ी, पत्थर, पर्वत, पृथ्वी आदि बादर-बादर स्कन्ध कहलाते हैं। २. बादर—जो स्कन्ध छिन्त-भिन्न होने पर स्वयं आपसमें मिल जायें, वे बादर स्कन्ध हैं; जैसे—दूध, घी, तैल, पानी आदि! ३. बादर-सूक्ष्म—जो स्कन्ध दिखनेमें तो स्यूल हों, लेकिन छेदने-भेदने और ग्रहण करनेमे न आवें, वे छाया, प्रकाश, अन्धकार, चाँदनी आदि बादर-सूक्ष्म स्कन्ध हैं। ४. सूक्ष्म-बादर—जो सूक्ष्म होकरके भी स्यूलरूपमें दिखें, वे पाँचों इन्द्रियोंके विषय—स्पर्ध, रस, गन्ध, वर्ण और शब्द सूक्ष्म-बादर स्कन्ध हैं। ५. सूक्य-जो सूक्ष्म होनेके कारण इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण न किये जा सकते हीं, वे कर्मवर्गणा आदि सूक्ष्म स्कन्च हैं। ६. अतिसूक्ष्म-कर्मवर्गणासे भी छोटे द्वयणुक स्कन्घ तक अतिसूक्ष्म हैं।

समान्यतः पुद्गलके स्कन्ध, स्कन्धदेश, स्कन्धप्रदेश और परमाणु ये चार विभाग हैं। अनन्तान्त परमाणुओंसे स्कन्ध बनता है। उससे आधा स्कन्धदेश और स्कन्धदेशका आधा स्कन्धप्रदेश कहलाता है। परमाणु सर्वतः अविभागी होता है। शब्द, बन्ध, सूक्ष्मता, स्यूलता, संस्थान, भेद, अन्धकार, छाया, प्रकाश, उद्योत और गर्मी आदि पुद्गलद्रव्यके ही पर्याय है।

अनन्त आकाशमें जीव और पुद्गलोंका गमन जिस द्रव्यके कारण होता है वह धर्मद्रव्य है। यहाँ धर्मद्रव्य पुण्यका पर्यायवाची नहीं। यह असंख्यातप्रदेशी द्रव्य है। जीव और पुद्गल स्वयं गतिस्वभाववाले हैं। अतः इनके गमन करनेमें जो साधारण कारण होता है वह धर्मद्रव्य है। यह किसी जीव या पुद्गलको प्रेरणा करके नहीं चलाता, किन्तु जो स्वयं गित कर रहा है उसे माध्यम बनकर सहारा देता है। इसका अस्तित्व लोकके भीतर तो है ही, पर लोकसीमाओंपर नियंत्रकके रूपमें है। धर्मद्रव्यके कारण ही समस्त जीव और पुद्गल अपनी यात्रा उसी सीमा तक समाप्त करनेको विवश है। उससे आगे नहीं जा सकते।

जिस प्रकार गतिके लिए एक साधारण कारण धर्मद्रव्य अपेक्षित है, उसी तरह जीव एवं पुद्गलोंकी स्थितिके लिए एक साधारण कारण अधर्मद्रव्य अपेक्षित है। यह लोकाकाशके बराबर है। रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्दसे रहित, अमूर्तिक, निष्क्रिय और उत्पाद-व्ययके परिणमनसे युक्त नित्य है। अपने स्वाभाविक संतुलन रखनेवाले अनन्त अगुरुलधृगुणोंसे उत्पाद-व्यय करता हुआ यह स्थितशील जीव-पुद्गलोंकी स्थितिमें साधारण कारण होता है। धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य लोक और अलोक विभागके सद्भावसूचक प्रमाण है।

समस्त जीव, अजीव आदि द्रव्योंको जो अवगाह देता है अर्थात् जिसमें ये समस्त द्रव्य युगपत् अवकाश पाते हैं, वह आकाशद्रव्य है। आकाश अनन्त-प्रदेशी है। इसके मध्य भागमें चौदह राजू ऊँचा पुरुषाकार लोक स्थित है, जिसके कारण आकाश लोकाकाश और अलोकाकाशके रूपमें विभाजित हो जाता है। लोकाकाश असंस्थातप्रदेशोंमें है। शेष अनन्त प्रदेशोंमें अलोक है, जहाँ केवल आकाश ही आकाश है। यह निष्क्रिय है और रूप, रस, गन्ध, स्पर्श एवं शब्द आदिसे रहित होनेके कारण अमूर्तिक है।

३३२ : तीर्थंकर महाबीर और उनकी आचार्यपरम्परा

समस्त ह्रव्यक्ति ज्ञराबादिक्य परिणयनमें सहकारी काल्क्रव्य होता है। इसका स्वरूप 'वर्लना' कक्षण है। यह स्वयं परिणमन करते हुए अन्य द्रव्यक्ते परिणमनमें सहकारी होता है। यह भी अन्य द्रव्यों के समान उत्पाद, व्यय, भीव्य युक्त है। प्रत्येक लोकाकाको प्रदेशपर एक-एक कालाणुद्रव्य अपनी स्वतंत्र सत्ता रखता है। धर्म और अधर्म द्रव्यके समान यह कालद्रव्य एक नहीं है, यतः प्रत्येक लोकाकाको प्रदेशपर समय-भेद स्थित रहनेसे यह अनेक रत्नोंकी राशिक समान पिण्डद्रव्य है। द्रव्योंमें परत्व, अपरत्व, पुरात्तनत्व, नृतनत्व, अतीत, वर्तमान और अनागतत्त्वका व्यवहार कालद्रव्यके कारण ही होता है।

प्रत्येक द्रव्यमें सामान्य और विशेष गुण पाये जाते हैं। प्रत्येक गुणका मी प्रतिसमय परिणमन होता है। गुण और द्रव्यका कथिन्वत् तदात्म्यसम्बन्ध है। द्रव्यसे गुणको पृथक नहीं किया जा सकता। इसलिए वह अभिन्न है और संज्ञा, संख्या, प्रयोजन आदिके भेदसे उसका विभिन्न रूपसे निरूपण किया जाता है, अतः वह भिन्न है। इस दृष्टिसे द्रव्यमें जितने गुण हैं उतने उत्पाद और व्यय प्रतिसमय होते हैं। प्रत्येक गुण अपने पूर्व पर्यायको त्यागकर उत्तरपर्यायको धारण करता है। पर उन सबकी द्रव्यसे भिन्न सत्ता नहीं रहती है। सूक्ष्मत्या देखनेपर पर्याय और गुणको छोड़कर द्रव्यका कोई पृथक अस्तित्व नहीं है, गुण और पर्याय ही द्रव्य है। पर्यायोंमें परिवर्त्तन होनेपर भी जो एक अनिच्छन्तताका नियामक अंश है, वही तो गुण है। गुणोंको सहभावी एवं अन्वयी तथा पर्यायोंको व्यतिरेकी और क्रमभावी माना जाता है। पर्याय, गुणोंका परिणाम या विकार होती हैं।

द्रव्य, गुण और पर्यायके विवेचनके साथ जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्ष इन सात तत्त्वोंका निरूपण भी किया गया है। आस्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्ष तत्त्व दो-दो प्रकारके होते हैं—द्रव्य और भावरूप। मिथ्यात्व, अविरित्त, प्रमाद, कषाय और योगरूप आत्मपिरणामोंसे कमंपुद्ग-लोंका आगमन, जिन भावोंसे होता है वे भावास्त्रव कहलाते हैं। और पुद्गलोंका आना द्रव्यास्त्रव है। भावास्त्रव जीवगत पर्याय है और द्रव्यास्त्रव पुद्गल्यम् । जिन कषायोंसे कर्म बन्धते हैं, वे जीवगत कषायादि भावभावबन्ध हैं और पुद्गलकर्मका आत्मसे सम्बन्ध हो जाना द्रव्यावन्ध है। भावबन्ध जीवरूप है और द्रव्यावन्ध पुद्गलक्ष्प। वत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परिषहजयरूप भावोंसे कर्मोंके आनेको रोकना भावसंवर है। और कर्मोंका एक जाना द्रव्यावंदर है। इसी प्रकार पूर्व संचित्त कर्मोंका निर्जरण जिन सपादिभावोंसे होता है वे भावनिर्जरा हैं और कर्मोंका सङ्गा द्रव्य-

वाचार्यतुस्य काव्यकार एवं केखक: ३३३

निजरा है। जिन ज्यान बादि साधनोंसे मुक्ति प्राप्त होती है वे भाव मान-मोक्ष हैं और कर्मपुद्गलोंका आत्मासे छूट जाना द्रव्यमोक्ष है। इस प्रकार बास्तव, बन्ध, संवर. निजंरा और मोक्ष ये पाँच तत्त्व भावरूपमें जीवके पर्याय हैं और द्रव्यरूपमें पुद्गलके। जिनके भेदविज्ञानसे कैवल्यकी प्राप्ति होती है, उन आत्मा और परमें ये सातों तत्त्व समाहित हो जाते हैं। वस्तुतः जिस 'पर' की परतन्त्रताको दूर करना है और जिस 'स्व'को स्वतन्त्र होना है, उस 'स्व' और 'पर'के ज्ञानमें तत्त्वज्ञानकी पूर्णता हो जाती है।

#### अध्यात्मविषयक देन

जोइन्दुने आत्मद्रव्यके विशेष विवेचनक्रममें आत्माके तीन प्रकार बतलाये हैं—बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा । जो शरीर आदि परद्रव्योंको
अपना रूप मानकर उनकी ही प्रिय भोग-सामग्रीमें आसक्त रहता है वह
बहिर्मुख जीव बहिरात्मा है । जिन्हें स्वपरिविवेक या भेदिवज्ञान उत्पन्न हो
गया है, जिनकी शरीर आदि बाह्य पदार्थोंसे आत्मदृष्टि हट गयी है वे
सम्यग्दृष्टि अन्तरात्मा हैं। जो समस्त कर्ममलकलंकोंसे रहित होकर शुद्ध
चिन्मात्रस्वरूपमें मग्न हैं वे परमात्मा हैं। यह संसारी आत्मा अपने स्वरूपका
यथार्थ परिज्ञान कर अन्तर्द्षिट हो क्रमशः परमात्मा बन जाता है।

आचार्यौंने चारित्र-साधनाका मुख्याघार जीवसत्वके स्वरूप और उसके समान अधिकारकी मर्यादाका तत्त्वज्ञान ही माना है। जब हम यह अनुभव करते हैं कि जगतमें वर्तमान सभी आत्माएँ अखण्ड और मूलतः एक-एक स्वतृत्र समान शक्तिवाले द्रव्य हैं। जिस प्रकार हमें अपनी हिसा रुचिकर नही है, उसी प्रकार अन्य आत्माओंको भी नही है। अतएव सर्वात्मसम्तवकी भावना ही अहिंसाकी साधनाका मुख्य आधार है। आत्मसमानाधिकरणका ज्ञान और उसको जीवनमें उतारनेकी दृढ निष्ठा ही सर्वोदयकी भूमिका है और इसी भूमिकासे चारित्रका विकास होता है।

अहिंसा, संयम, तपकी साधनाएँ आत्मशोधनका कारण बनती हैं। सम्यक्-श्रद्धा, सम्यक्ज्ञान और सम्यक्चारित्र ही आत्मस्वातंत्र्यकी प्राप्तिमें कारण है।

प्रबुद्धाचार्योंने तत्त्वज्ञान, प्रमाणवाद, पुराण, काव्य, व्याकरण, ज्यौतिष, आयुर्वेद आदि विषयोंका संवर्द्धन किया है। यह सत्य है कि जैसी मौलिक प्रतिमा श्रुतघर और सारस्वताचार्योंमें प्राप्त होती है; वैसी प्रबुद्धाचार्योंमें नहीं। तो भी जिनसेन प्रथम, गुणभद्र, पाल्यकीर्ति, वीरनन्दि, माणिक्यनन्दि, प्रभा-चन्द्र, महासेन, हरिषेण, सोमदेव, वसुनन्दि, रामसेन, नयसेन, माघनन्दि, आदि आचार्योंने श्रुतकी अपूर्व साधना की है। इन्होंने चारों अनुयोगोंके विषयोंका

**३३४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा** 

नये स्पर्ने प्रयम्, सम्पादन एवं नयी व्याख्याएँ प्रस्तुत कर तीर्यकरवाणीकी समृद्धं बनाया है।

अध्यात्मक क्षेत्रमें आचार्यं कुन्दकुन्दने जिस सरिताको प्रवाहित किया, उसे स्थिर बनामे रखनेका प्रमास सारस्वत और प्रबुद्धाचार्योने किया है। इन्होंने व्यक्तित्वके विकासके लिए आध्यात्मिक और नैतिक जीवनके यापनपर जोर दिया है। जब तक मनुष्य भौतिकवादमें भटकता रहेगा, तब तक उसे सुख, शान्ति और संतोषको प्राप्ति नहीं हो सकती। जैन संस्कृतिका लक्ष्य मोग नहीं, त्याग है; संघर्ष नहीं, शान्ति है; विषाद नहीं, आनन्द है। जीवनके शोवनका कार्य आध्यात्मिकता द्वारा ही संभव होता है। मोगवादी हष्टिकोष मानव-जीवनमें निराशा, अतृष्ति और कुण्ठाओंको उत्पन्न करता है। जिससे शक्ति, अधिकार और स्वत्वकी लालसा अहाँनश बढ़ती जाती है। प्रतिशोध एवं विदेषके दावानलसे सुलसती मानवताका त्राण अध्यात्मवाद ही कर सकता है। यह अध्यात्मवाद कहीं बाहरसे आनेवाला नहीं; हमारी आत्माका धर्म है; हमारी चेतनाका धर्म है और है हमारी संस्कृतिका प्राणभूत तत्त्व।

मनुष्यजीवनमें दो प्रधान तत्त्व हैं—हिष्ट और सृष्टि । हिष्टका अर्थ है बोध, विवेक, विश्वास और विचार । सृष्टिका अर्थ है —िक्रिया, कृति, संयम और आचार । मनुष्यके आचारको परलनेकी कसौटी उसका विचार और विश्वास होता है । वास्तवमें मनुष्य अपने विश्वास, विचार और आचारका प्रतिफल है । हिष्टिकी विमलतासे जीवन अमल और धवल बन सकता है । यही कारण है कि आचार्योंने विचार और आचारके पहले हिष्टिकी विश्विद्धिपर विशेष जोर दिया; क्योंकि विश्वास और विचारको समझनेका प्रयत्न ही अपने स्वरूपको समझनेका प्रयत्न है ।

अपने विशुद्ध स्वरूपको समझनेके लिए निश्चयदृष्टिकी आवश्यकता है।
यह सत्य है कि व्यवहारको छोड़ना एक बड़ी भूल हो सकती है। पर निश्चयको छोड़ना उससे भी अधिक भयंकर भूल है। अनन्त जन्मोंमें अनन्त बार इस
जीवने व्यवहारको ग्रहण करनेका प्रयत्न किया है, किन्तु निश्चयदृष्टिको
पकड़ने और समझनेका प्रयत्न एक बार भी नहीं किया है। यही कारण है कि
शुद्ध आत्माकी उपलब्धि इस जीवको नहीं हो सकी और यह तब तक प्राप्त
नहीं हो सकेगी, जब तक आत्माके विभावके द्वारको पारकर उसके स्वभावके
भव्यद्वारमें प्रवेश नहीं किया जायेगा।

दु:ख एवं क्लेशप्रद परिणाम होनेसे पाप त्याज्य है। प्राणियोंको दु:सरूप होनेसे ही पाप रुचिकर नहीं है। पुण्य आत्माको अच्छा लगता है, क्योंकि

भाचार्यतुल्य कान्यकार एवं लेखक : ३३५

उसका परिषाम सुक्ष एवं समृद्धि है। इस प्रकार सुक्ष एवं दु:ख प्राप्तिकी हिन्दिसे संसारी आत्मा पापको छोड़ता है और पुण्यको ग्रहण करता है, किन्तु विवेकन शील ज्ञानी आत्मा बिचार करता है कि जिस प्रकार पाप बन्धन है, उसी प्रकार पुष्य भी एक प्रकारका बन्धन है। यह सत्य है कि पुष्य हमारे जीवन-विकासमें उपयोगी है, सहायक है। यह सब होते हुए भी पुण्य उपादेय नहीं है, अन्ततः वह हेय ही है। जो हेय है, वह अपनी वस्तु कैसे हो सकती है? आस्नव होनेके कारण पूज्य भी आत्माका विकार है, वह विभाव है, आत्माका स्वभाव नहीं। निश्चयद्देष्टिसम्पन्न आत्मा दिचार करता है कि संसारमें जितने पदार्थ हैं, वे अपने-अपने भावके कर्त्ता है, परभावका कर्त्ता कोई पदार्थं नहीं । जैसे कुम्भकार घट बनानेरूप अपनी क्रियाका कर्त्ता व्यवहार या उपचार मात्रसे है। वास्तवमें घट बननेरूप कियाका कर्ता घट है। घट बननेरूप कियामें कुम्मकार सहायक निमित्त है, इस सहायक निमित्तको ही उपचारसे कर्त्ता कहते हैं। तथ्य यह है कि कर्त्ताके दो भेद हैं--परमार्थ कर्त्ता और उपचरित कर्ता । क्रियाका उपादान कारण ही परमार्थ कर्त्ता है, अतः कोई भी क्रिया परमार्थ कर्त्ताके बिना नहीं होती है। अतएव आत्मा अपने ज्ञान, दर्शन आदि चेतनभावोंका ही कर्ता है, राग-द्वेष-मोहादिका नहीं। आचार्य नेमिचन्द्रने बताया है-

पुग्गलकम्मादीण कत्ता ववहारदो दु णिच्छयदो । चेदणकम्माणादा सुद्धणया सुद्धभावाणं ॥

व्यवहारनयसे आत्मा पुद्गलकर्म आदिका कर्त्ता है, निश्चयसे चेतन-कर्मका, और शुद्धनयकी अपेक्षा शुद्ध भावोंका कर्त्ता है।

तथ्य यह है कि जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्यके साथ बन्धको प्राप्त होता है, उस समय उसका अशुद्ध परिणमन होता है। उस अशुद्ध परिणमनमें दोनों द्रव्योंके गुण अपने स्वरूपसे च्युत होकर विकृत भावको प्राप्त होते हैं। जीवद्रव्यके गुण भी अशुद्ध अवस्थामें इसी प्रकार विकारको प्राप्त होते रहते हैं। जीवद्रव्यके अशुद्ध परिणमनका मुख्य कारण वैभाविकी शक्ति है और सहायकिनिमित्त जीवके गुणोंका विकृत परिणमन है। अतएव जीवका पुद्गलके साथ बशुद्ध अवस्थामें ही बन्ध होता है, शुद्ध अवस्था होनेपर विकृत परिणमन नहीं होता। विकृत परिणमन ही बन्धका सहायकिनिमत्त है।

#### प्रमाण और अप्रमाण विषयक देन

प्रमाणके क्षेत्रमें सारस्वताचार्य और प्रबुद्धाचार्यौंने विशेष कार्य किया है।

३३६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

१. द्रव्यसंग्रह, गाथा ८।

शान, प्रमाण और प्रमाणामासकी व्यवस्था बाह्य अर्थके प्रतिमास होने कौर प्रतिभासके अनुसार उसके प्राप्त होने और न होनेपर निर्मर है । इन बाचार्योने आगमिक क्षेत्रमें तत्वज्ञानसम्बन्धी प्रमाणकी परिभाषाकी दार्शीनक चिन्तनक्षेत्रमें उपस्थित कर प्रमाणसम्बन्धी सूक्ष्म चर्चाएँ निबद्ध की हैं। प्रमाणता और अप्रमाणताका निर्धारण बाह्य अर्थकी प्राप्ति और अप्राप्तिसे सम्बन्ध रखता है। आचार्य अकलंकदेवने अविसंवादको प्रमाणताका आधार मानकर एक विशेष बात यह बतलाई है कि हमारे ज्ञानोंमें प्रमाणता और अप्रमाणताकी संकीर्ण स्थिति है। कोई भी ज्ञान एकान्तसे प्रमाण या अप्रमाण नहीं कहा जा सकता। इन्द्रियदोषसे होनेवाला द्विचन्द्रज्ञान भी चन्द्रांशमें अविसंवादी होनेके कारण प्रमाण है, पर द्वित्व अंशमें विसंवादी होनेके कारण अप्रमाण । इस प्रकार अकलंकने ज्ञानकी एकांतिक प्रमाणता या अप्रमाणताका निर्णय नहीं किया है, यतः इन्द्रियजन्य क्षायोपशमिक ज्ञानोंकी स्थिति पूर्ण विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती । स्वल्पशक्तिक इन्द्रियोंकी विचित्र रचनाके कारण इन्द्रियोंके द्वारा प्रतिमासित पदार्थ अन्यथा भी होता है। यही कारण है कि आगमिक परम्परामें इन्द्रिय और मनोजन्य मितज्ञान और श्रुतज्ञानको प्रत्यक्ष न कहकर परोक्ष ही कहा गया है।

प्रामाण्य और अप्रामाण्यकी उत्पत्ति परसे ही होती है, क्रिंत अभ्यासदशामें स्वतः और अनभ्यासदशामें परतः हुआ करती है। जिन स्थानोंका हमें परिचय है उन जलाशयादिमें होनेवाला ज्ञान या मरीचि-ज्ञान अपने आप अपनी प्रमाणता और अप्रमाणता बता देता है, किन्तु अनिश्चित स्थानमें होनेवाले जलज्ञानकी प्रमाणताका ज्ञान अन्य अविनाभावी स्वतः प्रमाणभूत ज्ञानोंसे होता है। इस प्रकार प्रमाण और प्रामाण्यका विचार कर तदुपत्ति, तदाकारता, इन्द्रियसन्निकर्ष, कारकसाकल्य आदिकी विस्तारपूर्वंक समोक्षा की है। प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणोंके मेदोंका प्रतिपादन कर अन्य दार्शनिकों द्वारा स्वीकृत प्रमाण-मेदोंकी समीक्षा की गयी है।

अकलंकदेवने प्रमाणसंग्रहमें श्रुतके प्रत्यक्षनिमित्तक, अनुमाननिमित्तक और आगमनिमित्तक ये तीन भेद किये हैं। परोपदेशसे सहायता लेकर उत्पन्न होनेवाला श्रुत प्रत्यक्षपूर्वक श्रुत है, परोपदेश सिहत हेतुसे उत्पन्न होनेवाला श्रुत अनुमानपूर्वक श्रुत और केवल परोपदेशसे उत्पन्न होनेवाला श्रुत आगम-निमित्तक श्रुत है। प्रमाणचिन्तनके पश्चात् प्रमाणाभासोंका विचार किया

१. श्रुतमविष्लवं प्रत्यक्षानुमानागमनिमित्तम्-प्रमाणसंग्रह, पृ० १।

गमा हैं। हैत-अहैतसमोक्षाके अनन्तर सर्वज्ञ-सिद्धि, स्याद्वादसिद्धि, संप्त-मंगी आदिका विचार किया गया है। निश्चयतः जैन लेखकोंकी प्रमाणमीमांसा भारतीय प्रमाणमीमांसामें अपना विशिष्ट स्थान रखती है।

#### व्याकरणविषयक देन

जैनाचार्योंने भाषाको सुव्यवस्थित रूप देनेके लिए व्याकरणग्रन्थोंकी रचना की है। आचार्य देवनन्दिने अपने शब्दानुशासनमें श्रीदत्त, यशोभद्र, भूतबिल, प्रभाचन्द्र, सिद्धसेन और समन्तभद्र इन छः वैयाकरणोंके नाम निर्दिष्ट किये हैं। देवनन्दिने जैनेन्द्रव्याकरणकी रचना कर कुछ ऐसी मौलिक बाते बत-छायी हैं, जो अन्यत्र प्राप्त नहीं होतीं। उन्होंने लिखा है—"स्वाभाविकत्वा-दिभिद्यानस्येकशेषानारम्भः" (११९९९) शब्द स्वभावसे ही एकशेषकी अपेक्षा न कर एकत्व, द्वित्व और बहुत्वमें प्रवृत्त होता है। अतः एकशेष मानना निर्थंक है। यही कारण है कि इनका व्याकरण 'अनेकशेष' कहलाता है। इन्होंने शब्दोंकी सिद्धि अनेकान्त द्वारा प्रदिशत की है—"सिद्धिरनेकान्तात्" (११९११) अर्थात् नित्यत्व, अनित्यत्व, उभयत्व, अनुभयत्व प्रभृति नाना धर्मीसे विशिष्ट धर्मी रूप शब्दिकी सिद्धि अनेकान्तसे ही संभव है। इस प्रकार देवनन्दिने अपने मौलिक विचार प्रस्तुत कर अनेक धर्मविशिष्ट शब्दोंका साधुत्व बतलाया है।

जैनेन्द्र व्याकरणपर अभयनिन्दकृत महावृत्ति, प्रभाचन्द्रकृत शब्दांभोज-भास्करन्यास, श्रुतकीर्तिकृत पंचवस्तुप्रक्रिया और पण्डित महाचन्द्रकृत वृत्ति, ये चार टीकाएँ प्रसिद्ध हैं।

यापनीय संघके आचार्य पाल्यकीर्तिने शाकटायनव्याकरणकी रचना की।इस व्याकरणपर सात टीकाएँ उपलब्ध है। अमोधवृत्ति, शाकटायनन्यास, चिन्तामणि, मिणप्रकाशिका, प्रक्रियासंग्रह, शाकटायनटीका और रूपिसिद्ध । ये सभी टीकाएँ महत्त्वपूर्ण हैं। चिन्तामणिके रचियता यक्षवर्मा हैं और शाकटायनन्यासके प्रभाचन्द्र। प्रक्रिया-सग्रहको अभयचन्द्रने सिद्धान्तकौ मुदीको पद्धतिपर लिखा है। दयापल मुनिने लघुसिद्धान्तकौ मुदीको शैलीपर रूपिसिद्धिकी रचना को है। कात-त्ररूपमालाके रचियता भावसेन त्रैविद्य हैं। शुभचन्द्रने चिन्तामणिनामक प्राकृतव्याकरण लिखा है। श्रुतसागरसूरिका भी एक प्राकृतव्याकरण उपलब्ध है।

#### कोषविषयक देन

कोषविषयक साहित्यमें वनञ्जयकी नाममाला ही सबसे प्राचीन है। इसके अतिरिक्त अनेकार्थनाममाला और अनेकार्थनिषंटु भी इन्हींके द्वारा रचित

३३८: तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

है। श्रीधरसेनने विश्वकोचन कोवकी रचना की है, इसका दूसरा ताम मुक्ता-वलीकोष है। धनधित्रने एक निचंदु-रचना लिखी है। मदनपराजयके कर्ता धन-देवने अनेकार्थनामक एक कोष लिखा है। आशाधरद्वारा विरचित अमरकोच-की किया-कलापटीका भी ज्ञात होती है। इस प्रकार दिमम्बर परम्पराके आचार्योंने कोष-साहित्यकी अभिवृद्धि की है।

#### पुराण और काव्यविषयक देन

दिगम्बराचार्यीने कर्मके फलभोक्ताओंका उदाहरण उपस्थित करनेके लिए काव्य, नाटक, कथा और पुराणोंका सुजन किया है। जिस प्रकार आजका वैज्ञा-निक अपने किसी सिद्धान्तको प्रमाणित करनेके लिए प्रयोगका आश्रय ग्रहण करता है और प्रयोगविधि द्वारा उसकी सत्यता प्रमाणित कर देता है, उसी प्रकार कर्मसिद्धान्तके व्यावहारिक पक्षको प्रयोगरूपमें ज्ञात करनेके लिए आख्यानात्मक साहित्यका सृजन किया जाता है। पुराण, कथा और काव्योंमें कर्म-के शुभाशुभ फलकी व्यञ्जना करनेके लिए त्रेसठ शालाकापुरुषों, अन्य पुण्य पुरुषों एव व्रताराधक पुरुषोंके जीवनवृत्त अंकित किये गये हैं। जिन व्यक्तियोंने र्ध्वर्मकी आराधनाद्वारा अपने जीवनमें पुण्यका अर्जन कर स्वर्गादि सुस्रोंको प्राप्त किया है, उनके जीवन-वृत्त साधारणव्यक्तियोंको भी प्रभावित करते हैं। इनका विषय स्मृत्यनुमोदित वर्णाश्रम धर्मका पोषक नहीं है। इसमें जातिवाद-के प्रति क्रान्ति प्रदर्शित की गयी है। आश्रम-व्यवस्था भी मान्य नहीं है। समाज सागार और अनागार इन दो वर्गोमें विभक्त है। तप, त्याग, संयम अहिसाकी साधना द्वारा मानव-मात्र समानरूपसे आत्मोत्थान करनेका अधिकारी है। आत्मोत्थानके लिए किसी परोक्ष शक्तिकी सहायता अपेक्षित नहीं है। अपने पुरुषार्थ द्वारा कोई भी व्यक्ति सर्वांगीण विकास कर सकता है।

जैन वाङ्मयमें त्रेसठ शलाकापुरुष उपाधि या पदिवशेष हैं। तीर्थंकर, चकवर्ती, नारायण, बलभद्र आदिके 'जीवनमान' निर्धारित हैं। जो भी तीर्थंकर या चकवर्ती होगा, उसमें निर्धारित जीवनमूल्योंका रहना परमावश्यक है। तीर्थंकरोंके पञ्चकल्याणक और चकवर्तियोंकी विशिष्ट सम्पत्ति परम्परा द्वारा पठित है। अतः त्रेसठ शलाकापुरुषोंके जीवनवृत्त अंकनमें परम्परानुमोदित जीवनमूल्योंका समावेश परमावश्यक है।

जैन पुराण और काव्योंमें आत्माका अमरत्व एवं जन्म-जन्मान्तरोंके संस्कारों-की अपरिहार्यता दिखलानेके लिए पूर्व जन्मके आख्यानोंका संयोजन किया जाता है। प्रसंगवश चार्वाक, तत्त्वोपप्लववाद प्रभृति नास्तिकवादोंका निरसन कर आत्माका अमरत्व और कर्मसंस्कारका वैशिष्ट्य निरूपित किया है। पूर्वजन्म- के सभी आख्यान नायकोंके जीवनमें कलात्मक शैलीमें गुम्पित किये गये हैं। पुनर्जंतम, आत्माका अमरत्व, कर्मसंस्कारोंका प्रभाव, आत्म-साधना आदिका भी चित्रण किया गया है।

इस प्रकार तृतीय खण्डमें आचार्यों द्वारा पुराण और काव्योंका गुम्फन भी हुआ है। वास्तवमें प्रबुद्धाचार्योंने प्राचीन आगमोंसे आख्यानतत्त्व ग्रहण कर प्रथमानुयोगसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण रचनाएँ लिखी है।

परम्परापोषक आचार्योंमें भट्टारकोंकी गणना की गयी है। इन्होंने मन्दिरमूर्ति-प्रतिष्ठा, साहित्य-संरक्षण और साहित्यप्रणयन द्वारा जैन संस्कृतिका प्रचारप्रसार करनेमें अद्वितीय प्रयास किया है। बृहत् प्रभाचन्द्र, भास्करनिन्द, ब्रह्मदेव,
रिवचन्द्र, अभयचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती, पद्मानिद्द, सकलकीर्ति, भुवनकीर्ति,
ब्रह्म जिनदास, सोमकीर्ति, ज्ञानभूषण, अभिनव धर्मभूषण, विजयकीर्ति, शुभचन्द्र, विद्यानन्दि, मल्लिभूषण, सुमितकीर्ति, श्रुतसागर, ब्रह्मनेमिदत्त, श्रुतकीर्ति,
मलयकीर्ति प्रभृति भट्टारकोंने मन्त्र-तन्त्र, आचारशास्त्र, काव्य, पुराण विषयक
रचनाएँ लिखकर तत्कालीन राजाओं और शासकोंको प्रभावित किया है। इसमें
सन्देह नही कि परम्परापोषक आचार्योंने वाङ्मयके प्रणयनमें अभूतपूर्व कार्य
किया है। ह्रासोन्मुखी प्रतिभाके होनेपर भी सकलकीर्ति, ब्रह्म जिनदास, श्रुतसागरसूरि, रत्नकीर्ति आदि ऐसे भट्टारक हैं, जिन्होंने विपुल ग्रंथराशिका
निर्माण कर वाङ्मयकी अभिवृद्धिमें अपूर्व योगदान किया है।

इस तृतीय खण्डमे भट्टारकीय परम्परा द्वारा प्राप्त सामग्रीका सर्वागीण विवेचन करनेका प्रयास किया गया।

चतुर्थ खण्डमें संस्कृत, अपभ्रंश, हिन्दी, कन्नड़, तिमल और मराठी भाषाके जैन किया द्वारा लिखित साहित्यका लेखा-जोखा प्रस्तुत किया है। इन भाषाओं के शताधिक कियोंने रस, गुण समिन्वत काव्योंकी रचना की है। यह खण्ड कियोंके इतिवृत्तको अवगत करनेकी दृष्टिसे उपादेय है। इस प्रकार प्रस्तुत 'तीर्थंकर महावीरकी आचार्यंपरम्परा' ग्रन्थमें ऐसे आचार्यों और लेखकों के इतिवृत्तोंपर प्रकाश डाला गया है, जिन्होंने वाङ्मयकी सेवा की है।

#### अाचार्यो द्वारा प्रभावित राजवंश और सामन्त

दिगम्बर जैनाचार्योने विभिन्न राजवंशों और राजाओंको प्रभावित कर जैन शासनका उद्योत किया है। राजाओंके अतिरिक्त अमात्य, सामन्त एवं सेना-पतिओंने भी शासनके प्रचार एवं प्रसारमें योगदान किया है।

आचार्य भद्रबाहुके शिष्य मौर्य सम्राट चन्द्रगुप्तने उज्जयिनीमें श्रमण-

३४० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

दीक्षा ग्रहणकर दक्षिणकी खोर विहार किया। मदबाहुस्वामीने अपना अन्तिम समय जानकर श्रमणबेलगोलाके कटवप्र पर्वतपर समाधिमरण ग्रहण किया। चन्द्रभुप्तने भद्रबाहुस्वामीके साथ रहकर उनकी अन्तिम अवस्था तक सेवा की और वर्षों तक मुनिसंघका संचालन किया। भौर्यवंशके अहिंसक होनेका एक कारण चन्द्रगुप्तका जैन दीक्षा ग्रहण करना भी है। अशोक अपने जीवनके पूर्वाईमें जैन था और उत्तराईमें वह बौद्धधमंमें दीक्षित हुवा। सम्राट सम्प्रति ने तो जैन शासनके अभ्युत्थानके हेतु अनेक स्तम्म, स्तूप एवं स्मारकोंका निर्माण कराया।

चेदिवंशके सम्राट एल खारवेलने जैन शासनकी उन्नितके लिए अनेक कार्यं किये। उसने मगधपर आक्रमण कर बहुमूल्य रत्नादिकके साथ कॉलग जिनकी वह प्रसिद्ध मूर्ति भी उपलब्ध की, जिसे नन्दराज कॉलगसे ले आये थे। खारवेलने कुमारीपर्वतपर जैन मुनि और पण्डितगणोंका सम्मेलन बुलाया तथा जैनागमको संशोधित कर नये रूपमें निबद्ध करनेका प्रयास किया। जैनसंघने उसे भिक्षुराज, धमंराज और खेमराजकी उपाधियोंसे विभूषित किया। उसने अपना अन्तिम जीवन कुमारीपर्वतपर स्थित अर्हत् मन्दिरमें भिक्त और धमंध्यानमें संलग्न किया। उसने जैन मुनियोंके लिए गुफाएँ एवं चैत्य बनवाये। खारवेल द्वारा उत्कीणित एक अभिलेख उदयगिरि पर्वतकी गुफामें ई० पू० १७० का मिलता है। खारवेलका स्वगंवास ई० पू० १५२में हुआ है।

ई० सन्की द्वितीय शतीसे पंचमी शती तक गंगवंशके राजाओं ने श्रीसानकी उन्नितमें योगदान दिया है। ई० सन्की दूसरी शताब्दीके लगभग इस वंशके दो राजकुमार दक्षिण आये। उनके नाम दिखा और माधव थे। पेरूर नामक स्थानमें इनकी भेंट आचार्य सिंहनन्दिसे हुई। सिंहनन्दिने उन्दोनोंको शासन-कार्यंकी शिक्षा दी। एक पाषाण-स्तम्भ साम्राज्यदेवीके प्रवेशको रोक रहा था। अतः सिंहनन्दिकी आज्ञासे माधवने उसे काट डाला। आचार्य सिंहनन्दिने उन्हें राज्यका शासक बनाते हुए उपदेश दिया—"यदि तुम अपने वचनको पूरा न करोगे, या जिन शासनको साहाय्य दोगे, दूसरोंकी स्त्रियोंका अपहरण करोगे, मद्य-मांसका सेवन करोगे, या नीचोंकी संगतिमें रहोगे, आवश्यक होनेपर भी दूसरोंको अपना धन नहीं दोगे और यदि युद्धके मैदानमें पीठ दिखाओंगे, तो तुम्हारा वंश नष्ट हो जायेगा"।

अन्तु समस्त-राज्यमं "" किंडुगुं कुलक्रमम् । जैन शिलालेखसंग्रह, द्वितीय भाग, अभिलेखसं० २७७, कल्लूगुड्डका लेख, पृ० ४१३।

कल्लुगुड्ड इस अभिलेखमें सिंहनन्दि द्वारा दिये यये राज्यका विस्तार भी अक्तित है। दिडिगने राज्य प्राप्त कर जैनधमं और जैनसंस्कृतिके लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये। इसने मण्डलिनामक प्रमुख स्थानपर एक भव्य जिनालयका निर्माण कराया, जो काष्ठ द्वारा निर्मित था। दिडिगका पुत्र लघुमाधव और लघुमाधवका पुत्र हरिवर्मा हुआ। हरिवर्माने जैनशासनकी उन्नितिके लिए अनेक कार्य किये। इसी वंशमें राजा तडङ्गाल माधवका उत्तराधिकारी उसका पुत्र अविनीत हुआ। 'नोड़ मंगल-दानपत्र'से, जो उसने अपने राज्यके प्रथम वर्षमें अंकित कराया था, जात होता है कि उसने अपने परमगुरु अर्हत् विजयकीर्तिके उपदेशसे मूलसंघके चन्द्रनिद्द आदि द्वारा प्रतिष्ठापित उर्णू र जिनालयको वेन्नेलकरणि गाँव और पेरूर एवानि अडिगल जिनालयको बाहरी चुंगीका चौथाई कार्षापण दिया। श्री लुईस राइसने इस ताम्रपत्रका समय ४२५ ई० निश्चित किया है।

मर्कराके ताम्रपत्रसे अवगत होता है कि अविनीत जैनधर्मका अनुयायी था। अविनीतके पुत्र दुर्विनीतने भी जैन शासनके विकासमें सहयोग प्रदान किया। इसने कांगलि नामक स्थानपर चेन्नपार्श्ववस्ति नामक जिनालयका निर्माण कराया था। दुर्विनीतके पुत्र मुक्कर या मोक्करने मोक्करवसित नामक जिनालयका निर्माण कराया था। मोक्करके परचात् श्रीविक्रम राजा हुआ और उसके भूविक्रम और शिवमार ये दो पुत्र हुए। शिवमारने श्रीचन्द्रसेनाचार्यको जिनमन्दिरके लिये एक गाँव प्रदान किया था।

श्रीपुरुषके पुत्र शिवमार द्वितीयने श्रवणबेलगोलाकी छोटी पहाडीपर चन्द्रनाथवसितका निर्माण कराया था। मैसूर जिलेके हैगड़े देवन ताल्लुकेके हैंबल गुप्पेके आञ्जनेय मन्दिरके निकटसे प्राप्त अभिलेखमें लिखा है कि श्री नर्रासिंगेरे अप्पर दुग्गमारने कोयलवसितको भूमि प्रदान की। गंगवंशमें मरूलका सौतेला भाई मार्रीसह भी शासनप्रभावनाकी दृष्टिसे उल्लेखनीय है। इसका राज्यकाल ई० सन् ९६१-९७४ है।

श्रवणबेलगोलाके अभिलेखसख्या ३८से विदित होता है कि मार्रासहने जैनधर्मका अनुपम उद्योत किया और भक्तिके अनेक कार्य करते हुए मृत्युसे एक वर्ष पूर्व उसने राज्यका परित्याग किया और उदासीन श्रावकके रूपमें जीवन व्यतीत किया। अन्तमे तीन दिनके संल्लेखनावृत द्वारा वंकापुरके अपने गुरु अजितसेन भट्टारकके चरणोंमें समाधिमरण ग्रहण किया। मार्रासहने अनेक जैन विद्वानोंका संरक्षण किया।

१४२ : तीर्यंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

१. संक्षिप्त जैन इतिहास, भाग ३, खण्ड २, पृ०४७ ।

ं संगवंशके राजाओंके अतिरिक्त कदम्बवंशके राजाओंमें काकुस्ववस्रीके पौत्र ममेश वसनि ५वीं सताब्दीमें राज्य किया । राज्यके तीसरे वर्षमें अंकित किये गये ता अपत्रसे सात होता है कि इसने अभिषेक, उपलेपन, कूजन, भगन-संस्कार (मरम्मत) बौर प्रभावनाके लिये मुमि दान दी। एक अन्य ताम्रपत्रसे विदित है कि मुगेशवर्माने अपने राज्यके ८वें वर्षमें अपने स्वर्गीय पिताकी स्मृति-में पलाशिका नगरमें एक जिनालय बनवाया था और उसकी व्यवस्थाके लिये मुमि दानमें दी थी। यह दान उसने यापनियों तथा कूर्चक सम्प्रदायके नग्न साधुओंके निमित्त दिया था । इस दानके मुख्य ग्रहीता जैनगुरु दानकीति और सेनापति जयन्त' थे। मृगेशवर्माके उत्तराधिकारी रविवर्मा और उसके भाई भानुवर्माने भी जैन शासनकी उन्नति की है। राजा रविवर्माके पुत्र हरिवर्माने अपने राज्यकालके चतुर्थ वर्ष में एक दानपत्र प्रचलित किया था, जिससे ज्ञात होता है कि उसने अपने चाचा शिवरथके उपदेशसे कूर्णंक सम्प्रदायके वारिषे-णाचार्यको वसन्तवाटक ग्राम दानमें दिया था। इस दानका उद्देश्य पलाशिकामें भारद्वाजवंशी सेनापितसिंहके पुत्र मृगेशवर्मा द्वारा निर्मित जिनालयमें वार्षिक अष्टाह्निक पूजाके अवसरपर कृताभिषेकके हेतु धन दिये जानेका उल्लेख है। इसी राजाने अपने राज्यके ५वें वर्षमें सेन्द्रकवेंशके राजा भानुशक्तिकी प्रार्थनासे धर्मात्मा पुरुषोंके उपयोगके लिए तथा मन्दिरकी पूजाके लिए 'मरदे' नामक गाँव दानमें दिया था। इस दानके सरक्षक धर्मनन्दि नामके आचार्य थे।

जैनाचार्योंने राष्ट्रकूट वंशको भी प्रभावित किया है। इस वंशका गोविन्द तृतीयका पुत्र अमोघवर्ष जैनधर्मका महान् उन्नायक, संरक्षक और आश्रयदाता था। इसका समय ई० सन् ८१४-८७८ है। अमोघवर्षने अपनी राजधानी मान्यखेटको सुन्दर प्रासाद, भवन और सरोवरोंसे अलंकृत किया। वीरसेन-स्वामीके पट्टशिष्य आचार्य जिनसेनस्वामी इसके धर्मगुरु थे। महावीराचार्यने अपने गणितसारसंग्रहमें अमोघवर्षकी प्रशंसा की है।

आर्यनिन्दने तिमल देशमें जैनधर्नके प्रचारके लिये अनेक कार्य किये।
मूर्तिनिर्माण, गुफानिर्माण, मिन्दरिनर्माणका कार्य ई० सन् की ८वीं, ९वीं
शतीमें जोर-शोरके साथ चलता रहा। चितराल नामक स्थानके निकट
तिरुचानट्टु नामकी पहाड़ीपर उकेरी गयी मूर्तियाँ कलाकी दृष्टिसे कम
महत्त्वपूर्ण नहीं हैं।

होय्सल राजवंशके कई राजाओंने जैनकला और जैनधर्मकी उन्नितिके लिए

१. जैन शिलालेखसंग्रह, द्वितीय भाग, अभि० सं० १९, प्० ७३।

अनेक कार्यं किये हैं। अंगडीसे प्राप्त अभिलेखमें विनयादित्य होय्सलके कार्यौ-का ज्ञान प्राप्त होता है। श्रवणबेलगोलाके गंघवारण वसतिके अभिलेखसे अवगत होता है कि विनयादित्यने सरोवरों और मन्दिरोंका निर्माण कराया था। यह विनयादित्य चालुक्यवंशके विक्रमादित्य षष्ठका सामन्त था। इसकी उपाधि 'सम्यक्तवचूड़ामणि' थी। इसने जीणोंद्वारके साथ अनेक मन्दिरोंका निर्माण कराया था।

होय्सल नरेशोंमें विष्णुवर्द्धन भी जैन शासनका प्रभावक हुआ है। शासनकी उन्नित करनेवाले सामन्तोंमें राष्ट्रकूट सामन्त लोकादित्यका महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसका समय शक संवत्की ८वीं शताब्दी है। यह वंकेयरसका पुत्र था और राष्ट्रकूटनरेश कृष्ण द्वितीय अकालवर्षके शासनके अन्तर्गत वनवास देशके बंकापुरका शासक था।

दक्षिण भारतमें जैनधर्मको सुदृढ़ बनानेमे जिनदत्तरायका भी हाथ है। इसने जिनदेवके अभिषेकके लिए कुम्भिसकेपुर गाँव प्रदान किया था। तोलापुरुष विक्रम शान्तरने सन् ८९७ ई०में कुन्दकुन्दान्वयके मौनीसिद्धान्त भट्टारकके लिए वसितका निर्माण कराया था। यह वही विक्रम शान्तर है, जिसने हुम्मचमें गुड्डद वसितका निर्माण कराया था और उसे बाहुबलिको भेंट कर दिया था। भुजबल शान्तरने अपनो राजधानी पोम्बुच्चमें भुजबल शान्तर जिनालयका निर्माण कराया था और अपने गुरु कनकनिद्देवको हरविर ग्राम प्रदान किया था। उसका भाई निन्न शान्तर भी जिनचरणोका पूजक था। वीर शान्तरके मन्त्री नगुलरसने भी अजितसेन पण्डितदेवके नामपर एक वसितका शिलान्यास कराया था। यह नयी वसित राजधानी पोम्बुच्चमें पंचवसितके सामने बनवायी गयी थी। भुजबल गंग पेरम्माडि वर्मदेव (सन् १११५ ई०) मुनिचन्द्रका शिष्य था।

११वीं शतीमें कोगालवोंने जैनधर्मकी सुरक्षा और अभिवृद्धिके लिए अनेक कार्य किये हैं। सन् १०५८ ई०में राजेन्द्र कोगालवने अपने पिताके द्वारा निर्मापित वसितको भूमि प्रदान की थी। राजेन्द्र कोगालवका गुरु मूलसघ काणूरगण और तगरिगणगच्छका गण्डविमुक्त सिद्धान्तदेव था। राजेन्द्रने अपने गुरुको भूमि प्रदान की थी। इस वशके राजाओंने सत्यवाक्य जिनालयका निर्माण कराया था और उसके लिए प्रभाचन्द्र सिद्धान्तको गाँव प्रदान किया था। कालनने नेमिस्वर वसितका निर्माण कराकर उसके निमित्त अपने गुरु कुमारकीर्ति त्रैविद्यके शिष्य पुन्नागवृक्ष मूलगणके महामण्डलाचार्य विजयकीर्तिको

३४४ : तीर्थंकर महाबीर और उनकी आचार्य-परम्परा

मूमि प्रदान की थी। इस भूमिकी आयसे साधुओं तथा धार्मिकोंको भोजन एवं आवास दिया जाता था।

नगरखण्डके सामन्त लोकगाबुण्डने सन् ११७१ ई०में एकं जैन मन्दिरका निर्माण कराया था और उसकी अष्टप्रकारी पूजाके लिए मूलसंघ काणूरगण, तिन्तिणीगच्छके मुनिचन्द्रदेवके शिष्य भानुकीति सिद्धान्तदेवको भूमि प्रदान की थी। १३वीं शताब्दीके अन्तिम चरणमें होनेवाला कुचीराजाका नाम भी उल्लेखनीय है। यह पद्मसेन भट्टारकका शिष्य था।

जैनवर्मके संरक्षक और उन्नितकारकों नीरमार्तण्ड चामुण्डरायका नाम भी उल्लेखनीय है। विष्णुवर्द्धनके सेनापित वोप्पने भी जैन शासनके उत्थानमें योगदान दिया है। ई० सन् की १२वीं शताब्दीमें सेनापित हुल्लने भी मन्दिर और मूर्तियोंका निर्माण कराया है। राजा नर्रासहके सेनापित शान्तियण्ण और इनके पुत्र वल्लाल द्वितीयके सेनापित रेचमय्यकी गणना भी जैनसंस्कृतिके आश्रयदाताओंमें की जाती है। रेचमय्यने आरसीयकेरेमें सहस्रकूट चैत्यालयका निर्माण कराया था। बल्लाल द्वितीयके मन्त्री नागदेवने श्रवणबेलगोलाके पार्श्वदेवके सामने एक रंगशाला तथा पाषाणका चब्रूतरा बनवाया था।

इस प्रकार दिगम्बराचार्योंने दक्षिण भारतमें सभी राजवंशोंको प्रभावित किया और अनेक राजवंशोंको जैनधर्मका अनुयायी बनाया। उत्तरमें मौर्य, लिच्छवि, ज्ञातृवंश, चेदिवंश आदिके साथ गुर्जरेश्वर कुमारपाल आदि भी उल्लेख्य है।

आचार्यतुल्य काठ्यकार एवं लेखक: ३४५

# चतुर्थ परिच्छेद

## पट्टावलियाँ

## नन्दीसङ्घ-बलात्कारगण-सरस्वतीगच्छकी प्राकृत-पट्टावली

श्रीत्रैलोक्याधिपं नत्वा स्मृत्वा सद्गुरु-भारतीम् । वक्ष्ये पट्टावलीं रम्यां मूलसंघगणाधिपाम् ॥१॥ श्रीमूलसंघप्रवरे नन्द्याम्नाये मनोहरे । बलात्कारगणोत्तंसे गच्छे सारस्वतीयके ॥२॥ कुन्दकुन्दान्वये श्रेष्ठं उत्पन्नं श्रीगणाधिपम् । तमेवात्र प्रवक्ष्यामि श्रूयतां सज्जना जनाः ॥३॥

मै तीनों लोकके स्वामी श्रीजिनेन्द्र भगवानको नमस्कार कर तथा सद्गुरु-की वाणीका स्मरण कर मूलसंघगणकी पट्टावलीको कहता हूँ। श्रीमूलसङ्खके नन्दीनामक सुन्दर आम्नायमें बलात्कारगणके सरस्वतीगच्छके कुन्दकुन्दनामक वंशमें जो गणोंके अघिपति उत्पन्न हुए, उनका वर्णन करता हूँ, सज्जन लोग सुनें। अन्तिम-जिण-णिव्याचे केवलणाणी य गोयम-मुर्जियी बारह-वासे य गये सुषम्मसामी य संजादो ॥१॥ तह बारह-वासे पुण संजादो जम्बुसामि मुणिणाहो ॥ अठतीस-वास रहियो केवलणाणी य उक्किट्ठो ॥२॥ बासठि-केवल-वासे तिष्हि मुणी गोयम-सुषम्म-जम्बू य । बारह बारह दो जण तिय दुगहीणं च चालीसं ॥३॥

अन्तिम श्रीमहावीरस्वामीके निर्वाणके बाद गौतमस्वामी केवलज्ञानी हुए, जो बारह वर्ष तक रहे। इसके बाद बारह वर्ष तक सुधर्माचार्य केवलज्ञानी हुए। इसके बाद जम्बूस्वामी ३८ वर्षों तक केवली रहे। इस प्रकार ६२ वर्षों तक तीन केवली गौतम, सुधर्माचार्य और जम्बूस्वामी हुए।

> सुयकेविल पंच जणा बासिठ-वासे गये सुसंजादा । पढमं चउदह वासं विष्हुकुमारं मुणेयव्वं ॥४॥ निदिमित्त वास सोलह तिय अपराजिय वास वावीसं । इग-हीण-वीस वासं गोवद्धन भद्दबाहु गुणतीसं ॥५॥ सद सुयकेवलणाणी पंच जणा विष्हु निदिमित्तो य । अपराजिय गोवद्धण तह भद्दबाहु य संजादा ॥६॥

श्रीमहावीर स्वामीके ६२ वर्ष बाद पाँच श्रुतकेवली हुए। प्रथम विष्णुकुमार चौदह वर्ष तक श्रुतकेवली रहे, इसके बाद सोलह वर्ष निन्दिमित्र, बाईस वर्ष अपराजित, उन्नीस वर्ष गोवर्द्धन और उनतीस वर्ष तक महात्मा भद्रबाहु श्रुतिकेवली हुए। इस प्रकार सौ वर्षोमें पाँच श्रुतकेवली हुए—विष्णुकुमार, निन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्द्धन और भद्रबाहु।

सद-वासिट्ठ सुवासे गएसु उप्पण दह सुपुव्वधरा ।
सद-तिरासि वासाणि यं एगादह मुणिवरा जादा ॥७॥
वायरिय विशास पोट्ठल सत्तिय जयसेण नागसेण मुणी ।
सिद्धत्थ धित्ति विजयं बुहिलिङ्ग देव धमसेणं ॥८॥
दह उगणीस य सत्तर इकवीस अट्ठारह सत्तर ।
अट्ठारह तेरह बीस चउदह चोदय कमेणेयं ॥९॥

श्रीमहावीर स्वामीके १६२ वर्ष बाद १८३ वर्ष तक दस पूर्वके घारी ग्यारह मुनिवर हुए—१० वर्षों तक विशासाचार्य, १९ वर्षों तक प्रोष्ठिलाचार्य, १७ वर्षों तक क्षत्रियाचार्य, २१ वर्षों तक जयसेनाचार्य, १८ वर्षों तक नागसेनाचार्य, १७ वर्षों तक सिद्धार्याचार्य, १८ वर्षों तक धृतसेनाचार्य, १३ वर्षों तक विजया-

पद्टावली : ३४७

चार्य, २० वर्षी तक बुद्धिलिंगाचार्य, १४ वर्षी तक देवाचार्य और चौदह वर्षी तक धर्मसेनाचार्य हुए।

> अन्तिम-जिण-णिव्वाणे तिय-सय-पणचाल-वास जादेसु । एगादहंगधारिय पंच जणा मुणिवरा जादा ॥१०॥ नक्खत्तो जयपालग पंडव धुवसेन कंस आयरिया । अठारह वीस-वासं गुणचालं चोद बत्तीसं ॥११॥ सद तेवीस वासे एगादह अङ्गधरा जादा ॥

श्रीवीरस्वामीके निर्वाणके ३४५ वर्ष बाद १२३ वर्षों तक ग्यारह अंगके धारी पाँच मुनिवर हुए—१८ वर्षों तक नक्षत्राचार्य, बीस वर्षों तक जयपाल-चार्य, ३९ वर्षो तक पाण्डवाचार्य, १४ वर्षों तक ध्रुवसेनाचार्य और ३२ वर्षों तक कसाचार्य। इस प्रकार १२३ वर्षोंमे पाँच ग्यारह अगके धारी हुए।

वास सत्तावणदिय दसग नव-अंग अट्ठ-धरा ॥१२॥
सुभद्ध च जसोभद्द भह्बाहु कमेण च ।
लोहाचय्य मुणीस च किह्य च जिणागमे ॥१३॥
छह अट्ठारहवासे तेवीस वावण (पणास) वास मुणिणाहं ।
दस-नव-अट्ठंग-धरा वास दुसदवीस सधेसु ॥१४॥

इसके बाद ९७ वर्षों तक दस अंग, नव अग तथा आठ अंगोंके धारी क्रमशः ६ वर्षो तक सुभद्राचार्यं, १८ वर्षों तक यशोभद्राचार्यं, २३ वर्षों तक भद्रबाहु और ५० वर्षो तक लोहाचार्यं मुनि हुए। इसके बाद ११८ वर्षों तक एकाङ्गधारी रहे।

> पचसये पणसठे अन्तिम-जिश-समय-जादेसु । उप्पण्णा पच जणा इयगधारी मुणेयव्वा ॥१५॥ अहिबल्लि माघनन्दि य धरसेणं पुष्फयंत भूदबली । अडवीसं इगवीस उगणोसं तीस वीस वास पुणो ॥१६॥

श्रीवीरनिर्वाणसे ५६५ वर्ष बाद एक अगके घारी पाँच मुनि हुए। २८ वर्षों तक अहिबल्याचार्य, २१ वर्षों तक माघनन्द्याचार्य, उन्नोस वर्ष तक घरसेनाचार्य तीस वर्ष तक पुष्पदन्ताचार्य और २० वर्षों तक भूतबली आचार्य हुए।

> इग-सय-अठारवासे इयग-धारी य मुणिवरा जादा। छ-सय-तिरासिय वासे णिव्वणा अगद्दित्ति कहिय जिणे ॥१७॥

एक सौ अठारह वर्षो तक एक अंगके घारी मुनि हुए । इस प्रकार ६८३ वर्षो तक अंगके घारी मुनि हुए ।

३४८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

### ं अब युलसंघका पाठ प्रणित होता है।

श्रीमहावीरके निर्वाणके ४७० वर्ष बाद विक्रमादित्यका जन्म हुवा । विक्रम-जन्मके दो वर्ष पूर्व सुभद्राचार्य और विक्रम राज्यके ४ वर्ष बाद मद्रबाहुस्वामी पट्टपर बैठे । मद्रबाहु स्वामीके शिष्य गुप्तिगुप्त हुए । इनके तीन नाम हैं— गुप्तिगुप्त, अर्हद्वली और विशासाचार्य । इनके द्वारा निम्नलिखित चार संघ स्थापित हुए ।

नन्दीवृक्षके मूलसे वर्षायोग घारण करनेसे नन्दिसङ्घ हुए। इनके नेता माघनन्दी हुए अर्थात् इन्होंने ही नन्दीसंघ स्थापित किया। जिनसेनंनामक तृणतलमें वर्षायोग करनेसे एक ऋषिका नाम वृषभ पड़ा। इन्होंने ही वृषभ-संघ स्थापित किया। जिन्होंने सिंहकी गुफामें वर्षायोगको धारण किया, उनने सिंहसंघ स्थापित किया और जिसने दैवदत्तानामको वेश्याके नगरमें वर्षायोग घारण किया, उसने देवसंघ स्थापित किया।

इसी प्रकार नन्दीसंघ पारिजातगच्छ बलात्कारगणमें नन्दी, चन्द्रकीर्ति और भूषण नामके मुनि हुए।

उनमें श्रीवीरसे ४९२ वर्ष बाद, सुभद्राचार्यसे २४ वर्ष बाद, विकम-जन्मसे बाईस वर्ष बाद और विकम-राज्यसे ४ वर्ष बाद द्वितीय भद्रबाहु हुए।

> सत्तरि-चउ-सद-युतो तिणकाला विक्कमो हवई जम्मो । अठ-वरस बाललीला सोडस-वासेहि भिम्मए देसे ॥१८॥ पणरस-वासे रज्जं कुणन्ति मिच्छोवदेससंयुत्तो । वालीस-वरस जिणवर-धम्मं पालीय सुरपय लहियं ॥१९॥

अर्थात् श्री वीरनिर्वाणके ४७० वर्ष बाद विक्रमका जन्म हुआ। आठ वर्षों तक इन्होंने बाललीला की, सोलह वर्षों तक देश भ्रमण किया और ५६ वर्षों तक अन्यान्य धर्मों से निवृत्त होकर जिनधर्मका पालन किया।

## श्रुतघर-पट्टावली क्षक सं० ५२२

अथ खलु सकलजगदुदय-करणोदित-निरितशय-गुणास्पदीभूत-परमिजन-शासन-सरस्समिविद्धित-भव्यजन-कमलिवकसन-वितिमिर-गुण-किरण-सहस्रमहोति-महावीर-सिवतिर परिनिर्वृते भगवत्परमिष-गौतम-गणधर-साक्षाच्छिष्य लोहार्य्य-जम्बु- विष्णुदेवापराजित- गोवर्द्धन-मद्रबाहु-विशाख- प्रोष्ठिल-कृत्तिकार्य्य जयनागसिद्धार्यं घृतिषेणबुद्धिलादि - गुरुपरम्परीणक्कमाभ्यागत- महापुरुषसन्तित-समवद्योतितान्वय-भद्रबाहु-स्वामिना उज्जयन्यामष्टाञ्जमहानिमित्त-तत्त्वज्ञेन

पट्टाबस्ती : ३४९

त्रकाल्य-दिश्ना निमित्तेन द्वादश-संवत्सर-काल-वैषम्यमुपलभ्य कियते सर्व्यस्य उत्तरापथाद्दक्षणापथम्प्रस्थितः क्रमेणेव जनपदमनेक-ग्राम-शत-सङ्ख्यं मुदितजन-धन-कनक-सस्य-गो-मिह्षा-जावि-कुल-समाकीण्णंम्प्राप्तवान् [1] अतः ब्राचार्यः प्रभाचन्द्रो नामार्वानतल-ललामभूतेऽथास्मिन्कटवप्र - नामकोपलिक्षते विविध-तक्वर-कुसुम- दलाविल- विरचना- शबल-विपुल- सजल- जलद- निवह-नीलोपल-तलेवराह-द्वीपि-व्याद्रर्ध्वं-तरक्षु-व्याल- मृगकुलोपचितोपत्यक- कन्दरदरी-महागुहा-गहनाभोगवित समुत्तुङ्ग-श्रृङ्गे सिखरिणि जीवितशेषमल्पतर-कालमवबुध्यात्मनः सुचरित-तपस्समाधिमाराघियतुमापृच्छ्य निरवसेषेण सङ्घं विसृच्य शिष्येणकेन पृथुलतरास्तीर्ण्णं-तलासु शिलासु शोतलासु स्वदेहं सन्यस्याराधितवान् क्रमेण सप्त-शतमृषीणामाराधितमिति जयतु जिन-शासनिमिति ।

इस अभिलेखमें तीर्थं क्रूर महावीरके निर्वाणके बाद गौतम गणघर, लोहा-चार्य, जम्बुस्वामि ये तीन केवली और विष्णुदेव, अपराजित, गोवर्द्धन, भद्रबाहु ये श्रुतकेवली तथा विशाख, प्रोष्ठिल, कृत्तिकार्य, जय, नाग, सिद्धार्थ, घृतिषेण, बुद्धिल ये आठ आचार्य दश पूर्वके घारी हुए हैं। श्रुतकेवली भद्र-बाहुस्वामिने अपने अष्टाञ्क्रनिमित्तज्ञानसे उज्जयिनीमें यह अवगत कर लिया कि बारह वर्षका उत्तरापथमें दुष्काल होने वाला है। अतएव वे घन-घान्यसे सम्पन्न अपने संघके साथ दक्षिणापथको चले गये। इस परम्परामें प्रभाचन्द्र नामक एक बहुज्ञ आचार्य हुए।

इस अभिलेखमें इन्द्रभूति, गौतम गणधर, सुधर्म या लोहाचार्य और जम्बुस्वामि इन तीन केविलयोंका उल्लेख है। इन केविलयोंके पश्चात् विष्णु, अपराजित, निदिमित्र, गोवर्द्धन और भद्रबाहु श्रुतकेवली हुए है। पर प्रस्तुत अभिलेखमे विष्णुदेव, अपराजित, गोवर्द्धन और भद्रबाहु इन चार ही श्रुतकेविलयोंके नाम आए है। अन्य अभिलेखों तथा हरिवशपुराणादि ग्रन्थोंमें दशपूर्वी ग्यारह बतलाए है। पर इस अभिलेखमें आठ ही दशपूर्वियोंका उल्लेख आया है। हरिवशपुराणमें तृतीय दशपूर्वीका नाम क्षत्रिय लिखा हुआ है जबिक इस अभिलेखमे कृत्तिकार्य बताया है। विजय, गगदेव और धर्मसेन इन तीन दशपूर्वियोंके नाम छूटे हुए है। अतः स्पष्ट है कि इस अभिलेखकी आचार्य-परम्परा अपूर्ण है। इसमें ख्यातिप्राप्त आचार्योंका ही उल्लेख किया गया है।

गणधरादिपट्टावली

इन्द्र भूतिरग्निभूतिर्वायुभूतिः सुधर्मकः मौर्यमौडयौ पुत्रमित्रावकम्पनसुनामधृक् ॥१॥

३५० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा

१. जैनशिलालेखसंग्रह, प्रथमभाग, अभिलेखसंस्या १।

🔐 🗥 अस्पनेजः प्रभानस्य सदसंस्थान् मुनीव् यजे 🕇 🖰 गौत्तमं च सुधर्मञ्च सम्बूरवामिन्युष्ट्गम् ॥२॥ 📉 🗥 श्रुतनेवलिनोऽन्यांत्रच विष्णुनन्द्रपराजितान्। गोवर्षनं मद्रवाहुं दशपूर्शघरं युत्रे ॥३॥ विशाखप्रीष्ठिलनक्षत्रजयनागपुरस्सरान् । सिद्धार्यपृतिषेणाञ्जी विजयं बुद्धिबलं तथा ॥४॥ गंगदेवं धर्मसेनमेकादश तु सुश्रुतान्। नक्षत्रं जयपालास्यं पाण्डुं च ध्रुवसेनकम् ॥५॥ कंसाचार्यपुरोऽगीयज्ञातारं प्रयजेऽन्वहम्। सुभद्रं च यशोभद्रं भद्रबाह्वं मुनीस्वरम् ॥६॥ लोहाचार्यं पुरापूर्वज्ञान चक्रघरं नमः। अर्द्रदर्शिल भूतर्वाल माघनन्दिनमुत्तमम् ॥७॥ धरसेनं मुनीन्द्रञ्च पुष्पदन्त-समाह्वयम्। जिनचन्द्रं कुन्दकुन्दमुमास्वामिनमर्चये ॥८॥ समन्तभद्रस्वाम्यार्यं शिवकोटि शिवायनम् । पूज्यपादं चैलाचार्यं वीरसेनं श्रुतेक्षणम् ॥९॥ जिनसेनं नेमिचन्द्रं रामसेनं सुतार्किकान्। अकलंकानन्त-विद्यानन्द-मणिक्यनन्दिनः॥ प्रभाचन्द्रं रामचन्द्रं वासुवेन्दुमवासिनम् । गुणभद्रादिकानन्यानपि श्रुतत्तपःपारगान् ॥ वौरांगदां तानध्येंग सर्वान् सम्भावयाम्यहम् ॥

इन्द्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, सुधर्मक, मौर्य, मौड्य, पुत्र, मित्र, अकंपन नामवाले तथा अन्धबेल, प्रभास इन ग्यारह गणधरोंकी में पूजा करता हूँ । मोक्षमार्गी गौतम, सुधर्म, जम्बूस्वामीकी पूजा करता हूँ । विष्णु, निन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु श्रुत्तकेविल्योंकी पूजा करता हूँ । दशपूर्वधर श्रीविशाखाचार्य, प्रौष्ठिल, क्षत्रिय, जयसेन, नागसेन, सिद्धार्य, घृतिषेण, विजय, बुद्धिल्ल, गंगदेव, धर्मसेनाचार्यकी में पूजा करता हूँ । नक्षत्र, जयपाल, पाण्डु, ध्रुवसेन, कंसाचार्य, सुभद्र, यशोभद्र, भद्रबाहु, लोहाचार्यमें ये पूर्वधर आचार्य हुए हैं। अर्हद्बलि, भूतबिल, माघनन्दि, धरसेन, पुष्प-दन्त, जिनचन्द्र-कुन्दकुन्द, उमास्वामी इन आचार्योंकी पूजा करता हूँ । समन्त-भद्र, शिवकोटधाचार्य, शिवायन, पूज्यपाद, ऐलाचार्य, वीरसेन, जिनसेन, नेमिचंद्र,

१. जयसेन-प्रतिष्ठापाठ ।

रामसेन, अकलक, अनन्त, विद्यानन्द, मणिक्यनन्दि, प्रभाचन्द्र, वासवेन्द्र, गुण-भद्र, वीरांगद आदि आचार्योकी पूजा करता हूँ।

> तिलोयपण्णत्तीके आधारपर आचार्य-परम्परा जादो सिद्धो वीरो तद्दिवसे गोदमो परमणाणी। जादो तस्सिं सिद्धे सुधम्मसामी तदो जादो ॥१४७६॥ तम्मि कद-कम्म-णासे जबसामि ति केवली जादो। तत्थ वि सिद्धि-पवण्णे केवलिणो णत्थि अणुबद्धा ॥१४७७॥ बासट्टी वासाणि गोदमपहुदीण णाणवंताणं। धम्मपयट्टणकाले परिमाणं पिडरूवेणं ॥१४७८॥ कुण्डलगिरिम्मि चरिमो केवलणाणीसु सिरिधरो सिद्धो । चारणरिसीसु चरिमो सुपासचंदाभिधाणा य ॥१४७९॥ पण्णसनणेसु चरिमो बइरजसो णाम ओहिणाणीसुं। चरिमो सिरिणामो सुदविणयसुसीलादिसंपण्णो ॥१४८०॥ मउडघरेसु चरिमो जिणदिक्लं धरदि चंदगुत्तो य ॥१४८१॥ तत्तो मउडधरा दु प्यव्वज्जं णेव गेण्हंति ॥१४८१॥ णदी य णंदिमित्तो विदियो अवराजिदो तइज्जो य। गोवद्धणो चउत्थो पंचमओ भद्दबाहु त्ति ॥१४८२॥ पंच इमे पुरिसवरा चउदसपुव्वी जगम्मि विक्खादा। ते बारसअगधरा तित्थे सिरिवड्ढमाणस्स ॥१४८३॥ पचाण मेलिदाणं कालपमाणं हवेदि वाससदं। वीदम्मि य पचमए भरहे सूदकेवली णत्थि ॥१४८४॥ पढमो विसाहणामो पुट्ठिल्लो खत्तिओ जओ णागो। सिद्धत्थो धिदिसेणो विजओ बुद्धिल्लगंगदेवा य ॥१४८५॥ एक्करसो य सुधम्मो दस पुव्वधरा इमे सुविक्खदा। पारपरिओवगदो तेसीदि सद च ताण वासाणि ॥१४८६॥ सव्वेसु वि कालवसा तेसु अदीदेसु भरह-खेत्तम्मि । वियसतभव्यकमला ण संति दसपुर्व्विदवसयरा ॥१४८७॥ णक्वत्तो जयपालो पंडुय-धुवसेण-कसआइरिया। एक्कारसगधारी पच इमे वीरतित्थिम्म ॥१४८८॥ दोण्णि सया वीसजुदा वासाणं ताण पिडपरिमाणं। तेसु अतीदे णत्थि हु भरहे एक्कारसङ्गधरा ॥१४८९॥ पढमो सुभइणामो जसभद्दो तह य होदि जसबाहू। तुरिमो य लोहणामो एदे आयार-अगघरा ॥१४९०॥

सेसेक्करसंगाणं चोइसपुट्याणमेक्कदेसधरा । एक्कसयं अट्ठारसवासजुदं ताण परिमाणं ॥१४९१॥ तेसु अदीदेसु तदा आचारघरा ण होति भरहम्मि । गोदममुणिपहुदीणं वासाणं छस्सदाणि तेसीदी ॥१४९२॥

जिस दिन भगवान् महाबीर सिद्ध हुए, उसी दिन गौतम गणधर केवलज्ञान-को प्राप्त हुए। पुनः गौतमके सिद्ध होनेपर उनके पश्चात् सुधर्मस्वामी केवली हुए।।१४७६॥

सुधर्मस्वामीके कर्म नाश करके अर्थात् मुक्त होनेपर जम्बूस्वामी केवली हुए । पश्चात् जम्बूस्वामीके भी सिद्धिको प्राप्त होनेपर फिर कोई अनुबद्धकेवली नहीं रहे ॥१४७७॥

गौतमादिक केवलियोंके धर्मप्रवर्तन-कालका प्रमाण पिण्डरूपसे बासठ वर्ष है ॥१४७८॥

केवलज्ञानियोंमें अन्तिम श्रीघर कुण्डलगिरिसे सिद्ध हुए और चारणऋषियों-में अन्तिम सुपार्श्वचन्द्र नामक ऋषि हुए ॥१४७९॥

प्रज्ञाश्रमणोंमें अन्तिम वज्जयश और अवधिज्ञानियोंमें अन्तिम श्रुत, विनय एवं सुशीलादिसे सम्पन्न श्रीनामक ऋषि हुए ॥१४८०॥

मुकुटघरोंमें अन्तिम चन्द्रगुप्तने जिनदीक्षा धारण की । इसके पश्चात् मुकुटघारी प्रव्रज्याको ग्रहण नहीं करते ॥१४८१॥

प्रथम नन्दी, द्वितीय निन्दिमित्र, तृतीय अपराजित, चतुर्थ गोवद्धंन और पचम भद्रबाहु इस प्रकार ये पाँच पुरुषोत्तम जगमें 'चौदहपूर्वी' इस नामसे विख्यात हुए। ये बारह अंगोंके धारक पाँचों श्रुतकेवली श्रीवर्धमान स्वामीके तीर्थमें हुए ॥१४८२, १४८३॥

इन पाँचों श्रुतकेवलियोंका काल मिलाकर सौ वर्ष होता है। पाँचवे श्रुत-केवलीके पश्चात् फिर भरतक्षेत्रमें कोई श्रुतकेवली नहीं हुआ ॥१४८४॥

विशाख, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, धृतिषेण, विजय, बुद्धिल, गंगदेव और सुधर्म ये ग्यारह आचार्य दश पूर्वके धारी विख्यात हुए है। परम्परा-से प्राप्त इन सबका काल एकसौ तेरासी १८३ वर्ष है ॥१४८५, १४८६–

कालके वश इन सब श्रुतकेविलयोंके अतीत होनेपर भरतक्षेत्रमें भव्यरूपी कमलोंको विकसित करनेवाले दशपूर्वधररूप सूर्य फिर नहीं हुए ॥१४८७॥

नक्षत्र, जयपाल, पाण्डु, ध्रुवसेन और कंस ये पाँच ओचार्य वीर भगवान्के सीर्थमें ग्यारह अंगके धारी हुए ॥१४८८॥

१. तिलोयपण्णसी-शोलापुर-संस्करण, गाषा ४-१४७६-१४९२।

इनके कालका प्रमाण पिण्डरूपसे दोसी बीस वर्ष है । इनके स्वर्गस्थ होने-पर फिर भरतक्षेत्रमें कोई ग्यारह अंगोंके घारक नहीं रहे ॥१४८९॥

सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु और लोहार्य ये चार आचारांगके धारक हुए ॥१४९०॥

उक्त चारों आचार्य आचारांगके सिवाय शेष ग्यारह अंग और चौदह पूर्वीके एकदेशके धारक थे। इनके कालका प्रमाण एकसौ अठारह ११८ वर्ष है।।१४९१।।

इनके स्वर्गस्थ होनेपर भरतक्षेत्रमें फिर कोई आचारांगके धारक नहीं हुए । गौतममुनि प्रभृतिके कालका प्रमाण छहसौ तेरासी वर्ष होता है ॥१४९२॥

## घवलामें निबद्ध श्रुतपरम्परा

को होदि त्त सोहाँम्मदचालणादो जादसदेहेण पंच-पंचसयंतेवासि-सहिय-भादुत्तिदयपरिवृदेण माणत्थभदसणेणेव पण्टुमाणेण वड्ढमाणिवसोहिणा वड्ढ-माणिजिणिददंसणे पण्टुासखेज्जभविज्जयगरुवकम्मेण जिणिदस्स तिपदाहिणं करिय पचमुट्टीय वंदिय हियएण जिणं झाइय पिडवण्णसज्जमेण विसोहिबलेण अतोमुहुत्तस्स उप्पण्णासेसगणिदलक्खणेण उवलद्धिजणवयणविणिग्गयबीजपदेण गोदमगोत्तेण बह्मणेण इदभूदिणा आयार-सूदयद-ट्ठाण-समवाय-वियाहपण्णित्त-णाहधम्म -कहोवामयज्झयणतयडदस-अणुत्तरोववादियदस - मण्णवायरण-विवाय-सुत्त-दिद्विवादाण सामाइय-चउवीसत्थय-वदणा-पिडक्कमण-वइणइय-किदियम्म-दसवेयालि-उत्तरज्झयण -कप्पववहार-कप्पाकप्प- महाकप्प- पुडरीय- महापुडरीय-णिसिहियाण चोद्दसपइण्णयाणमगवज्झाण च सावणमास-बहुल-पक्ख-जुगादिपिड-वयपुव्वदिवसे जेण रयणा कदा तेणिदभूदिभडारओ वड्ढमाणिजणितित्थगंथ-कत्तारो। उत्त च—

> वासस्स पढममासे पढमे पक्कम्मि सावणे बहुले। पाडिवदपुर्व्वादवसे तित्थुप्पत्ती दु अभिजिम्मि ॥४०॥ एव उत्तरततकत्तारपरूवणा कदा।

संपित उत्तरोत्तरततकत्तारपरूवण कस्सामो । त जहा - कित्तयमासिकण्ण-पक्षचोद्दस-रत्तीए पिच्छिमभाए महिद महावीरे णिव्युदे संते केवलणाणसंताण हरो गोदमसामी जादो । बारहवरसाणि केवलिवहारेण विहरिय गोदमसामिम्हि णिव्युदे सते लोहज्जाइरिओ केवलणाणसताणहरो जादो । बारहवासाणि केवलिवहारेण विहरिय लोहज्जभडारए णिव्युदे संते जंबूभडारओ केवलणाणसंताणहरो जादो । अट्ठत्तीसवस्साणि केवलिवहारेण विहरिय जंबूभडारए परिणिब्युदे संते केवलणाणसंताणस्स वोच्छेदो जादो भरहक्खेत्तीम्म अत्थिमिद । एवं महावीरे

३५४ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यंपरम्परा

णिव्वाणं गदे बासद्विवरसेहि केवलणाणविवासरो भरहिम्म ।६२।३। णवरि तक्काले-सयलसुदगामसंतामहरो विष्णुवाइरियो जादो । बतुद्रसंतागरूवेण मंदिबाइरिबो अवराइदो गोवद्धणो भह्बाहु ति एदे सकलसुदधारया जादा । एदेसि पंचण्हं पि सुदकेवलीणं कालसमासो वस्ससदं ।१००।५ । तदो भट्टबाहभडारए सग्गं गदे संते भरहक्करोम्म अत्थमिओ सुदणाणसंपुण्णमियंको, भरहस्रेतमाव्रियमण्णाणं-धयारेण । णवरि एक्कारसण्णमंगाणं विज्जाणुपवादपेरंतिदिद्विवादस्स य धारस्रो विसाहाइरिओ जादो । जवरि उवरिमचत्तारि वि पुक्वाणि वोच्छिण्णाणि तदे-गदेसघारणादो । पुणो तं विगलसुदणाणं पोट्टिस्ल-स्रत्यि-जय-णाग्-सिद्धत्य-घिदि-सेण-विजय-बुद्धिल्ल-गंगदेव-घम्मसेणाइरियपरंपराए तेयासीविवरिससयाइमागं-तूण वोच्छिण्णं ।१८२।११। तदो धम्मसेणभडारए सग्गं गदे णट्ठे दिद्विवादुज्जोए एक्कारसण्णमंगाणं दिट्टिवादेगदेसस्स य घारयो णक्खत्ताइरियो जादो। तदो तमेक्कारसंगं सुदणाणं जयपाल-पांडु-ध्रुवसेण-कंसो त्ति बाइरियपरंपराए वीसु-त्तरबेसदवासाइमागतूण वोच्छिण्णं। २२०।५। तदो कंसाइरिए सग्गं गदे वोच्छिण्णे एक्कारसंगुज्जोए सुभद्दाइरियो आयारंगस्स सेसंग-पुव्वाणमेगदेसस्स य धारओ जादो । तदो तमायारगं पि जसभइ-जसबाहु-लोहाइरियपरंपराए अद्वा-रहोत्तरवरिससयमागंतूण वोच्छिण्णं ।११८-४।। सव्वकालसमासो तेयासीदीए अहिय छस्सदमेत्तो ।६८३॥ पुणो एत्य सत्तमासाहियसत्तहत्तरिवासेसु । 📽 । अवणिदेसु पंचमासाहियपंचुत्तरछस्सदवासाणि हवंति । एसो वीरजिणिव्यणिव्याण-गददिवसादो जाव सगकालस्स आदी होदि तावदियकालो ।-- घव० ४. १. ४४, पु० १२९-१३२

'उन्त पाँच अस्तिकायादिक क्या है?' ऐसे सौधर्मेन्द्रके प्रश्नसे संदेहको प्राप्त हुए, पाँचसी, पाँच सौ शिष्योंसे सहित तीन भ्राताओंसे वेष्टिल, मानस्त-म्भके देखनेसे ही मानसे रहित हुए, वृद्धिको प्राप्त होनेवाली विशुद्धिसे संयुक्त, वर्धमान भगवान्के दर्शन करनेपर असंख्यात भवोंमें अर्जित महान् कर्मोंको नष्ट करने वाले, जिनेन्द्रदेवकी तीन प्रदक्षिणा करके, पँचमृष्टियोंसे अर्थात् पाँच अंगोंद्वारा भृमिस्पर्शपूर्वक वँदना करके एवं हृदयसे जिनभगवानका ध्यानकर सयमको प्राप्त हुए, विशुद्धिके बलसे अन्तर्मु हु त्रंके भीतर उत्पन्त हुए समस्त गणघरके लक्षणोंसे संयुक्त तथा जिनमुखसे निकले हुए बीजपदोंके ज्ञानसे सहित ऐसे गौतमगीत्रवाले इन्द्रभूति बाह्मणद्वारा चूँकि आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्याप्रज्ञप्तिअंग, ज्ञातृधर्मकथांग, उपासकाध्ययनांग, अन्तकृतदश्चांग, अनुत्तरोपपादिक दशांग, प्रश्नव्याकरणांग, विपाकस्थांग व हष्टिवादांग इन बारह अंगों तथा सामायिक, चतुर्विशतिस्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, वैनियक, कृतिकर्म, दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्पव्यवहार,

पट्टाबस्ती : ३५५

कल्पाकल्प, महाकल्प, पुण्डरीक, महापुण्डरीक व निषिद्धका इन चौदह अंगवाह्य प्रकीर्णकोंकी श्रावण मासके कृष्णपक्षमें युगके आदिम प्रतिपदा दिनके पूर्वाह्ममें रचना की गयी थी, अतएव इन्द्रभूति भट्टारकवर्षमानिजनके तीर्थमें अन्यकत्ती हुए। कहा भी है—

वर्षके प्रथम मास व प्रथम पक्ष श्रावणकृष्णकी प्रतिपदाके पूर्व दिनमें अभि-जित् नक्षत्रमें तीर्थकी उत्पत्ति हुई ॥ ४० ॥

इस प्रकार उत्तरतंत्रकर्ताकी प्ररूपणा की।

अब उत्तरोत्तर तंत्रकर्ताओंकी प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है-कार्त्तिक मासके कृष्णपक्षकी चतुर्दशीकी रात्रिके पिछले भागमें अतिशय महान् महावीर भगवानुके मुक्त होनेपर केवलज्ञानकी सन्तानको धारण करने वाले गौतम स्वामी हुए। बारह वर्ष तक केवलविहारसे विहार करके गौतमस्वामीके मुक्त हो जानेपर लोहार्य आचार्य केवलज्ञानपरम्पराके धारक हुए । बारह वर्ष केवलविहारसे विहार करके लोहार्य भट्टारकके मुक्त हो जानेपर जम्बूभट्टारक केवलज्ञानकी परम्पराके धारक हुए। अड़तीस वर्ष केवलविहारसे विहार करके जम्बूभट्टारकके मुक्त हो जानेपर भरतक्षेत्रमें केवलज्ञानपरम्पराका विच्छेद हो गया । इस प्रकार भगवान् महावीरके निर्वाणको प्राप्त होने पर बासठ वर्षोसे केवलज्ञानरूपी सूर्य भरतर्क्षेत्रमें अस्त हुआ [ ६२ वर्षमें ३ के० ] । विशेष यह है कि उस कालमे सकलश्रुतज्ञानकी परम्पराको धारण करने वाले विष्णु आचार्य हुए। पश्चात् अविछिन्न सन्तानस्वरूपसे निन्द आचार्य, अपराजित, गोवर्द्धन और भद्रबाहु ये सकलश्रुतज्ञानके घारक हुए। इन पाँच श्रुतकेवलियोके काल-का योग सौँ वर्ष है [१०० वर्षमें ५ श्रु० के० ] पश्चात् भद्रबाहु भट्टारकके स्वर्गको प्राप्त होनेपर भरतक्षेत्रमें श्रुतज्ञानरूपी पूर्ण चन्द्र अस्तमित हो गया । अब भरतक्षेत्र अज्ञान अन्धकारसे परिपूर्ण हुआ। विशेष इतना है कि उस समय ग्यारह अगों और विद्यानुवादपर्यन्त दृष्टिवाद अंगके भी धारक विशाखा-चार्य हुए । विशेषता यह है कि इसके आगेके चार पूर्व उनका एक देश घारण करनेसे व्युच्छिन्न हो गये । पुनः वह विकल श्रुतज्ञान प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, धृतिषेण, विजय, बुद्धिल्ल, गंगदेव और धर्मसेन इन आचार्योकी परम्परासे एकसौ तेरासी वर्ष आकर व्युच्छिन्न हो गया [१८३ वर्षमें ११ एकादशाग-दशपूर्वधर ]। पश्चात् धर्मसेन भट्टारकके स्वर्गको प्राप्त होनेपर हष्टिवाद-प्रकाशके नष्ट हो जानेसे ग्यारह अंगो और हष्टिवादके एकदेश धारक नक्षत्राचार्य हुए । तदनन्तर वह एकादशांग श्रुतज्ञान जयपाल, पाण्डु, ध्रुवसेन और कंस इन आचार्योंकी परम्परासे दोसी बीस वर्ष आकर व्युच्छिन्त हो गया [२२० वर्षमें ५ एकादशांगघर ]। तत्पश्चात् कंसाचार्यके स्वर्गको प्राप्त होने

३५६ : तीर्षंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा

पर ग्यारह अंगरूप प्रकाशके व्युच्छिन्न हो जानेपर सुभद्राचार्य आचारांगके और शेष अंगों एवं पूर्वोके एकदेशके धारक हुए। तत्पश्वात् वह आचारांग भी यशोभद्र, यशोबाहु और लोहाचार्यंकी परम्परासे एकसी अठारह वर्ष आकार व्युच्छिन्न हो गया [११८ वर्षमें ४ आचारांगघर]। इस सब कालका योग छह सौ तेरासी वर्ष होता है। [६२+१००+१८३+२२०+११८=६८३]। पुनः इसमें सात मास अधिक सतत्तर वर्षोंको [७७ वर्ष ७ मास ] कम करनेपर पाँच मास अधिक छहसौ पाँच वर्ष होते हैं। यह, वीर जिनेन्द्रके निर्वाण प्राप्त होनेके दिनसे लेकर जबतक शककालका प्रारम्भ होता है, उत्तना काल है।

तित्थयरादो सुद-पञ्जाएण गोदमो परिणदो त्ति दव्व-सुदस्स गोदमो कत्ता । तत्तो गंथ-रयणा जादेति । तेण गोदमेण दुविहमवि सुदणाणं लोहज्जस्स संचा-रिदं । तेण वि जंबूसामिस्स संचारिदं । परिवाडिमस्सिद्गण एदे तिण्णि वि सयल-सुद-धारया भणिया। अपरिवाडीए पुण सयल-सुद-पारगा संखेज्ज-सहस्सा। गोदमदेवो लोहज्जाइरियो जंबूसामी य एदे तिष्णि वि सत्त-विह-लद्धिसंपण्णा सयल-सुय-सायर-पारया होऊण केवलणाणमुष्पाइय णिव्वुइं पत्ता । तदो विष्ह् णदिमित्तो अवराइदो गोवद्धणो भद्दबाहु त्ति एदे पुरिसोली-कमेण पंच वि चोद्दस-पुब्ब-हरा। तदो विसाहइरियो पोट्ठिलो खत्तियो जयाइरियो णागाइरियो सिद्धत्थदेवो चिदिसेणो विजयाइरियो बुद्धिलो गंगदेवो धण्मसेणो त्ति एदे पुरि-सोली-कमेण एक्कारस वि आइरिया एक्कारसण्हमगाणं उप्पायपुट्वादि-दसण्हं पुव्वाणं च पारया जादा, सेसुवरिम-चदुण्हं पुव्वाणमेग-देश-धरा य । तदो णक्ख-त्ताइरियो जयपालो पांडुसामी धुवसेणो कंसाइरियो ति एदे पुरिसोलीकमेण पंच वि आइरिया एक्कारसंग-धारया जादा, चोद्दसण्हं पुव्वाणमेग-देस-धारया । तदो सुभद्दो जसभद्दो जसबाहू लोहज्जो त्ति एदे चत्तारि वि आइरिया आयारग-घरा सेसंग-पुव्वाणमेग-देश-धारया । तदो सव्वेसिमंग-पुट्वाणमेग-देसो आइरिय-परंप-राए आगच्छमाणो धरसेणाइरिय संपत्तो । —धव० १. १. १, प० ६५-६७

वर्धमान तीर्थक्करके निमित्तसे गौतम गणधर श्रुतपर्यायसे परिणत हुए, इसलिए द्रव्यश्रुतके कर्ता गौतम गणधर हैं। इस तरह गौतम गणधरसे प्रन्थरचना हुई। उन गौतम गणधरने दोनों प्रकारका श्रुतज्ञान लोहाचार्यको दिया। लोहाचार्यने जम्बूस्वामीको दिया। परिपाटीक्रमसे ये तीनों ही सकलश्रुतके धारण करने वाले कहे गये है। और यदि परिपाटीक्रमकी अपेक्षा न की जाय, तो संख्यात हजार सकलश्रुतके धारी हुए।

गौतमस्वामी, लोहाचार्य और जम्बूस्वामी ये तीनों ही सात प्रकारकी ऋद्वियोंसे युक्त और सकलश्रुतक्ष्मी सागरके पारगामी होकर अन्तमें केवलज्ञान-

को उत्पन्न कर निर्वाणको प्राप्त हुए। इसके बाद विष्णु, निन्दिमत्र, अपराजित, गोवर्द्धन और भद्रबाहु ये पाँचों ही आचार्यपरिपाटीक्रमसे चौदह पूर्वके पाठी हुए।

तदनन्तर विशाखाचार्य, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जयाचार्य, नागाचार्य, सिद्धाशंदेव, धृतिसेन, विजयाचार्य, बुद्धिल, गंगदेव और धर्मसेन ये ग्यारह ही महापुरुष परिपाटी-क्रमसे ग्यारह अंग और उत्पादपूर्व आदि दश पूर्वीके धारक हुए।

इसके बाद नक्षत्राचार्य, जयपाल, पाण्डुस्वामी, ध्रुवसेन, कंसाचार्य ये पाँचों ही आचार्य परिपाटीक्रमसे सम्पूर्ण ग्यारह अगोंके और चौदह पूर्वोंके एकदेशके घारक हुए। तदनन्तर सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु और लोहाचार्य ये चारों ही आचार्य सम्पूर्ण आचारांगके घारक और शेष अंग तथा पूर्वोंके एकदेशके घारक हुए। इसके बाद सभी अंग और पूर्वोंका एकदेश आचार्य परम्परासे आता हुआ धरसेन आचार्यको प्राप्त हुआ।

#### काष्ठासंघकी उत्पत्ति

जैनाम्नायमें देश-कालानुसार कई सघ प्रचलित हुए। किन्तु भिन्न-भिन्न पट्टाविलयाँ, धर्म्मग्रन्थ सैद्धान्तिग्रन्थ, और पुराणोंका मंगलाचरण तथा प्रशस्ति देखनेसे यह निश्चित होता है कि सब संघोका आदि संघ ''मूल सघ'' ही है। शायद इसी सकेतसे इस संघके आदिमें ''मूल'' शब्द जोड़ दिया गया है। हमारे इस कथनकी पुष्टि इन्द्रनिद्ध सिद्धान्तीकृत ''नीतिसार'' ग्रन्थके निम्नलिखित क्लोकोसे भी होती है।

"पूर्वं श्रीमूलसंघस्तदनु सितपटः काष्ट्रसंघस्ततो हि तावाभूद्भाविगच्छाः पुनरजिन ततो यापुनीसंघ एकः । तस्मिन् श्रीमूलसंघे मुनिजनिवमले सेन-नन्दी च संघी स्याता सिहास्यसंघोऽभवदुरुमहिमा देवसंघश्चतुर्थः ॥

अर्थात् पहले मूलसघमें श्वेतपट गच्छ हुआ, पीछे कष्ठासंघ हुआ। इसके कुछ ही समयके बाद यापनीय गच्छ हुआ। तत्पश्चात् क्रमशः सेनसंघ, नन्दीसंघ, सिहसंघ और देवसंघ हुआ। अर्थात् मूलसघसे ही काष्ठासघ, सेनसंघ, सिहसंघ और देवसंघ हुए।

> ''अर्हद्बलीगुरुचक्रे सघसघटनं परम्य सिंहसंघो नन्दिसंघः सेनसंघस्तथापरः ॥ देवसघ इति स्पष्टं स्थान-स्थितिविशेषतः ।

**१५८**ः तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा

अर्थात् अर्हद्बल्याचार्यने देशकालानुसार सिंह, नन्दी, सेन और देवसंघकी स्थापना की ।

इससे यह स्पष्टतया ज्ञात होता है कि मूलसंघ पूर्वोक्त संघोका स्थापक है। पीछे लोहाचार्यजीने काष्ठासंघकी स्थापना की। यह काष्ठासंघ खास करके 'अग्रोहे' नगरके अग्रवालोंके ही सम्बोधार्य स्थापित किया गया।

इसके कई लेख दिल्लीकी मट्टारक-गिह्योंमें अब तक मौजूद हैं। उन्हींके आधारपर यह संक्षिप्त परिचय लिखा जाता है।

दिगम्बराचार्य लोहाचार्यंजी दक्षिण देश भद्दलपुरमें विराजमान थे। विहार करते-करते अग्रोहेके निकटवर्त्ती हिसारमें पहुँचे । वहाँ उन्हें कोई असाध्य रोग हुआ था, जिससे वे मूच्छित हो गये। वहाँके श्रावकोंने उन्हें संन्यास-मरण-स्वीकार कराया । इसके बाद कर्म्मसे स्वतः लंघन होनेके कारण त्रिदोष पाक होनेसे अपने आप निरोगी हो गये। निरोगी होनेपर जब इन्हें होश हुआ, तो इन्होंने भ्रामरी वृत्ति (भिक्षावृत्ति )से आहार करना विचारा । पीछे "श्रीसंघ"-ने उनसे कहा कि महाराज! हम लोगोंने आपको रुग्णावस्था तथा मुच्छिता-वस्थामे यावज्जीवन आपसे सन्यास-मरणकी प्रतिज्ञा करवाई है और आहारका भी परित्याग करवाया है। अतः यह संघ आपको आहार नही दे सकता है। यदि आप नवीन संघ स्थापित कर कुछ जैनी बनावें, तो आप वहाँ आहार कर सकते है तथा वे दान दे सकते है। तत्पश्चात् प्रायश्चित्तादि शास्त्रोंके प्रमाणसे उक्त वृत्तान्त सत्य जान लोहाचार्यजी वहाँसे विहार कर अग्रोहे नगरके बाह्य स्थानमे पहुँचे। वहा एक बड़ा पुराना ऊँचा ईंटका पयाजा था। उसीके ऊपर बैठकर ध्यान-निमग्न हुए। अनिभिज्ञ लोग अद्वितीय साघुको वहाँ आये हुए देखकर दूरसे ही बड़े आदरके साथ प्रणाम करने लगे। मुनि महाराजके आने-की धूम सारे नगरमें फैल गयी। हजारों स्त्री-पुरुष इकट्वे हो गये। कारण-विशेष-से एक वृद्धा श्राविका भी किसी दूसरे नगरसे आई थी। यह भी नगरमें महात्मा आये हुए सुन उनके दर्शनोंके लिए वहाँ आई। यह बुढिया दिगम्बराचार्यके वृत्तान्तको जानती थी, इसलिए ज्यों ही इसने महात्माको देखा, त्यों ही समझ गई कि ये तो हमारे श्री दिगम्बर गुरु हैं। बस, अब देर क्या थी। धीरे-घीरे वह पयाजेपर चढ़ गई और मुनि महाराजके निकट जाकर बड़ी विनयके साथ "नमोस्त्-नमोस्त्" कहकर यथास्थान बैठ गई। मुनिराज लोहाचार्यजीने भी 'घर्मावृद्धि' कहकर धर्म्मोपदेश दिया। यह घटना देख सबोंको बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि अहोभाग्य इस बुढ़ियाका कि ऐसे महात्मा इससे बोले। अब सब मुनि महाराजके निकट उपस्थित हुए । मुनि महाराजने सबोंको श्रावकधर्म-

पट्टावली : ३५९

का उपदेश दिया। व्याख्यान सुननेके साथ ही सबका चित्त वृत ग्रहण करनेके लिए उतारू हो गया। पहले अग्रवंशीय राजा दिवाकरने अपने कुटुम्बियोंके साथ श्रावकधर्मको स्वीकार किया और पीछे इनकी देखा-देखी सवालाख अग्र-वालोंके घर जैनी हो गये।

पहले छानकर पानी पीना, रात्रिमें भोजन नहीं करना और देवदर्शन कर भोजन करना, ये तीन मुख्य वत जैनियोंके बतलाये गये। उसी समय सवालाख अग्रवालोंके घरोमें छन्ने रखे गये, रात्रिभोजनका त्याग कराया गया और दर्शनके लिए एक काष्ठकी प्रतिमा बनाकर स्थापित की गई। उसी समयसे अग्रोहेके अग्रवालश्रावकोकी सज्ञा काष्ठासङ्घी पड़ी। इनका काष्ठासङ्घ, माथुरगच्छ, पुष्करगण, हिसारपट्ट और लोहाचार्य्याम्नाय प्रचलित हुई। यह नवीन काष्ठासङ्घ जव स्थापित किया गया, तो इस सङ्घसे लोहाचार्यजीके आहारका लाभ हुआ और जैनधर्मकी वृद्धि हुई। इस संघकी पट्टावली अन्यत्र प्रकाशित है। इस सङ्घके पट्टपर उस समयसे लेकर आज तक बराबर अग्रवाल जातिके ही भट्टारक अभिषिक्त होते आते है।

## काष्ठासंघस्य गुर्वावली

संप्राप्तसंसारसमुद्रतीर जिनेन्द्रचन्द्रं प्रणिपत्य वीरम् । समीहिताप्त्यै सुमनस्तरूणां नामावली विच्मतमां गुरूणाम् ॥१॥ श्रीवर्द्धमानस्य जिनेश्वरस्य शिष्यास्त्रय केवलिनो बभुव । जम्बूस्वकम्बूज्ज्वलकीत्तिपूरः श्रीगौतमः साध्वरः सुधम्मा ॥२॥ विष्णुस्ततोऽभूदगणभृत्सिहष्णु श्रीनन्दिमित्रोऽजनि नन्दिमित्र । गणिश्च तस्मादपराजिताख्यो गोवर्द्धनः साधुसुभद्रबाहुः ॥३॥ पञ्चापि वाचं यममौलिरत्नान्येतेन केषां मुनयो नमस्याः । यत्कण्ठपीठेषु चतुर्दशापि पूर्वाणि सर्वैः सुखमाभजन्ति ॥४॥ ततो विशासोऽन्धतगच्छशास वन्दे मुनि प्रोष्ठिलनामकञ्च । गणेश्वरौ क्षत्रियनागसेनौ जयाभिधान मुनिपुंगवञ्च ॥५॥ सिद्धार्थसज्ञो व्यजनिष्ट शिष्टस्तत्स्मात्प्रकृष्टो धृतषेणनामा । अभून्मुनीशो विजयः सुधीमान् श्रीगगदेवोऽपि च धर्मसेन: ॥६॥ अभूवनम्नयस्सर्वे दशपूर्वधरा इमे । भव्याम्भोजवनोद्बोधानन्यमार्त्तण्डमण्डलाः ॥७॥ ततः सनक्षत्रमुनिस्तपस्वी जयोदितोभूज्जयपालसंज्ञः । अमी समीहां परिपूरयन्तु ममोऽपि पाण्डु-ध्रुवसेन-कंसा ॥८॥

३६० : तीर्थकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा

एत एकादशाङ्गानां पारं गमयति प्रचा । काष्ठसंघे श्रियांहारा माथुरे पुष्करे गणे ॥९॥ सुभद्रो थयशोभद्रो भद्रबाहुर्गणाग्रणीः। लोहाचार्य्येति विख्याताः प्रथमाङ्गाब्धिपारगाः ॥१०॥ जगत्प्रियोऽभूज्जयसेनसाधुः श्रीवीरसेनो हत्तकर्म्मवीरः । स ब्रह्मसेनोऽपि च रुद्रसेनस्ततोऽप्यूभूतां मुनिकुञ्जरौ तौ ॥११॥ श्रीभद्रसेनो मुनिकीत्तिसेनस्तपोनिधानं जयकीत्तिसाधुः। सद्विश्वकीत्तिभ्रंतिवश्वकीतिः यस्य त्रिसन्ध्यं स भवेन्नमस्यः ॥१२॥ तातोप्यभयकीर्त्याख्यो भृतिसेनो महामुनिः। भावकीर्तिः लसद्भावो विश्वचन्द्राभिधः सुधीः ॥१३॥ अभूत्ततोऽसावभयादिचन्द्रः श्रीमाघचन्द्रो मुनिवृन्दवन्द्यः । तं नेमिचन्द्रं विनयादिचन्द्रं श्रीबालचन्द्रं प्रणतः प्रणौमि ॥१४॥ यज्ञे त्रिभुवनचन्द्रं त्रिभुवनभवनोपगूढ्विमलयशा । गणिरामचन्द्रनामा गणत्तिगणः पण्डितैरेव ॥१५॥ त्रिविधविद्याविशदाशयो यः सिद्धान्ततत्त्वामृतपानलीनः । धन्यो मुनिः श्रीविजयेन्दुनामा ततोऽभवद्भावितपुण्यमार्गः ॥१६॥ मुनिः यशःकीत्तिरभू द्यशस्वी विश्वाभयाद्योभयकीत्तिरासीत्। ततो महासेनमुनि सकुन्दकीत्तिश्च कुन्दोपमकीत्तिभारः ॥१७॥ त्रिभुवनचन्द्रमुनिन्द्रमुदारं रामसेनमपि दलितविकार । हर्षषेणनवकल्पविहार वन्दे संयमलक्ष्मीधारम् ॥१८॥ तस्मादजायत सदायतचित्तवृत्तिरुत्पन्नमुन्नतमनोरथबल्लरीकः। ससारवारिनिघिपारगबुद्धिभारो गच्छाघिपो गुणखनिगु णसेननामा ॥१९॥ ततस्तपःश्रीभरभाविताङ्गः कन्दर्पदर्पापहचि-तचारः । कुमारवच्छीलकलाविशालः कुमारसेनो मुनिरस्तदुष्टः ॥२०॥ प्रतापसेनः स्वतपःप्रतापी सन्तापितः शिष्टतमान्तराशिः । तत्पट्टश्रुङ्गारस्ववर्णभृषा बभूव भृयः प्रसरत्प्रभावः ॥२१॥ श्रीमन्माहवसेनसाधुममहं ज्ञानप्रकाशोल्लसत् । स्वात्मालोकनिलीयमात्मपरमानन्दोर्म्मः संवर्ग्मनम् ॥२२॥ ध्यायामि स्फुरदुग्रकर्मनिगणोच्छेदाय विश्वरभवा । वर्ते गुप्तिगृहे वसन्तरहरहर्मु नत्यै स्पृहावानिव ॥२२॥ मम जनिजनताशः क्षिप्तदृष्कर्मपाशः । कृतशुभगतिवासः प्रोद्गतात्मप्रकाशः ।

जयति विजयसेनः प्रास्तकन्दपंसेनः तदन् मनुजवन्दाः सर्वभावैरनिन्दाः ॥२३॥ अधिगताखिलशास्त्ररहस्यदृक् ममतजान मनागपि सेवितः । बहुतपदचरणो मलधारिणो विजयसेनमुनिः परिवर्ण्यते ॥२४॥ तत्पदृपूर्वाचलचण्डरिमम् नीश्वरोऽभून्नयसेननामा । तपो यदीयं जगतां त्रयेऽपि जेगीयते साधुजनैरजस्रम् ॥२५॥ यद्यस्ति शक्तिगुंणवर्णनायां मुनीशतुः श्रीनयसेनसूरेः। तदा विहायान्यकथां समस्तां मासोपवासं परिवर्णयन्तु ॥२६॥ शिष्यस्तदोऽस्ति निरस्तदोषः श्रेयांससेनो मुनिपुण्डरीकः। अध्यात्मसार्गे खलु येन चित्त निवेशितं सर्वमपास्य कृत्यं ॥२७॥ श्रेयाससेनस्य मुनेर्महीयस्तपः प्रभावाः परितः स्फुरन्ति । यहर्जनाहर्पेखिलं (?) प्रयाति दारिद्रधमाशु प्रणतस्य (?) गेहात् ॥२८॥ तत्पट्टधारी सुकृतानुसारी सन्मार्गचारी निजकृत्यकारी। अनन्तकीर्तिम् निपुगवोऽत्र जीयाज्जगल्लोकहितप्रदाता ॥२९॥ अनन्तर्कीत्तः स्फूरितोरुकीत्तिः शिष्यस्तदीयो जयतीह लोके । यस्याशये मानसवारितुल्ये श्रीजैनधम्मीऽम्बुजवत्प्रफुल्लः ॥३०॥

प्रसमरवरकीर्तेः सर्वतोऽनन्तकीर्ते. गगनवसनपट्टे राजते तस्य पट्टे । सकलजनहितोक्तिः जैनतत्वार्थवेदी जगति कमलकीर्त्तः विश्वविख्यातकीर्त्तः ॥३१॥ जयति कमलकोत्तिः विश्वविख्यातकोत्तिः। प्रकटितयतिमूर्तिः सर्वसघस्य पूर्तिः । यदुदयमहिमान प्राप्य सर्वेऽप्यमान दघति भविकलोका प्रीतिमुत्तानयोगाः ॥३२॥ अध्यात्मनिष्ठः प्रसरत्प्रतिष्ठः कृपावरिष्ठः प्रतिभावरिष्ठः । पट्टे स्थितस्य त्रिजगत्प्रशस्यः श्रीक्षेमकीर्तिः कुमुदेन्दुकीर्तिः ॥३३॥ तत्पट्टोदयभूधरेऽतिमहति प्राप्तोदयादुर्ज्यं। रागद्वेषमदान्धकारपटलं सञ्चित्करैर्दारुपान् । श्रीमान् राजितहेमकीर्त्तितरणिः स्फीता विकासिश्रयं भव्याम्भोजचये दिगम्बरपथालङ्कारभूतां दघत्॥३४॥ कुमुदविशदकीत्तिर्हेमकीत्ति (!) सूपट्टे विजितमदनमायः शीलसम्पत्सहायः।

**३६२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा** 

मुनिवरगणवन्द्यो विश्वलोकैरनिन्द्यो जयति कमलकीतिः जैनसिद्धान्तवादी ।।३५॥ महामुनिपुरन्दरः शमितरागद्वेषाङ्क्ररः स्फूरत्परमचिन्तनः स्थितिरशेषशास्त्रार्थीवत् । यशःप्रसरभास्रो जयति हेमकीर्तीश्वरः समस्तगुणमण्डितः कमलकीत्तिसुरिर्महान् ॥३६॥ एवं पूज्यमुरुक्रमोत्तमलसन्नामावली पद्धतौ । यज्जिह्याधिगतां दधाति परमानन्दामृतोत्कण्ठुलाम् । सोऽवश्यं भवसंभवं परिभवं त्यक्त्वा विवादाशयम् । प्राप्नोत्याशु पदं परं विरुभते चानन्तकीर्त्तिश्रियम् ॥३७॥ श्रीमत्काष्ठोदयगिरिहरिर्वादिमाभंगसिन्धुः। मिथ्यात्वागाशनिरिव गतोशेषजीचादितत्वः। कामकोधावुदयमस्त श्रीकृमारादिसेनः स्यात् श्रीमान् जयति सुपदो हेमचन्द्रो मुनीन्द्रः ॥३८॥ शास्त्रप्रवीणो मुनिहेमचन्द्रः तत्त्वार्थवेत्ता यतिमण्डनोऽभृत् । तत्पट्टचन्द्रो मुनिपद्मर्नान्दः जीयात्तनौ सेवितपादपद्मः ॥३९॥ ब्राह्मी-सिन्धु कुमुद्दतिपतिरमौ जैनाम्बुजाऽहस्करः स्याद्वादामृतवर्द्धकः शशघरः रत्नत्रयालिङ्गितः जीयाञ्जीमुनिपद्मनन्दिसगुरोः पट्टोदयाद्रौ हरिः शान्तिकोत्तिभृतां वरो गुणनिधिः सूरियंशःकीत्तिराट् ॥४०॥ यशःकोत्तिमुनीन्द्रपट्टाब्जभानुः शुभे काष्ठसंघान्वये शोभमानः। शरच्चन्द्रकुन्दस्फुरत्कान्तकीत्तिः जयी स्फीतसूरीस्वरः क्षेमकीर्त्तः ॥४१॥ विद्वान् साधुशिरोमणिगुं णनिधिः सौजन्यरत्नाकरो मिथ्यात्वाचलछेदनैककुलिशो विख्यातकीत्तिभ वि। श्रीमच्छ्रीयशकीत्तिसूरिसुगुरोः पट्टाम्बुजाहस्करः श्रीसंघस्य सदाकरोनुकुशलः श्रीक्षेमकीत्तिः गुरुः ॥४२॥ श्रीमञ्जीक्षेमकीर्तिः सकलगुणनिधिविष्टपे भूरिपूज्यः । तेषां पट्टे समोदः समजनमुनिभिः स्थापितो शास्त्रविद्धिः ।

पट्टाबकी : ३६३

श्रीरे हिसारे सुयतिततिवराः सिक्कियोद्योतपुञ्जे सोऽनन्दं तासु सेव्यस्त्रिभुवनपुरतः कीर्तिपः सूरिराजः॥४३॥ श्रीमन्माथुरगच्छभालतिलकः स्फुर्य्यत्सतामग्रणीः सद्बोधादिगुणंरतुच्छसुखदैः युक्त<sup>ः</sup> श्रियालङ्कृतः । पाताले दिवि भूतले च भविकैस्ससेव्यमानोऽनिशम् जीयाच्छ्रीत्रिभुवनकीत्तिसुरगुरुर्वन्द्यो बुधैस्सर्वदा ॥४४॥ घात्रीमण्डलमडनस्तु जयतात् श्रीसहस्रकोत्तिगु रुः। राजद्राजकयातिसाहिविदितो भट्टारकाभूषणः। वर्षे विद्व नगाकचन्द्रकमिते शुच्चार्यनग्ने दिने । पट्टे भूत्सचयस्य वै त्रिभुवनाद्याकीर्त्तपट्टे स्थिते ॥४५॥ सहस्रवत्कातुलपक्षभावा सहस्ररिश्मस्तु चकास्ति नित्य । सहस्रकीत्तिस्सगतैकमूर्त्तिर्गरूपमाभः खलुरत्नपूर्त्तः ॥४६॥ यत्पाण्डित्पमवेत्य मण्डितमहोखण्डप्रचण्डोद्भटम् । सद्दन्ध्यव्यवहारनिर्गणविद ज्ञानैकगम्याशयम् । सर्वैः सौगतिकै. समेत्य विधिवत् भट्टारकास्ये वरे पट्टे पण्डितमण्डलीनुतमयः पूज्यः प्रपूज्यैरिप ॥४७॥ महीचन्द्रश्चन्द्र सुहृदयहृदान्ते हि सुधिया स्वकान्तेवासिभ्योऽविरत्तमनघ दानविहित्तम्। निजे दीप्यनज्ञानेः सुगतिविदुषां पुण्यपरिधिः यशोराशि लोकेष्ववहितमना. पूर्णमकरोन् ॥४८॥ पट्टस्यास्य महीचन्द्रशिष्या देवेन्द्रकीत्तिराट् । ल्यातिमुद्वोषयामास जगत्यद्भुतसद्गुणै. ॥४९॥ विदितसुकृतकोर्त्तेदिव्यदेवेन्द्रकीर्ते: मुनिवरशुभपट्ट धर्मसत्कान्तिखण्डम्। तदनु र्भावकपूज्यः श्रीजगत्कीत्तिपूज्यः शुभसदनमकार्षीद्वियसद्राशिरासीत् ॥५०॥ अनन्तस्याद्वादारविषु कलकण्ठः पिकवरः प्रसादः पुण्याना गुणसर्रासजाना मधुकरः। जगत्कीर्तेश्शिष्यो ललितसत्कीर्त्तिर्बु घवरः समापत्तत्पट्टं सुकृतनिजघट्टं सुयतिवरः ॥५१॥ जिनमतशुभहृदवीचिष्वनिशं मज्जनप्रमाणनयवेदी। तदनु च पट्टेऽध्यासच्छ्रीमान् राजेन्द्रकीर्त्तिसुधिरेषः ॥५२॥

३६४ : तीर्थंकर महाबीर और उनकी आचार्यपरम्परा

### एको निजगुरुष्ट्रं प्राप्याध्यासीनमुनीन्द्रशुभकीत्तः। युगयुगरवेद्विकवर्षे बीरस्याहो गतो हि सुरलोकं ॥५३॥

## काष्ठासङ्घकी पट्टावलीका भाषानुवाद

संसाररूपी समुद्रका पार जिन्होंने पाया है, ऐसे जिनेन्द्र श्रीवीरनाथ स्वामी-को नमस्कारकर मैं अपने अर्थकी सिद्धिके लिये अपने गुरुओंका नाम कहता हैं ॥१॥

श्री वर्द्धमान भगवानके तीन शिष्य केवली हुए । जम्बूस्वामी, गौतमस्वामी और सुधर्माचार्य ॥२॥

इनके बाद नमस्कार करने योग्य श्रीविष्णुमुनि, श्रीनन्दिमित्र, अपराजित, गोबर्द्धन और भद्रबाहु ये पाँच समस्त चौदह पूर्वके वेत्ता हुए अर्थात् श्रुतकेवली हुए ॥३॥४॥

इनके विशाखाचार्य, प्रोष्ठिल, क्षत्रियाचार्य, नागसेन, जयसेन, धृतिषेण, विजय, गङ्गदेव, धर्मषेण ये सब मुनि दश पूर्वके घारी और भव्य-कमल-प्रकाशन सुर्य्य हुए ॥५॥६॥७॥

नक्षत्राचार्य, जयपालाचार्य, मुनीन्द्र पाण्डुनामाचार्य्य, ध्रुवसेनाचार्य्य, कंसाचार्य्य ये मुनि एकादशांग अर्थात् ग्यारह अङ्गके धारी हुए ॥८॥९॥

सुमद्राचार्य्य, यशोभद्र, भद्रबाहु और लोहाचार्य्य ये एँक अङ्गके घारी हुए ॥१०॥

इन लोहाचार्य्य स्वामीके (१) जयसेन, (२) श्रीवीरसेन, (३) ब्रह्मसेन, (४) रुद्रसेन, (५) भद्रसेन, (६) कीत्तिसेन, (७) जयकीत्ति, (८) विश्वकीत्ति, (९) अभयसेन, (१०) भूतसेन, (११) भावकीत्ति, (१२) विश्वचन्द्र, (१३) अभयचन्द्र, (१४) माघचन्द्र, (१५) नेमिचन्द्र, (१६) विनयचन्द्र, (१७) बालचन्द्र, (१८) त्रिभुवनचन्द्र, (१९) रामचन्द्र, (२०) विजयचन्द्र ॥११॥१२॥१३॥॥१४॥१५॥१६॥

इनके (२१) यश कीर्त्त, (२२)अभयकीर्त्त, (२३)महासेन, (२४) कुन्दकीर्त्त, (२५) त्रिभुवनचन्द्र, (२६) रामसेन, (२७) हर्षषेण, (२८) गुणसेन हुए ॥१७॥१८॥१९॥

इनके कामदर्पदलन (२९)श्रीकुमारसेन, (३०) प्रतापसेन, हुए । ॥२०॥२१॥ इनके पट्टपर महातपस्वी, परमोत्कृष्ट आत्मध्यानके घ्याता (३१) श्री माहवसेन हुए ॥२२॥

इनके पट्टपर(३२)विजयसेन, (३३) नयसेन, (३४)श्रेयांससेन, (३५) अनन्त-कीर्ति इन दिगम्बर मुनियोंके पट्टपर सर्वलोकहितकारी जैन सिद्धान्तके अपूर्व ज्ञाता विस्तरित है कीर्ति जिनकी, ऐसे (३६) श्रीकमलकीर्ति हुए । ॥२३॥२४॥२५॥२५॥२६ ॥२७॥२८॥२९॥३०॥३१॥

यह कमलकीर्त्ति सर्व सङ्घकी रक्षा करनेवाले और इनकी महिमा पाकर बड़े-बड़े मानियोंने भी मान छोड़ दिया और भव्योंको प्रीति उत्पन्न करने वाले हुए । इनकी जय हो ॥३२॥

इनके पट्टपर (३७) क्षेमकीर्त्ति, इनके अति महान् पट्टरूपी पर्वतपर उदय होकर दुर्जय मोहान्घकारका नाश करनेवाले (३८) श्रीहेमकीत्ति हुए ॥३३॥ ॥३४॥

इनके (३९) कमलकीति, (४०) कुमारसेन, (४१) हेमचन्द्र, (४२) पद्मनिन्द, (४२) यसःकीति, (४४) क्षेमकीति, (४५) त्रिभुवनकीति, (४६) सहस्रकीति, (४७) महीचन्द्र, (४८) देवेन्द्रकीति, (४९) जगत्कीति, (५०) लिलकीति, (५१) राजेन्द्रकीति, (५२) मुनीन्द्रशुभकीति हुए ॥३५ से ५३॥

इस पट्टावलीके भावानुवादमें जिन आचार्योंके विशेषणोसे कुछ ऐतिहासिक महत्व है, उनका वर्णन किया है। शेष आचार्योंकी केवल नामावली ही अङ्कित की गयी है।

## श्रु तघर-पट्टावली

णिमकण वड्ढमाणं ससुरासुरवंदिदं विगयमोहं। वरसुदगुरुपरिवार्डं वोच्छामि जहाणुपुञ्जीए॥१॥ विजलिगिरतुं गसिहरे जिणिदइंदेण वढ्माणेण । गोदममुणिस्स कहिदं पमाणणयसजुद अत्य ॥२॥ तेण वि लोहज्जस्स य लोहज्जेण य सुघम्मणामेण । गणधरसुघम्मणा खलु जंबूणामस्स णिद्दिहं॥३॥ चदुरमलबुद्धिसहिदे तिण्णेदे गणधरे गुणसमग्गे। केवलणाणपईवे सिद्धि पत्ते णमंसामि ॥४॥ णंदी य णंदिमित्तो अवराजिदमुणिवरो महातेओ । गोवड्ढणो महप्पा महागुणो भद्दबाहू य ॥५॥ पंचेदे पुरिसवरा चउदसपुब्वी हवंति णायव्या ॥६॥ बारसअंगधरा खलु वीरजिणिदस्स णायव्या ॥६॥

१. जंबूदीवपण्णत्ती १।८-१७।

३६६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा

तह य विसाखायरिको पोहिल्लो सत्तिको यनयणामो ।
णागो सिद्धत्यो वि य धिदिसेषो विजियणामो य ॥७॥
बुद्धिल्ल गंगदेवो अम्मस्सेणो य होइ पिच्छमको ।
पारंपरेण एदे दसपुच्चघरा समस्तादा ॥८॥
णक्तत्तो जसपालो पंडू धुवसेण कंसआयरिको ।
एयारसंगधारी पंच जणा होति णिद्दिरुठा ॥९॥
णामेण सुभद्द जसभद्दो तह य होइ जसबाहू ।
आयारघरा णेया अपच्छिमो लोहणामो य ॥१०॥
आइरियपरंपरया सायर दीवाण तह य पण्णाती ।
संखेवेण समत्यं वोच्छामि जहाणुपुच्चीए ॥११॥

सुर एवं असुरोंसे वंदित और मोहसे रहित वर्षमान जिनेन्द्रको नमस्कार करके उत्तम श्रुतके घारक गुरुओंकी परंपराको अनुक्रमसे कहता हूँ ॥१॥

विपुलाचल पर्वतके उन्नत शिखरपर जिनेन्द्र भगवान वर्षमान स्वामीने प्रमाण और नयसे संयुक्त अर्थका गौतममुनिको उपदेश दिया। उन्होंने (गौतम-गणधरने) लोहार्यको, और लोहार्य अपरनाम सुधर्मगणधरने जम्बूस्वामीको उपदेश दिया॥२-३॥

चार निर्मल बुद्धियों (कोष्ठबुद्धि, बीजबुद्धि, संभिन्नश्रोत्रबुद्धि, और पदानुसारिणी बुद्धि) से सहित, गुणोंसे परिपूर्ण, केवलज्ञानरूप उत्कृष्ट द्वीपकसे संयुक्त और सिद्धिको प्राप्त इन तीनों गणधरोंको नमस्कार करता है ॥४॥

निन्दि, निन्दिनित्र, महातेजस्वी अपराजित मुनीन्द्र, महात्मा गोवर्धन और महागुणोंसे युक्त भद्रबाहु, ये पाँच श्रेष्ठ पुरुष चौदह पूर्वोंके धारक अर्थात् श्रुतकेवली थे, ऐसा जानना चाहिये। वीर जिनेन्द्रके (तीर्थमें) इन्हें बारह अगोंके धारक जानना चाहिये।।५-६।।

तथा विशाखाचार्य, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, घृतिषेण, विजय, बुद्धिल्ल, गंगदेव और अन्तिम धर्मसेन ये परम्परासे दस पूर्वोंके धारक कहे गये हैं।।७-८।।

नक्षत्र, यशपाल, पाण्डु, श्रुवषेण और कंसाचार्य ये पाँच जन ग्यारह अंगों-के धारक निर्दिष्ट किये गये हैं ॥९॥

सुभद्र मुनी, यशोभद्र, यशोबाहु और अन्तिम लोहाचार्य ये चार आचार्य आचारांगके धारी जानना चाहिये ॥१०॥

आनुपूर्वीके अनुसार आचार्यपरम्परासे प्राप्त सागर-द्वीपोंकी समस्त प्रज्ञप्ति-को संक्षेपमें कहता हूँ ॥११॥

## मेघचन्द्र-प्रशस्तिः (शक सं० १०३७)

#### (दक्षिणमुख)

भद्रं भूयाज्जिनेन्द्राणां शासनायाघनाशिने । कुतीर्त्य-ध्वान्तसङ्घातप्रभिन्नघनभानवे ॥१॥ श्रीमन्नाभेयनाथाद्यमलजिनवरानीकसौधोरुवाद्धिः प्रध्वस्ताघ-प्रमेय-प्रचय-विषय-कैवल्यबोधोरु-वेदिः। शस्तस्यात्कारमुद्राञ्चवित्रजनतानन्दनादोरुघोषः स्थेयादाचन्द्रतारं परमसुखमहावीर्यवीचीनिकाय: ॥२॥ श्रीमन्मुनीन्द्रोत्तमरत्नवर्गाः श्रीगौतमाद्याः प्रभविष्णवस्ते तत्राम्बुधौ सप्तमहद्धियुक्तास्तत्सन्ततौ नन्दिगणे बभूव ॥३॥ श्रीपद्मनन्दीत्यनवद्यनामा ह्याचार्यशब्दोत्तरकोण्डकुन्दः । द्वितीयमासीदभिधानमुद्यच्चरित्रसञ्जातसुचारणद्धिः ॥४॥ अभृदुमास्वातिमुनीश्वरोऽसावाचार्य्यशब्दोत्तरगृद्धपिञ्छः । तदन्वये तत्सहशोऽस्ति नान्यस्तात्कालिकाशेषपदार्त्थवेदी ॥५॥ श्रीगृद्धपिञ्छमुनिपस्य बलाकपिञ्छः शिष्योऽजनिष्ट भुवनत्रयवर्त्तिकीत्ति । चारित्रचुञ्च्रखिलावनिपालमौलि-मालाशिलीमुखविराजितपादपद्मः ॥६॥ तच्छिष्यो गुणर्नान्दपण्डित-यतिरचारित्रचक्रोश्वर-स्तकंव्याकरणादिशास्त्रनिपुणस्साहित्यविद्यापति.। मिथ्यावादिमदान्धसिन्धु रघटासङ्घट्ट कण्ठी खो भन्याम्भोजदिवाकरो विजयतां कन्दर्प्यदर्पापहः॥७॥ तन्छिष्यास्त्रिशता विवेकनिधयदशास्त्रान्धिपारञ्जताः-स्तेष्त्कृष्टतमा द्विसप्तिमितास्सिद्धान्तशास्त्रात्थंक-व्याख्याने पटवो विचित्रचरितास्तेषु प्रसिद्धो मुनिः नानानूननयप्रमाणनिपुणो देवेन्द्रसैद्धान्तिक ॥८॥ अजनि महिपचूडारत्नराराजिताङ्घि-व्विजितमकरकेत्द्रण्डदोद्दंण्डगर्वः । कुनयनिकरभूधानीकदम्भोलिदण्ड-स्स जयतु विबुधेन्द्रो भारतीभालपट्टः ॥९॥

१. जैन शिलालेखसंग्रह, प्रथम भाग, मा० दि० ग्र०, अभिलेख संख्या-४७।

३६८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा

तिन्छ्यः कल्बौतनन्दिमुनिषस्तैद्धान्तन्त्रे स्वरः

पारावारपरीतवारिणकुल्बासोक्कौर्सीस्वरः ।
पञ्चाक्षोन्मकुनिक्कुन्मदलनभ्रोन्मुक्तमुक्तामलप्रांचुप्राञ्चितकेसरी खुकनुतो वाक्कामिनीवल्लभः ॥१०॥
तत्पुत्रको महेन्द्राविकीत्तिम्मवनसङ्करः ।
यस्य वाग्वेवता सक्ता श्रीतीं मालामयूयुजत् ॥११॥
तिन्छ्यो वीरनन्दी कवि-गमक-महावादि वाग्मित्वयुक्ती
यस्य श्रीनाकसिन्धुत्रिदसपतिग्वाकाशसङ्कावकीर्तिं ।
गायन्त्युज्वैदिग्दिगन्ते त्रिवसयुक्तयः प्रीतिरागानुबन्धात्
सोऽयं जीयात्प्रमादप्रकरमहिष्यराभीलदम्भोलिदण्डः ॥१२॥
श्रीगोल्लाचार्य्यनामा समजनि मुनिपश्त्युद्धरत्नत्रयात्मा
सिद्धात्मावर्त्य-सार्त्य-प्रकटनपटु-सिद्धान्त-शास्त्राब्धि-वीची
सङ्घातक्षालितांहः प्रमदमदकलालीवबुद्धिप्रभावः
जीयाद् मूपाल-मौलि-द्युमणि-विद्यित्ताङ्घ्रिपञ्चलक्षमीविलासः ॥
पेगांड चाधराजे वरेदमञ्जल ॥

#### ( पश्चिममुख )

वीरणन्दिविबुघेन्द्रसन्ततौ नूलचन्दिलनरेन्द्रवंश-चूडामणिः प्रसित्तगोल्ळदेशभूपास्रकः किमपि कारणेन सः ॥१४॥ श्रीमत्त्रेकाच्योगी समजनि महिकाकावरुग्नातनुत्रं यस्याभृद्वृष्टिघारा निशित-शर-गणा ग्रीष्ममार्त्तण्डबिम्बं । वकं सद्वृत्तचापाकलितयत्तिवरस्याघशत्रृन्विजेतुं गोल्लाचार्य्यस्य शिष्यस्स जयतु भुवने भव्यसत्केरवेन्दुः।।१५॥ तपस्सामर्थ्यतो सस्यः छात्रोऽभूद्वहाराकसः। यस्य स्मरणमात्रेण मुञ्चन्ति च महाग्रहाः ॥१६॥ प्राज्याज्यतां मतं लोके करञ्जस्य हि तैलकं तपस्सामर्थ्यतस्तस्यन्तयः कि विर्णित्ंक्षमं ॥१७॥ त्रेकाल्य-योगि-यतिपाग-विनेयरत्न-स्सिद्धान्तवाद्धिपरित्रद्धंनपूर्णवन्द्रः। दिग्नागकुम्भलिखितो ज्य्बलकोर्त्तिकान्तो जीयादसावभयनन्दिमुनिन्न्वंगत्यां ॥१८॥ येनाशेषपरीषहादिरिपवस्सम्यम्जिताः प्रोद्धताः येनाप्ता दशलक्षणोत्तममहाधम्मास्यकल्पद्रमाः

येनाशेष-भवोपताप-हननस्वाध्यात्मसंवेदनं प्राप्तं स्यादभयादिनन्दिमुनिपस्सोऽयं कृतात्थीं भूवि ॥१९॥ तिञ्छप्यस्सकलागमार्त्थानपुणो लोकज्ञतासंयुत-स्सच्चारित्रविचित्रचारुचरितस्सौजन्यकन्दाङ्कुरः मिथ्यात्वाब्जवनप्रतापहननश्रीसोमदेवप्रभु-र्ज्जीयात्सत्सकलेन्द्रनाममुनिपः कर्माटवीपावकः ॥२०॥ अपि च सकलचन्द्रो विश्वविश्वमभरेश-प्रणुतपदपयोजः कुन्दहारेन्द्ररोचिः। त्रिदशगजसुव ज्वव्योमसिन्धुप्रकाश-प्रतिभविशदकीत्तिर्व्वाग्वधूकर्णापूरः ॥२१॥ शिष्यस्तस्य दृढवतश्शमनिधिस्सत्सयमामभोनिधिः शीलानां विपुलालयस्समितिभिय्युं क्तिस्त्रिगुप्तिश्रितः। नानासद्गुणरत्नरोहणगिः प्रोद्यत्तपोजन्मभू प्रस्यातो भुवि मेघचन्द्रमुनिपस्त्रैविद्यचकाघिप: ॥२२॥ त्रैविद्ययोगीश्वर-मेघचन्द्रस्याभूत्प्रभाचन्द्रमुनिस्सुशिष्य:। शुम्भद्रताम्भोनिधिपूर्णाचन्द्रो निद्धू तदण्डत्रितयो विशल्यः ॥२३॥ पुष्पास्त्रानून-दानोत्कट-कट-कर्राटच्छेदछेद-हप्यनम्गेन्द्रः नानाभव्याब्जषण्डप्रतति-विकसन-श्रीविधानैकभानुः i संसाराम्भोधिमध्योत्तरणकरणतौयानरत्नत्रयेशः सम्यग्जैनागमार्त्थान्वितविमलमतिः श्रीप्रभाचन्द्रयोगी ॥२४॥

( उत्तरमुख )

श्रीभूपालकमौलिलालितपदस्सज्ञानलक्ष्मीपति-श्चारित्रोत्करचाहनिश्शतयशङ्गुश्चातपत्राञ्चितः ॥ त्रैलोक्यादभुतमन्मथारिविज्ञयस्सद्धर्म्मचक्राधिपः पृथ्वीसस्तवतूर्य्यघोषिननदत्रैविद्यचक्रेश्वरः ॥२५॥ सद्धान्तेद्धशिरोमणिः प्रशमवद्त्रातस्य चूडामणिः । शब्दोघस्य शिरोमणिः प्रविलसत्तक्क्षंज्ञचूडामणिः प्रोद्यत्संयमिना शिरोमणिरुदञ्चद्भव्यरक्षामणि-ज्जीयात्सन्नुतमेघचन्द्रमुनिपस्त्रैविद्यचूडामणिः ॥२६॥ त्रैविद्योत्तममेघचन्द्रयमिनः प्रत्युम्मभासि प्रिया वाग्देवी दिसहावहित्यहृदया तद्वाश्यकम्मीत्थिनी । कीर्तिर्व्वारिधिदिक् कुलाचलकुले स्वादात्मा प्रष्टुम-प्यन्वेष्ट् मणिमन्त्रतन्त्रनिचयं सा सम्भ्रमा भ्राम्यति ॥२७॥

३७०: तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा

तक्कंन्यायसुव क्ववेदिरमळाईत्सुविततन्मौवितकः शब्दग्रन्थविशुद्धशंखकलितस्त्याद्वादसद्विद्रमः व्यास्यानोज्जितचोषणर् प्रविपुलप्रज्ञोद्धवीचीचयो जीयाद्विश्रुतमेघचन्द्रमुनिपस्त्रैविद्यरत्नाकरः ॥२८॥ श्रीमूलसंघ-कृत-पुस्तक-गच्छ-देशी प्रोद्यद्गणाधिपसुतान्किक चकवर्ती। संद्वान्तिकेश्व रशिखामणिमेघचन्द्र-स्त्रेविद्यदेव इति सद्विबुधा (:) स्तुवन्ति ॥२९॥ सिद्धान्ते जिन-वीरसेन-सदृशः शास्याब्ज-भा-भास्करः षट्तक्केष्वकलङ्कदेव विबुधः साक्षादयं भूतले। सर्व्वं-व्याकरणे विपश्चिद्धिपः श्रीपूज्यपादस्स्वयं त्रैविद्योत्तममेघचन्द्रमुनिपो वादीभपञ्चाननः ॥३०॥ रुद्राणीशस्य कण्ठं धवलयति हिमज्योतिषो जातमञ्जू पीतं सौवर्ण्णंशैलं शिशुदिनपतनुं राहुदेहं नितान्तं। श्रीकान्तावल्लभाङ्गकमलभववपुर्म्मेघचन्द्रव्रतीन्द्र त्रैविद्यस्याखिलाशावलयनिलयसत्कीत्तिचन्द्रातपोऽसौ ॥३१॥ मुनिनार्थं दशधर्म्भधारिहढषट्-त्रिशद्गुणं दिव्य-वा-णनिधानं निनगिक्षुचापमिलनीज्यासूत्रमोरेन्दे पू-विन बाणङ्गलुमय्दे हीननधिकङ्गाक्षेपममाप्पु दा-व नयं दर्णक मेघचन्द्रमुनियोल् माण्निन्नदोद्र्दर्णमं ॥३२॥ मृदुरेखाविलासं चावराज-बलहदल् वरेदुद बिरुदरूवारिमुख-तिलकगङ्गाचारि कण्डरिसिद शुभचन्द्र सिद्धान्तदेवरगुड्ड ।

( पूर्वमुख )

श्रवणीयं शब्दिवद्यापिरणित महनीयं महातक्कंविद्या-प्रवणत्वं श्लाघनीयं जिनिनगिदत-संशुद्धसिद्धान्तिविद्या-प्रवणप्रागल्भ्यमेन्देन्दुपिचतपुलकं कीर्तिसल् कूत्तुं-विद्व-न्निवहं त्रैविद्यनाम-प्रविदितनेसेदं मेघचन्द्रवतीन्द्र ॥३३॥ क्षमेगीगल् जौवनतीविदुदतुलतप श्रीगे लावण्यमीगल् समसन्दिद्दंत्तु तिन्न श्रुतवधुगिधक प्रौढियाय्तीगलेन्द-न्दे महाविख्यातियं ताल्दिदनमलचिरत्रोत्तमंभव्यचेतो-रमणं त्रैविद्यविद्योदित्तविशदयशं मेघचन्द्रवतीन्द्र ॥३४॥ इदे हंसीबृन्दमीण्टल् बगेदपुदु चकोरीचयं चञ्चुविन्दं कटुकल् साद्वं पुर्वाशं जडेयोकिरिसलेन्दिद्वं पे सेज्जेगरल् पदेदप्यं कृष्णनेम्झत्तेसेदु विसम्मासक्यत्विकव्यकान्तं पुदिदत्ती मेषचम्द्रवितिलक्षमगद्विकिरिप्रकाशः ॥३५॥ पूजितविदग्धविबुधस-माजं त्रेविद्य-मेघचन्द्र-व्रति-रा-राजिसिदं विनमितमुनि-राजं वृषभगणभगणताराराजं ॥३६॥

सक वर्ष १०३७ नेय मन्मथसंवत्सरद मार्गासिर सुद्ध १४ वृहवारं धनुलग्नद पूर्वाह्यरारुघिलगेयप्पागलु श्रीमूलसङ्खद देसिगगणद पुस्तकगच्छद श्रीमेघचन्द्र- त्रीविद्यदेवत्तंम्मवशानकालमनिरदु पल्यङ्काशनदोलिद्दु आत्मभावनेयं भाविसुत्तुं देवलोकक्के सन्दराभावनेयेन्तप्पूदेन्दोडे ॥

अनन्त-बोघात्मकमात्मतत्त्वं निघाय चेतस्यपहाय हेर्य । त्रेविद्यनामा मुनिमेघचन्द्रो दिव गतो बोघनिघिव्विशिष्टाम् ॥३७॥

अवरग्रशिष्यरशेष-पद-पदार्थ-तत्त्व-विदरु सकलशास्त्रपारावारपारगरुं गुरु-कुलसमुद्धरणरुमप्प श्रीप्रभाचन्द्र-सिद्धान्त देवर्त्तम्म गुरुगल्गे परोक्षविनेय कारण-मागि-श्रीकव्वप्पु-तीर्त्थदल् तम्म गुडुं॥

समिधगतपञ्चमहाशब्द महासामन्ताधिपति महाप्रचण्डदण्डनायक वैरिभय-दायकं गोत्रपिवत्रं बुधजनित्र स्वामिद्रोहगोध्मघरट्टसंग्रामजत्तलट्ट विष्णुवर्द्धन-भूपालहोय्सलमहाराज राज्यसमुद्धरण किलगलाभरण श्रीजैनधर्मामृताम्बुधि-प्रवर्द्धन-सुधाकर सम्यक्तरत्नाकर श्रीमन्महाप्रधानं दण्डनायकगङ्गराजनुमातन मनस्सरोवरराजहसे भव्यजनप्रसंसे गोत्र-निधाने रुक्मिणीसमाने लक्ष्मीमिति-दण्डनायिकतियुमन्तवरिन्दमित्रशय महाविभू तियि सुभलग्नदोलु प्रतिष्ठेय माडि-सिदर् आमुनीन्द्रोत्तमर् ईनिसिधगेयन् अवर तपः प्रभावमेन्तपुद्देन्दोडे ॥

> समदोखन्मार-गन्ध-द्विरद-दलन १-कण्ठीरव क्रोध-लोभ द्रुम-मूलच्छेदनं दुर्द्धरविषयं शिलाभेद-वज्ज-प्रपात । कामनीय श्रीजिनेन्द्रागमजलनिषिपारं प्रभाषन्द्र-सिद्धाप्तम्-नीन्द्रं मोहविष्यंसनकरनेसेद घात्रियोल् योगिनाथ ॥३८॥ चावराजं बरेद ॥

मितन मातवन्तिरिल जीर्णाजिनाश्रयकोटियं क्रमं वेतिरे मुन्निनन्तिरित्तपूर्गलोलं नेरे माडिसुसम-त्युत्तमपात्रदानदोदचं मेरेवृत्तिरे गंगवाडितो-म्बत्तरु सासिरं कोपणमादुद गंगणदण्डनार्थान्॥३९॥

३७२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा

सोमयनं नैकोण्ड्दिः सोमाग्यद्-कणियेनिकाः स्टब्सीमतियः-न्दीमुवनतलदोकाः हा--रामयमेसञ्यशास्त्र-दान-किमानः॥४०॥

इस प्रशस्तिमें कुन्दकुन्बानार्य, गृद्धापिच्छ, बलाक्षिच्छ, गृणनन्दि, देवेन्द्र सैदान्तिक और कलबौसनन्दिका उल्लेखः आमा है। कलबौतनन्दिके पुत्र महेन्द्र-कीत्ति हुए, जिनकी आचार्यपरम्परामें क्रमसे वीरनन्दि, गोल्लाचार्य, त्रैकाल्य-योगि, अभयनिंद और सकलचन्द्र मुनि हुए। इस अभिलेखमें आचार्योके तप एवं प्रभावका भी सुन्दर चित्रण हुआ है। त्र काल्ययोगीके विषयमें कहा जाता है कि इनके तपके प्रभावसे एक ब्रह्मराक्षस इनका शिष्य बन गया था। इनके स्मरणमात्रसे बड़े-बड़े भूत भागते थे, और इनके प्रतापसे करञ्जका तेल घृतमें परिवर्त्तित हों गया था। सकलचन्द्रमुनिके शिष्य मेघचन्द्र त्रेविद्य हुए, जो सिद्धान्तमें वीरसेन, तर्कमें अकलंक और व्याकरणमें पूज्यपादके तुल्य विद्वान थे। शक सं० १०३७ मार्गशीर्ष, शुक्ला चतुर्दशी, गुरुवार, मन्यतसम्बत्सरको घनुलगन पूर्वाह्न समयमें इन्होंने सध्यानपूर्वक शरीरका त्याग किया। मेघचन्द्र देशीगण, पुस्तकगच्छके आचार्य थे। इनके प्रमुख शिष्य प्रभाचन्द्र सिद्धान्तदेव थे, जो विभिन्न विषयोंके काला, वादियोंके मदको चूर करनेवारे प्रसापी और मोह-अन्धकारको ध्वंस करनेवाले थे। इन्होंने महाप्रधान दण्डनायक गंगराज द्वारा माघचन्द्र त्र वेद्यकी निषधा तैयार करायी । इस अभिलेखमें निन्दगणका जल्लेख आया है और इसी गणके अन्तर्गत पद्मनन्दि, कुन्दकुन्द आदिका निर्देश किया है।

### मल्लिषेण-प्रशस्ति

( शक सं० १०५० ई०, सन् ११२८ )

इस पट्टाविलमें मूलरूपसे मिल्लेषण मलबारिदेवके समाधिमरणका निर्देश आया है। चन्द्रगिरि पर्वत (कटवप्र) के पाइवंनाथमन्दिर (वसित) के नवरंगमें यह प्रशस्ति अङ्कित की गई है। आचार्योंके इतिहासकी दृष्टिसे इस प्रशस्तिका मूल्य अधिक है। ७२ पद्योंमें दिगम्बर परम्पराके समस्त प्रसिद्ध आचार्योंका नाम आया है। प्रशस्ति निम्न प्रकार है— (उत्तरमुख)

श्रीमन्नाथकुलेन्दुरिन्द्र-परिषद्धन्द्यश्र्युत-श्री-सुधा-धारा-धौत-जगत्तमोऽपह-मह-महः पिण्ड-प्रकाण्डं महत् ।

पट्टामकोः: ३७३

यस्मान्निम्मेल-धर्मा-वाद्धि-विपुलश्रीर्व्यक्षमाना सतां भत्तु भेव्य-चकोर-चक्रमवतु श्रीवर्द्धमानो जिनः ॥१॥ जीयादर्त्ययुतेन्द्रमूतिविदिताभिख्यो गणी गौतम— स्वामी सप्तमहद्धिभिस्त्रिजगतीमापादयन्पादयोः । यद्बोधाम्बुधिमेत्य वीर-हिमवत्कुत्कीलकण्ठादबुधा— म्भोदात्ता भुवनं पुनाति वचन-स्वच्छन्दमन्दाकिनी॥२॥ तीर्येश-दर्शनभवन्नय-हक्सहस्र-बिस्रव्ध-बोध-वपुषश्र्श्रु तकवेलीन्द्राः । निर्मिमन्दतां विबुध-वृन्द-शिरोभिवन्द्यास्पूज्जंद्वचः कुल्शितः कुमताद्रि-मुद्राः ॥३॥

वर्ण्यः कथन्तु महिमा भण भद्रबाहो म्मोहोरु-मल्ल-मद-मर्द् न-वृत्तबाहोः । यच्छिष्यताप्तसुकृतेन स चन्द्रगुप्त श्शुश्रूष्यतेस्म सुचिरं वन-देवतािमः ॥४॥ वन्द्योविभुम्भुं वि न कैरिह कौण्डकुन्दः कृन्द-प्रभा-प्रणयि-कोत्ति-विभूषिताशः। यइचारु-चारण-कराम्बुजचञ्चरीक-इचक्रे श्रुतस्य भरते प्रयतः प्रतिष्ठाम् ॥५॥ वन्द्यो भस्मक-भस्म-सात्कृति-पटुः पद्मावती-देवता-दत्तोदात्त-पदस्व-मन्त्र-वचन-व्याहत-चन्द्रप्रभः। आचार्य्यस्सः समन्तभद्रगणभृद्येनेह काले कली जेनं वर्त्मं समन्तभद्रमभवद्भद्रं समन्तानमुह: ॥६॥ र्चाण ॥ यस्यैवंविधा वादारम्भसरम्भविज्मिभताभिव्यक्तयस्सूक्तयः ॥ वृत्त ॥ पूर्व्व पाटलिपुत्र-मध्य-नगरे भेरी मया ताडिता परचान्मालव-सिन्धु-ठक्क-विषये काञ्चीपुरे वैदिशे। प्राप्तोऽहं करहाटकं बहु-भटं-विद्योत्कटं सङ्कृटं वादार्त्थी विचराम्यहन्नरपते शार्दूल-विक्रीडित ॥७॥ अवटु-तटमटित झटित स्फुट-पटु-वाचाटधूर्ज्जटेरिप जिह्ना वादिनि समन्तभद्रे स्थितवित तव सर्दास भूप कथान्येषां ॥८॥ योऽसौ घाति-मल-द्विषद्बल-शिला-स्तम्भावली-खण्डन-ध्यानासिः पटुरर्हतो भगवतस्सोऽस्य प्रसादीकृतः।

१. जैनशिलालेखसंग्रह, प्रथम भाग, अभिलेखसंख्या ५४।

३७४ : तीर्यंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा

छात्रस्यापि स सिंहनन्दि-मुनिना नोचैत्कथं वा शिला-स्तम्भोराज्यरमागमाध्व-परिवस्तेनासिखण्डो वनः ॥९॥ वक्रमीव-महामुनेर्द्श-शतमीबोऽप्यहीन्द्रो यथा-जातं स्तोतुमलं वचोबलमसौ कि भगन-वाग्मि-प्रजं। योऽसौ शासन-देवता-बहुमतो ह्री-वनत्र-वादि-ग्रह-ग्रीवोऽस्मिन्नथ-शब्द-वाच्यमवदद् मासान्समासेन षट् ॥१०॥ नवस्त्रोत्रं तत्र प्रसरति कवीन्द्राः कथमपि प्रणामं वज्जादौ रचयत परन्नन्दिन मुनौ । नवस्तोत्रं येन व्यरचि सकलाईत्प्रवचन-प्रपञ्चान्तर्ब्भाव-प्रवण-वर-सन्दर्भसुभगं ॥११॥ महिमा स पात्रकेसरिगुरोः परं भवति यस्य भक्तवासीत पद्मावती सहाया त्रिलक्षण-कदर्यनं कत्तु ॥१२॥ सुमति-देवममुं स्तुतयेन वस्सुमति-सप्तकमाप्ततया कृतं । परिहृतापथ-तत्त्व-पथार्त्थिनां सुमति-कोटि-विवर्त्तिभवात्तिहृत् ॥१३॥ उदेत्य सम्यग्दिशि दक्षिणस्यां कुमारसेनो मुनिरस्तमापत् । तत्रैव चित्रं जगदेक-भानोस्तिष्ठत्यसौ तस्य तथा प्रकाश: ॥१४॥ धर्म्भार्थकामपरिनिवृतिचारुचिन्तश्चिन्तामणिः प्रतिनिकेतमकारि येन । स स्तूयते सरससौख्यभुजा-सुजातिश्चन्तार्माणम्मु निवृषा न कथं जनेन ॥१५॥

चूडामणिः कवीनां चूडामणि-नाम-सेव्य-काव्य-कविः ।
श्रीवर्द्धदेव एव हि कृतपुण्यः कीत्तिमाहत्तुं ॥१६॥
चूण्णि ॥ य एवमुपक्लोकितो दण्डिना ॥
जह्नोः कन्यां जटाग्रेण बभार परमेश्वरः ।
श्रीवर्द्धदेव सन्धत्से जिह्वाग्रेण सरस्वतीं ॥१७॥
पुष्पास्त्रस्य जयो गणस्य चरणम्भूमृच्छिला-घट्टनं
पद्भ्यामस्तु महेश्वरस्तदिप न प्राप्तुं तुलामीश्वरः ।
यस्याखण्ड-कलावतोऽष्ट-विलसिद्द्याल-मौलि-स्वलत्कीत्तिस्वस्सिरितो महेश्वर इह स्तुत्यस्स केस्स्यान्मुनिः ॥१८॥
यस्सप्तिति-महा-वादान् जिगायान्यानथामितान् ।
ब्रह्मरक्षोऽचित्तस्सोऽच्यों महेश्वर-मुनीश्वरः ॥१९॥
तारा येन विनिज्जिता घट-कुटी-गूढावतारा समं
बौद्धेयों धृत-पीठ-पीडित-कृद्ग्देवात्त-सेवाञ्जलिः ।

पट्टाबली : ३७५

प्रायदिचत्तमिकाङ्ग्रि-बारिज-रज-रमानं च यस्याचरत् दोषाणां सुगतस्य कस्यः विषयो देवाकलञ्कः कृती।।२०॥ चूण्णि ॥ यस्येदमात्मनोऽनन्य-सामान्य-निरवद्य-विद्या-विभवोप-वर्ण्णनमाकर्ण्यते ॥ राजन्साहसतुङ्ग सन्ति बहवः स्वेतातपत्रा नृपाः किन्तु त्वत्सह्या रणे विजयिनस्त्यागोन्नता दुर्ल्णभाः । त्वद्वत्सन्ति बुधा न सन्ति कययो वादीक्वरा वाग्मिनो नाना-शास्त्र-विचारचातुर्राधयः काले कलौ मद्विधाः ॥२१॥ नमो मल्लिषेण-मलधारि-देवाय ॥

### (पूर्वमुख)

राजन्सर्व्वारि-दर्ण-प्रविद्दलन-पटुस्त्वं यथात्र प्रसिद्ध-स्तद्धत्त्व्यातोऽहमस्यां भुवि निखिल-मदोत्पाटनः पण्डितानां । नो वेदेषोऽहमेते तव सदिस सदा सन्ति सन्तो महान्तो वन्तुं यस्यास्ति शिवतः स वदतु विदिताशेष-शास्त्रो यदि स्यात् ॥२२॥ नाहङ्कार-वशीकृतेन मनसा न द्वेषिणा केवलं नेरात्म्यं प्रतिपद्य नश्यति जने कारुण्य-बुद्ध्या मया । राज्ञः श्रीहिमशीत्तलस्य सर्दास प्रायो विदग्धात्मनो बौद्धोधान्सकलान्विजित्य सुगतः पादेन विस्फोटितः ॥२३॥ श्रीवृष्यसेन-मुनिरेव पदम्मिहम्नो देवस्य यस्य सममूत्स भवान्सधम्मा । श्रीविश्रमस्य भवन्तनु पद्मदेव पुष्पेषु मित्रमिह यस्य सहस्रधामा ॥२४॥ विमलचन्द्रमुनीन्द्र-गुरोग्गु रुप्रशमिताखिलवादिमदं पदं । यदि यथावदवैष्यतं पण्डितैन्त्नंतु तदान्वविद्य्यतं वाग्विभोः ॥२५॥ चूण्णि ॥ तथाहि । यस्यायमापादित-वरवादि-हृदय-शोकः पत्रा-लम्बन-रलोकः ॥

पत्रं शत्रु-भयङ्करोरु-भवन-द्वारे सदा सञ्चरन्
नाना-राज-करीन्द्र-वृन्द-तुरग-त्राताकुले स्थापितम् ।
शोवान्पाश्चपतांस्तथागतसुतान्कापालिकान्कापिलानुिद्द्रियोद्धत-चेतसा-विमलचन्द्राशाम्बरेणादरात् ॥२६॥
दुरित-प्रह-निग्रहाद्भयं यदि भो भूरि-नरेन्द्र-विन्दतम् ।
ननु तेन हि भव्यदेहिनो भजतश्श्रोमुनिमिन्द्रनिन्दिनम् ॥२७॥
घट-वाद-घटा-कोटि-कोविदः कोविदां प्रवाक् ।
परवादिमल्ल-देवो देव एव न संशमः ॥२८॥

चूर्णिण ॥ येनेयमास्म-नामचेयक्तिक्विकक्ताः नाम पृष्यकर्तः क्राण्यकां प्रति ॥ गृहीत-पक्षादितसः परस्मातद्वादिनस्तः परवादिनस्तयुः । तेषां हि मल्लः परवादिमस्कस्तन्नाममन्नामः वदन्तः सम्बरः ॥२९॥ आचार्यवर्कोन्यतिरार्वदेवोः राद्धान्त-कर्ता व्रियकां सः वृक्तितः। यस्त्वर्गा-यानोत्सव-सीम्निः कायोत्सर्गास्थितः कायमृद्रसक्कां।।३०॥ श्रवण-कृत-तुणोऽसौ संयमं ऋातु-कामैः शयन-विहित-वेला-सुप्तलुप्तावघानः । श्रुतिमरभसवृत्योन्मृज्य पिच्छेन शिश्ये किल मृदु-परिवृत्या दत्त-तत्कीटवर्त्मा ॥३१॥ विश्वं यश्श्रुत-बिन्दुनावरुरुधे भावं कुशाग्रीयया बुध्येवाति-महीयसा प्रवचसा बद्धं गणाधीस्वरैः । शिष्यान्त्रत्यनुकम्पया कृशमतीनैदं युगीनान्सुगी-स्तं वाचार्च्यत चन्द्रकीत्ति-गणिनं चन्द्राभ-कीर्त्तिं बुधाः ॥३१॥ सद्धर्म-कर्म-प्रकृतिप्रणामाद्यस्योग्र-कर्म्पप्रकृतिप्रमोक्षः । तन्नानिकर्म-प्रकृतिन्नमामो भट्टारकं हष्ट-कृतान्त-पारम् ॥३३॥ अपि स्व-वाग्व्यस्त-समस्त-विद्यस्त्रेविद्यशब्देऽप्यनुमन्यमानः । श्रीपालदेवः प्रतिपालनीयस्सतां यतस्तत्व-विवेचनी धीः ॥३४॥ तीर्त्यं श्रीमतिसागरो गुरुरिला-चक्रंचकार स्फुर-ज्योतिः पीत-तमपंयः-प्रविततिः पूतं प्रभूताशयः यस्माद्भूरि-परार्द्धय-पावन-गुण-श्रीवर्द्धमानोल्लस-द्रत्नोत्पत्तिरिला-तलाघिप-शिरष्टप्रांगारकारिण्यभूत् ॥३५॥ यत्राभियोक्तरि लघुल्लंघु-धाम-सोम-सौम्यांगभृत्स च भवत्यपि भृति-भृमि:। विद्या-धनञ्जय-पदं विश्वदं दधानो जिष्णुः स एव हि महा-मुनि हेमसेनः ॥३६॥ र्चूाण्ण ॥ यस्यायमवनिपति-परिषद्-निग्रह्-मही-निपात-भौति-दुस्थ-दुर्गर्व-पर्वतारूढ-प्रतिवादिलोक: प्रतिशाश्लोक: ॥ तर्के व्याकरणे कृत- श्रमतया धीमत्तयाप्युद्धतो

र्जूणि ॥ यस्यायमवनिपति-परिषद्-निग्रह्-मही-निपात-भीति—
दुस्थ-दुर्गर्व-पर्वतारूढ-प्रतिवादिलोकः प्रतिकाद्दलोकः ॥
तर्के व्याकरणे कृत- श्रमतया धीमत्तयाप्युद्धतो
मध्यस्येषु मनीषिषु क्षितिभृतामग्रे मया स्पर्द्धया ।
यः कद्दिवर्श्रातविकत तस्य विदुषो वाग्मेय-भंगं परं
कुर्वेऽवश्यमिति प्रतीहि नृपते हे हेमसेनं मतः॥३७॥
हितैषिणां यस्य नृणामुदात्त-वाचा निबद्धा क्रितःक्य-सिद्धः ।
वन्द्यो दयापाल-मृतिः सःवाचा सिद्धस्तताम्मूर्वोकःयः प्रशावैः॥३८॥

पहुलाकी : ३५००

श्रीमान्यस्य स वादिराज-गणभृत्स ब्रह्मचारीविभोः ।
एकोऽतीव कृती स एव हि दयापालवृती यन्मनस्यास्तामन्य-परिग्रह-ग्रह-कथा स्वे विग्रहे विग्रहः ॥३९॥
त्रेलोक्य-दीपिका वाणी द्वाभ्यामेवोदगादिह ।
जिनराजत एकस्मादेकस्माद्वादिराजतः ॥४०॥
आरुद्धाम्बरमिन्दु-बिम्ब-रचितौत्सुक्यं सदा यद्यश-इस्त्रतं वाक्चमरीज-राजि-रुचयोऽभ्यणं च यत्कणयोः ।
सेव्यः सिंहसमच्च्यं-पीठ-विभवः सर्व-प्रवादि-प्रजादत्तोच्चैर्जयकार-सार-महिमा श्रीवादिराजो विदां ॥४१॥
चूर्णि ॥ यदीय-गुण-गोचरोऽय वचन-विलास-प्रसरः कवीनां ।
नमोऽहंते ॥

#### (दक्षिणमुख)

श्रीमच्चालुक्य-चक्र क्वर-जयकटके वाग्वधू-जन्मभूमी
निष्काण्डण्डिण्डमः पर्यटित पटु-रटो वादिराजस्य जिष्णोः ।
जह्य द्वद्वाद-दर्पो जिहिह गमकता गर्व-भूमा-जहाहि
व्याहारेष्यों जहीहि स्फुट-मृदु-मघुर-श्रव्य-काव्यावलेपः ॥४२॥
पाताले व्यालराजो वसित सुविदित यस्य जिह्वा-सहस्रं
निर्गन्ता स्वर्गतोऽसौ न भवित घिषणो वज्रभृद्यस्य शिष्यः ।
जीवेतान्तावदेतौ निलय-बल-वशाद्वादिनः केऽत्र नान्ये
गर्वं निर्मुंच्य सर्वं जियनिमिन-समे वादिराज नमन्ति ॥४३॥
वाग्देवी सुचिरप्रयोग-सुदृढ-प्रेमाणमप्यादरा—
दादत्ते मम्भुषार्वंऽयमधुना श्रीवादिराजो मुनिः
भो-भो पश्यत पश्यतेष यमिना कि धर्म इत्युच्चकैरब्रह्मण्य-पराः पुरातनमुनेर्वाग्वृत्तयः पान्तु व ॥४४॥
गंगाविवर-शिरो-मणि-बद्ध-सन्ध्या-रागोल्लसच्चरण-चार्रनखेन्दुलक्ष्मीः ।
श्रीशब्दपूर्वं-विजयान्त-विन्तु-नामा धीमानमानुष-गुणोऽस्ततमः

प्रभांशु ॥४५॥

चूिण ॥ स्तुतो हि स भवानेष श्रीवादिराज-देवेन ॥ यद्विधा-तपसोः प्रशस्तमुभयं श्रीहेमसेनमुनौ प्रागीसित्सुचिराभियोग-बलतो नीत परामुन्नित ।

प्रायः श्रीविजये तदेतदिललं तत्पीठिकायां स्थिते संकान्तं कथमन्यथानतिचिराद्विखेदुगीदुक् तपः ॥४६॥ विद्योदयोऽस्ति न मदोऽस्ति तपोऽस्ति भास्य-न्नोग्रत्वमस्ति विभूतास्ति न चास्ति मानः। यस्य श्रये कमजभद्र-मुनीश्वरन्तं यः ख्यातिमापदिह-शाम्यदर्भेगुं णौधेः ॥४७॥ स्मरणमत्र पवित्रतमं मनो भवति यस्य सतामिह तीर्त्यिनां तमत्तिनिर्मलमात्म-विशुद्धये कमलभद्रसरोवरमाश्रये ॥४८॥ सर्वांगेर्यमहालिलिङ्ग-सुमहाभागं कलौ भारति भास्वन्तं गुण-रत्न-भूषण-गणैरप्यप्रिमं योगिनां । तं सन्तस्तुवतामलंकृत-दयापालाभिधानं महा-सुरि भूरिधियोऽत्र पण्डित-पदं यत्रे व युक्तं स्मृताः ॥४९॥ विजित-मदन-दर्पः श्रीदयापालदेवो विदित-सकल-शास्त्रो निर्जिताशेषवादी। विमलतर-यशोभिर्व्याप्त-दिक्-चक्रवालो जयति नत-महीभुन्मौलिरत्नारुणाङ्घः ॥५०॥ यस्योपास्य पवित्र-पाद-कमल-द्वन्द्वन्नुपः पोय-सलो लक्ष्मीं सन्निधिमानयत्स विनयादित्यः कृताज्ञाभुवः । कस्तस्याहंति शान्तिदेव-यमिनस्सामर्थ्यमित्यं तथे-त्याख्यातु विरला खलु स्फुरदुरु-ज्योतिर्दशास्तादृशाः ॥५१॥ स्वामीति पाण्ड्य-पृथिवी-पतिना निसुष्ट-नामाप्त-दृष्टि-विभवेन निज-प्रसादात्। धन्यस्स एव मुनिराहवमल्लभूमु-गास्थायिका-प्रथित-शब्द-चतुर्मु खाख्यः ॥५२॥ श्रीमुल्लूर-विडूर-सारवसुघा-रत्नं स नाथो गुणे-नाक्ष्णेन महीक्षितामुरु-मह:पिण्डश्शिरो-मण्डन:। आराध्यो गुणसेन-पण्डित-पतिस्स स्वास्थ्यकामैर्ज्जना यत्स्वतागद-गन्धतोऽपि गलित-ग्लानि गति लम्भिताः ॥५३॥ वन्दे वन्दितमादरादहरहस्स्याद्वाद-विद्या-विदां स्वान्त-ध्वान्त-वितानं-धूनन-विधौ भास्वन्तमन्यं भुवि । भक्त्या त्वाजितसेन-मानतिकृतां यत्सन्नियोगान्मन:-पद्मं सद्म भवेद्विकास-विभवस्योन्मुक्त-निद्रा-मरं ॥५४॥

पट्टावली : ३७९

मिच्या-भाषण-भूषक्रं परिहरेतौद्छत्य''''' न्युब्बहाः स्याद्वादं वदस्तानमेतः वित्तग्राह्मबीभ नण्डीरतं। नो चेत्तद्गुः गाज्जितःश्रुति-भयः भ्रान्ता स्यः यूयं यतः स्तूर्णं निग्रह-जीर्णंकूप:-कुहरे व्यक्तिव्याः पातिनः ॥११५॥ गुणाः कुन्द-स्पन्दोड्डमर-समरा वागमृतवाः-प्लव-प्राय-प्रेयः प्रसर-सरसा कीर्सिरिव सा । नखेन्दु-ज्योत्स्माङ्ग्रेन्नृंप-चय-चकोर-प्रणयिनीः न कासां क्लाघानां पदमजितसेनव्रतिपतिः ॥५६॥। सकल-भूवनपालानम्र-मूर्द्धविषद्ध-स्फुरित-मुकुट-चृडालीक्ष-पादारविन्दः । मदविखल-वादीभेन्द्र-कुम्भ-प्रमेबी गणभुदक्तिसेनो भाति वादीभस्हिः॥५७॥ चुण्णि ।। यस्य संसार-वेराग्य-वेभवमेवंविधारस्ववाचस्सू चयन्ति।। प्राप्तं श्रीजिनशासन त्रिभुवने यद्दुल्लंभं प्राणिनां यत्संसार-समुद्र-मग्न-जनता-हस्तावलम्बायितं । यत्प्राप्ताः परनिर्व्यपेक्ष-सकल-ज्ञाम-श्रियालङ्कृता-स्तस्मार्तिक गहनं कुतो भयकन्नः कावात्र देहे रितः ॥५८॥ः आत्मैश्वयं विदितमधुनानन्त-बोधादि-रूपं तत्सम्प्राप्त्ये तदसु समयं वर्त्ततेऽत्रेव चेतः । त्यक्तान्यस्मिन्सुरमित-सुखे चिक-सौख्ये च तृष्णा तत्तुच्छार्त्ये रलमलमधी-लो**मनेस्**ली**कवृत्तेः ॥५९॥** अजानन्नात्मानं सकल-विषय**ः शानव**पुष सदा शान्त स्वान्तःकरणमपि तत्सावनतयाः। वही-रागद्वेषैः कलुषितमनाः कोऽपि यत्ततां, कथं जानन्नेनं क्षणमपि ततोऽन्यत्र यत्तते ॥६०॥ (पश्चिममुख)

चूण्णि ॥ यस्य च शिष्ययोः कविताकान्त-वादिकोलाहलापरनामधेययोः शान्तिनाथपद्मनाम-पण्डितयोरखण्डपण्डित्यगुणोपवण्णंनमिदमसम्पूष्णाँ॥ त्वामासाद्य महाधियं परिगता या विश्व-विद्वज्जन-ज्येष्ठाराध्य-गुणा चिरेण सरसा वैद्यध्य-सम्पद्मिशं॥ कृत्तनाशान्त-निरम्सरोदित-यशक्श्रीकान्तशान्तेन तां वक्तुं सापिःसरस्वती प्रभवति कृमः कथन्तप्तस्यं॥६१॥

३८**०ः विभानरः** महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा

व्यावृत्त-सूरि-मद-सन्तति विस्मृतेकार्षः
पारुव्यमात्त-करुणार्शति व्यक्तिः
भावन्ति हन्ति पर्ववस्ति स्वास्त्रस्तः
श्रीपद्यवस्य हुम जन्म-गजस्य मन्यात् ॥६२॥
दीक्षा ज विस्मा स-वतो यतीनां जेनं तपस्ताम्सहर-वसानात्
कुमारतेनोञ्जतु-यन्वस्तिः श्रेयः मयोदाहरणं पनिषम् ॥६३॥
जगद्भिरियम्बर्धार-समरम्मदान्धभाव्यं विषम्
दिधाकरणन्यस्ति स्वरण-भूष्य-भूकृष्टिकःः।
दिखङ्-गृणम्बदुस्तवस्वरण-भूष्य-भूकृष्टिकः।
दिखङ्-गृणम्बदुस्तवस्वरण-भूष्य-भूकृष्टिकः।
दिवस मम मल्लिषेणभ्मक्रमारिदेवो गुरुः॥६४॥
वन्ते तं मलधारिणं मुनिर्णातं मोहन्दिष्यद्व-व्याहृदिः—
व्यापार-व्यवसाय-सार-हृद्ध्यं सत्संयमोद्धनिः।
यत्कायोपचयीभवन्मलम्पि-प्रव्यवत्त-भवित-कमानम्भकन्न-मनो-मिलन्मलम्पि-प्रव्यवत्त-किक्षमं ॥६५॥

अतुच्छ-तिमिर्-च्छरा कटिल-जन्म-जीर्णाटवी

दवानल-तुला-जुषां पृथु-तपः-प्रभाव-त्विषां। पदं पद-प्रयोक्त-अमित-भव्य-भुङ्गाविल-र्मुमोल्लसतु मल्लिबेण-मुनिराण्मनो-मन्दिरे ॥६६॥ नैर्मस्याय महाविलाङ्गमेखिल-त्रे लोक्य-राज्यश्रिये नैष्किञ्चन्यम्तुच्छ-तापहृदयेन्यञ्चद्कृताशन्तपः । यस्यासी गुण-रत्न-रोहण-मिरिः श्रीमल्लिषेणो गुरु-वंन्ह्यो येन विचित्र-चारू-चरितैर्द्वात्री पवित्री-क्रता ॥६७॥ -वस्मिक्यतिमा क्षामाभिरते यस्मिक्दमा निर्द्धमा-असेषो <mark>यत्र-समस्</mark>वधीः प्रत्रक्षिती यत्रास्पृहाःसस्पृहाः। कामं निर्वृति-कामुबल्जयमथाप्यमेसरो योगिना-मास्त्रयाय क्रमञ्जाम चरितेस्त्रीमल्खियो मृनिः।।६८॥ ्यः क्षच्यः सुरियवीताले समिनिशं सन्तरस्तुवन्त्यादरात् वेभाताक्त अनुकितं मुनिजना अस्मे नमस्तुर्वते। ्यस्माद्रागम-निर्गयो समभृताः सस्यास्ति जीवे दया अस्टिनमधीत्रसम्बारिणि व्यक्तिसती भागोऽस्ति तस्मे नामः ॥६९॥ कारकनारसनीर्थन्सेष सन्यासनान्यां ·वित्वक्तिमञ्जलिकां नित्वमां । विकितास्या ।

व्यसृजदनिजमञ्ज भगमंगोद्भवस्य प्रथितुमिव समूळं भावयन्भावनाभिः॥७०॥

चूिण ॥ तेन श्रीमदिजितसेन-पण्डित-देव-दिव्य-श्रीपाद-कमल-मधुकरीभूतभावेन महानुभावेन जैनागमप्रसिद्धसल्लेखना-विधि-विसृज्यमान-देहेन समाधि-विधि-विलोकनोचित-करण-कुत्हल-मिलित-सकल-संघ-सन्तोष-निमित्तमात्मान्तःकरण-परिणति-प्रकाशनाय निरवद्यं पद्यमिदमाशु विरिवतं ॥ आराध्य रत्नत्रयभागभोक्तं विधाय निश्शल्यमशेषजन्तोः क्षमां च कृत्वा जिनपादमूले देहं परित्यज्य दिव विशामः ॥७१॥

शाके शून्य-शराम्बराविनिमिते संवत्सरे कीलके मासे फाल्गुनके नृतीयदिवसे वारे सिते भास्करे । स्वातौ श्वेत-सरोवरे सुरपुरं यातो यतीनां पित-र्मध्याह्ने दिवसत्रयानशनतः श्रीमिल्लिषेणो मुनिः ॥७२॥ श्रीमन्मलधारि-देवरगुड्डंविरुद-लेखक-मदनमहेश्वरं मिल्लिनाथं वरेदं विरुद-रूवारि-मुख-तिलकं गंगाचारि कण्डरिसिदं॥

प्रशस्तिके प्रथम पद्यमें वर्धमानजिनका स्मरण किया है। अनन्तर सप्त-ऋद्विधारी गौतम गणधर, मोहरूपी विशाल मल्लके विजेता भद्रबाहु और उनके शिष्य चन्द्रगुप्त, कुन्दपुष्पकी कान्तिके समान स्वच्छ कीर्त्तिरश्मियोंसे विभूषित कुन्दकुन्दाचार्य, बादमें 'घूर्जिट' की जिह्वाको स्थगित करनेवाले समन्तभद्र, सिंहनन्दी, वादियोके समूहको परास्त करनेवाले एवं छह मास तक 'अथ' शब्दका अर्थ करनेवाले वक्रग्रीव, नवीन स्तोत्रकी रचना करनेवाले वज्रनन्दी 'त्रिलक्षणकदर्थन' ग्रन्थके कर्ता पात्रकेसरी, 'सुमितसप्तक'के कर्ता सुमितिदेव, महाप्रभावशाली कुमारसेनमुनि, पुरुषार्थचतुष्टयके निरूपक—'चिन्तामणि' ग्रन्थके कर्ता चिन्तामणि, कविच्डामणि श्रीवद्धदेव च्डामणि, सत्तर-वादि-विजेता तथा ब्रह्मराक्षसके द्वारा पूजित महेरवरमुनि, साहसतु ग नरेशके सम्मुख हिमशीतल नरशकी सभामे बौद्धोके विजेता अकलंकदेव, अकलकके सधर्मा— गुरुभाई पुष्पसेन, समस्त वादियोंको प्रशमित करनेवाले विमलचन्द्रमुनि, अनेक राजाओ द्वारा वन्दित इन्द्रर्नान्द, अन्वर्थ नामवाले परवादिमल्लदेव, कायोत्सर्ग-मुद्रामें तपस्या करनेवाले आर्यदेव, श्रुर्ताबन्दुके कर्ता चन्द्रकीर्त्ति, कर्मप्रकृति-भट्टारक, पार्श्वनाथचरितके रचयिता वादिराज, उनके गुरु मतिसागर और प्रगुरु श्रीपालदेव, विद्याधनंजय महामुनि हेमसेन, 'रूपसिद्धि' व्याकरणग्रन्थके

कर्ता दयापालमुनि, वादिराज द्वारा स्तुत्य श्रीविजय, कमलमद्वमुनि, महासूरि दयापालदेव, विनयादित्य होयसल नरेश द्वारा पूज्य शान्तिदेव, युणसेन पण्डित-पित, स्याद्वादिवद्वाविद् अजितसेन, स्याद्वादके प्रतिपादक (स्याद्वादिविद्वकार) वादीम-सिंह तथा इनके किष्य शान्तिनाथ अपरनाम कविताकान्त और पद्य-नाम अपरनाम वादि-कोलाहल, यितयोंके दीक्षा-शिक्षादाता कुमारसेन और अजितसेन पण्डितदेवके शिष्य महाप्रभावशाली मिल्लिषण मलकारिका उल्लेख है। प्रशस्तिमें आचार्योंकी नामावली गुरु-शिष्यपरम्पराके अनुसार नहीं है। अतः पूर्वापर सम्बन्ध और समय-निर्णयमें यथेष्ट सहायता इनसे नहीं मिल पाती है। इतना तो अवश्य सिद्ध है कि इस प्रशस्तिसे अनेक आचार्यों और लेखकोंके सम्बन्धमें मौलिक तथ्य इस प्रकारके उपलब्ध होते हैं, जिनसे उनका प्रामाणिक इतिवृत्त तैयार किया जा सकता है।

## देवकीर्ति-पट्टाविः

( शक संवत् १०८५ )

श्रीमन्मुनीन्द्रोत्तमरत्नवर्गाः श्रीगौतमाद्याः प्रभविष्णवस्ते तत्राम्बुधौ सप्तमहद्भियुक्तास्तत्सन्ततौ बोधनिधिर्बभूव ॥१॥ [ श्री ] भद्रस्ससर्वतो यो हि भद्रबाहुरिति श्रुतः । श्रुतकेवलिनाथेषु चरमपरमो मुनिः ॥२॥ चन्द्र-प्रकाशोज्वल-सान्द्र-कोत्तिः श्रीचन्द्रगुप्तोऽजनि तस्य शिष्यः। यस्य प्रभावाद्वनदेवताभिराराधितः स्वस्य गणो मुनीना ॥३॥ तस्यान्वये भू-विदिते बभूव यः पद्मनिन्दप्रथमाभिधानः । श्रीकोण्डकुन्दादि-मुनीश्वराख्यस्सत्संयमादुद्गत-चारर्णाद्धः ॥४॥ अभृदुमास्वातिमुनीश्वरोऽसावाचार्य-शब्दोत्तरगृद्धपिच्छः। तदन्वये तत्सहशोऽस्ति नान्यस्तात्कालिकाशेष-पदार्थ-वेदी ॥५॥ श्रीगृद्ध्पिच्छमुनिपस्य बलाकपिच्छः शिष्योऽजनिष्ट भुवनत्रयवर्त्तिकीर्तिः। चारित्रचञ्चुरखिलावनिपाल-मौलि-माला-शिलीमुख-विराजितपादपद्यः ॥६॥ एवं महाचार्य-परम्परायां स्यात्कारभुद्राञ्क्रिततत्त्वदीपः। भद्रस्समन्ताद् गुणतो गणीशस्समन्तभद्रोऽजनि वादिसिंहः ॥७॥ ततः ॥

१. जैन शिलालेखसंग्रह, अभिलेख संस्था ४०।

न्यो केन्सन्दिश्रयमाशिकानो बुद्धया महत्या स जिनेन्द्रबुद्धिः।
'श्रीपूरूक्यादोऽज्ञान देवताभियंत्पूजितं पाद-युगं यदीयं।।।ऽ।।
जिनेन्द्रं निज-शब्द-भोगमतुष्ठं सर्वार्थसिद्धिः परा
सिद्धन्तरो निपुणत्वमुद्धकवितां जैनाभिषेकः स्वकः ।
जन्दस्तुष्टमियां समाधिशतक-स्वास्थ्य यदीयं विदामारव्यातीह स पूज्यपादमुनियः पूज्यो मुनीनां गणैः ।।९।।
ततस्य ।।

#### (पंश्चिममुख)

अजनिष्टाकलङ्क्यं यज्जिनशासनमादितः । अकलक्कुं बभौ येन सोऽकलक्क्को महामत्तिः ॥१०॥ इत्याद्युद्धमुनीन्द्रसन्ततिनिधौ श्रीम्लसंघे ततो जाते नन्दिगण-प्रमेदविलसहे शीगणे विश्रुते । गोल्लाचार्य इति प्रसिद्ध-मुनिपोऽभूद्गोल्लदेशाधिपः पूर्वं केन च हेतुना भवभिया दीक्षां गृहोतस्सुधीः ॥११॥ श्रीमत्त्रैकाल्ययोगी समजिन महिका काय-लग्ना तनुत्रं यस्याभूद्वृष्टि-धारा निशित-शर-गणा ग्रीष्ममार्त्तण्डविम्बं। चक्र<sup>ं</sup> सद्वृत्तचापाकलित-यति-वरस्याघशत्र*ॄ*न्<mark>वजेतु</mark>ं गोल्लाचार्यस्य शिष्यस्स जयतु भुवने भव्यसत्कैरवेन्द्रः ॥१४॥ तन्छिष्यस्य ॥ अविद्धकर्णाविकपद्मनिन्दसैद्धान्तिकाख्योऽजनि यस्य लोके । कौमारदेव-व्रतिताप्रसिद्धिर्जीयात्तु सो ज्ञान-निधिस्सुधीरः ।।१५॥ त्तच्छिष्य. कुलभूषणाख्ययतिपश्चारित्रवारान्निधि-स्सिद्धान्ताम्बुधिपारगो नत्तविनेयस्तत्सधम्मी महान्। शब्दाम्भोरुहभास्करः प्रथिततक्कंग्रन्थकारः प्रभा-चन्द्राख्यो मुनिराज-पण्डितवरः श्रीकुण्डकुन्दान्वयः ॥१६॥ तस्य श्रीकुलभूषणाख्यसुमुनेश्शिष्यो विनेयस्तुत-स्सद्वृत्तः कुलचन्द्रदेवमुनिपस्सिद्धान्तविद्यानिधिः । तच्छिष्योऽजनि माघनन्दिमुनिप: कोल्लापुरे तीर्थकु-द्राद्धान्तारार्ण्नवपारगोऽचलमृतिश्चारित्रचक्रोश्वरः ॥१७॥ एले मावि बनवर्कार्दि तिलिगोलं माणिक्याँद मण्डना-विलताराधिपींन नभं शुभदमा गिर्प्यन्तिरिह् तुनि-म्मंलवीगल् कुलचन्द्रदेवचरणाम्भोजातसेवाविनि-

हिमवत्कुत्कील-मुक्तांकल-तंरलंतरतार-हारेन्दुकुत्दी-पमकीत्ति-व्याप्तदिग्मण्डलन्वनत-भू-मण्डलं मव्य-पद्मी-ग्र-मरीचीमण्डलं पण्डित-तिति-विनतं माघनन्द्यास्यवाचं यमिराजं वाग्वघूटीनिटिलत्तटहटन्तूत्तसद्रत्नपःः।।१९॥ ......त मद-रदनिकुलमं भरीद निव्भेदिसल्केः सरियेनिपं वरसंयमाव्धिचन्द्रं धरेयोल्ः माघनन्दि-सैद्धान्तेस ॥२०॥ तच्छिष्यस्य

अवर गुड्डुग्लु सामान्तकेदारनाकरस दानश्रेयांस सामन्त निम्ब-देव जमदोब्बंगण्ड सामन्तकामदेव ॥

#### (उत्तरमुख)

गुरुसेद्धान्तिकमाघनन्दिमुनिपं श्रीमच्चमूबल्लभं भरतं छात्रनपारशास्त्रनिधिगल् श्रीभानुकीत्तिप्रमा-स्फुरितालङ्कृत-देवकीत्ति-मुनिपरिशष्यञ्जंगन्मण्डन-होरेय गण्डविमुक्तदेवनिनगिन्नीनामसेद्धान्तिकर् ॥२१॥ क्षीरोदादिव चन्द्रमा मणिरिव प्रख्यात-रत्नाकरात् सिद्धान्तेक्वरमाघनन्दियमिनो जातो जगन्मण्डनः। चारित्रं कनिघानघामसुविनम्नो दीपवर्त्ती स्वयं श्रीमद्गण्डविमुक्तदेवयतिपस्सेद्धान्तचक्राघिपः॥२२॥

### अवर सघम्मंर्।

आवों वादिकथात्रयप्रवणदोल् विद्वज्जनं मेच्चे वि-द्यावष्टम्भनप्पुकेय्दु परवादिक्षोणिमृत्पक्षमं । देवेन्द्रं कडिवन्दिंद कडिदेले स्याद्वादिवद्यास्रदिं त्रं विद्यश्रुतकीर्त्तिदिव्यमुनिवोल् विख्यातियं ताल्दिदों ॥२३॥

### श्रुतकीत्ति-त्रेविद्य---

त्रित राघवपाण्डवीयमं विभु (बु) धचम-त्कृतियेनिसि गत प्रत्या-गर्तीद पेल्दमलकोत्तियं प्रकटि सिदं ॥२४॥

#### अवरप्रजरु॥

यो बौद्धक्षितिभृत्करालकुलिशश्चार्व्याकमेषान (नि) ली भीमांसा-मत-र्वात-वादि-मदवन्मातःकु-कण्ठीरवः॥ स्याद्वावाब्ध-शरत्समुद्गतसुधा-शोचिस्समस्तैस्सतु-स्स श्रीमानभुवि मासते कनकनन्दि-ख्यात-योगीश्वरः॥२५॥

**प्टावली : ३८५** 

बेताली मुकुलीकृताञ्जलिपुटा संसेवते यत्पदे झोट्टिक्नः प्रतिहारको निवसति द्वारे च यस्यान्तिके । येन क्रीडित सन्ततं नुततपोलक्ष्मीयँश (:) श्रीप्रिय-स्सोऽयं शुम्मति देवचन्द्रमुनियो भट्टारकीघाग्रणीः ॥२६॥

अवर सधर्ममम्माधनन्दि त्र विद्य-देवरु-विद्याचक्रवर्ति-श्रीमद्देवकोत्ति-पण्डित-देवर शिष्यरु श्रीशुभचन्द्रत्र विद्यदेवरु गण्डविमुक्तवादि चतुम्मु ख-रामचन्द्र-त्र विद्यदेवरु गण्डविमुक्तवादि चतुम्मु ख-रामचन्द्र-त्र विद्यदेवरुं वादिवज्राङ्कुश-श्रीमदकलङ्कत्र विद्यदेवरुमापरमेश्वरन-गुड्डुगलु माणिक्यभण्डारि भरियाने दण्डनायकरं श्रीमन्महाप्रधानं सर्व्वधिकारिपिरिय-दण्डनायकंभरितमयङ्गलुं श्रीकरणद हेग्गडे बूचिमयङ्गलुं जगदेकदानि हेग्गडे कोरय्यनुं ॥

अकलङ्क-पितृ-वाजि-वंश-तिलक-श्री-यक्षराज निजा-म्बिके लोकाम्बिके लोक-विन्दिते सुशीलाचारे दैवं दिवी-श-कदम्ब-स्तुतु-पाद-पद्मनरुहं नाथं यदुक्षोणिपा-लक-चुडामणि नारसिङ्गनेनलेन्नोम्पुल्लनोहुल्लपं ॥२७॥

श्रीमन्महाप्रधानं सर्व्वाधिकारे हिरियभण्डारि अभिनवगङ्गदण्डनायक-श्री-हुल्लराजं तम्म गुरुगलप्पश्रीकोण्डकुन्दान्वयद श्रीमूलसङ्घद देशियगणद पुस्तक-गच्छद श्रीकोल्लापुरद श्रीरुपनारायणन बसदिय प्रतिविद्धद श्रीमत्केल्लङ्गरेय प्रतापपुरवं पुनर्ब्भरणवं माडिसि जिननाथपुरदलु कल्ल दानशालेयं माडिसिद श्रीमन्महामण्डलाचायंद्देवकीर्त्तपाण्डतदेवग्गे परोक्षविनयवागि निशिदियं माडि-सिद अवर शिष्यर्लक्षणन्दि-माधवित्रभुवनदेवर्महादान-पूजाभिषेक-माडि प्रतिष्ठेयं माडिदरु मङ्गलमहा श्री श्री श्री

इस अभिलेखमे गौतम गणधरसे लगाकर मुनिदेवकीत्ति पण्डितदेवतक आचार्य-परम्परा दी गई है। इस पट्टाविलमें गौतम स्वामी, भद्रबाहु, चन्द्रगुप्त, कोण्डुकुन्द-पद्मनिद प्रथम, गृध्रपिच्छाचार्य, बलाक्पिच्छ, वादिसिंह समन्तभद्र, पूज्यपाद-देवनिद प्रथम, अकलङ्क, गोल्लाचार्य, श्रेकाल्ययोगी, अविद्धकर्ण-पद्म-निद्द (कौमारदेव)। उनके दो शिष्य कुलभूषण और प्रभाचन्द्र, कुलभूषणकी परम्परामें कुलचन्द्रदेव, माधनन्दि मुनि (कोल्लापुरीय), गण्डिवमुक्तदेव। गण्डिवमुक्तदेवने दो शिष्य भानुकीत्ति और देवकीत्तिके नाम आये है। देवकीितिका समाधिमरण शक स० १०८५मे हुआ है। इस अभिलेखमें कनकनन्दि और देव-चन्द्रके भ्राता श्रुतकीत्ति श्रेवेद्य मुनिकी प्रशंसा की गई है। इन्होंने देवेन्द्र सहश विपक्ष-वादियोंको पराजित किया और एक चमत्कारी काव्य 'राधवपाण्डवीय' की रचना की। यह कृति आदिसे अन्त और अन्तसे आदिकी ओर पढ़ी जा

सकती है। श्रुतकीर्तिकी प्रशंसा नागचन्द्रकृत रामचन्द्रचरितपुराण (पम्प रामायणके प्रथम आश्वासमें चौबीसर्वे-पच्चीसर्वे पद्योंमें) भी अङ्कित है। इस काव्यकी रचना शक सं० १०२२के लगभग हुई है।

प्रतापपुरकी रूपनारायण वस्तिका जीर्णोद्धार और जिननाथपुरमें एक दान-शालाका निर्माण करनेवाले महामण्डलाचार्य देवकीर्त्ति पण्डितदेवके स्वगंवास होने पर यादववंशी नार्रीसह नरेशके मंत्री हुल्लप्पने निषद्याका निर्माण कराया, जिसकी प्रतिष्ठा देवकीर्ति आचार्यके शिष्य लक्खनन्दि, माधव और त्रिभुवन-देवने दानसहित की।

इस अभिलेखमें तीन बातें बड़ी ही महत्त्वपूर्ण हैं। पहली बात तो यह है कि इसमें गौतम गणघरकी परम्परामें भद्रबाहु और भद्रबाहुके अन्वयमें चन्द्रगुप्त- का उल्लेख आया है। तथा चन्द्रगुप्तके अन्वयमें कोण्डुकुन्द (कुन्दकुन्द) का कथन है। निन्दसंघकी पट्टाविलमें भद्रबाहु, गुप्तिगुप्त, माघनिन्द, जिनचन्द्र और इसके पश्चात् कोण्डुकुन्दका नाम आया है। इन्द्रनिन्द श्रुतावतारके अनुसार कोण्डुकुन्द आचार्योमें हुए हैं, जिन्होंने अङ्गज्ञानके लोप होनेके पश्चात् आगम- जानको ग्रन्थबद्ध किया।

मूलसङ्क्षके अन्तर्गत निन्दगणमें जो देशीगणप्रभेद हुआ, उसमें गोल्लदेशा-धिपके आचार्य गोल्लाचार्य हुए है और इन्हींकी परम्परामें देवकीर्त्तिका जन्म हुआ है।

# नयकीर्त्ति-पट्टावलि<sup>र</sup>

( शक सं॰ १०८९ )

श्रीमन्मुनीन्द्रोत्तमरत्नवर्गाः श्रीगौतमाद्याः प्रभविष्णवस्ते । तत्राम्बुधौ सप्तमहर्द्ध-युक्तास्तत्सन्ततौ नन्दिगणे बभूव ॥३॥ श्रीपद्मनन्दीत्यनवद्यनामा ह्याचार्य्यशब्दोत्तरकोण्डकुन्दः । द्वितीयमासीदिभघानमुद्यच्चरित्रसञ्जातसुचारणद्धः ॥४॥ अभूदुमास्वातिमुनीश्वरोऽसावाचार्य्य-शब्दोत्तरगृद्धपिञ्च्छः । तदन्वये तत्सदृसो (शो)ऽस्ति नान्यस्तात्कालिकाशेषपदार्थ-वेदौ ॥५॥ श्रीगृद्धपिञ्च्छ-मुनिषस्य बलाकपिच्छः

शिष्योऽप्यनिष्ट भूबनत्रय-वर्त्ति-कोर्तिः । चारित्रचञ्चुरखिलावनिपालमोलि-माला-शिलीमुख-विराजित-पाद-पद्मः ॥६॥

१. जैनशिलालेखसंग्रह, प्रथम भाग, अभिलेखसंख्या ४२।

विकारने गुणनन्त्र-पण्डितयतिश्चारित्रचके स्वर-स्वत्रकं त्र्याकरणादि-शास्त्र-निपुणस्साहित्य-विद्यापतिः। मिच्यावादिमदान्ध-सिन्धुर-घटासङ्कट्टकण्ठीरवो अक्याम्भोज-दिवाकरो विजयतां कन्दर्प-दर्प्पापहः ॥७॥ तिक्रिष्यास्त्रिशता विवेक-निधयश्शास्त्राब्धिपारङ्गता-स्तेषुत्कृष्टतमाः द्विसप्ततिमितास्सिद्धान्त-शास्त्रार्थक-व्याख्याने पटवो विचित्र-चरितास्तेषु प्रसिद्धो मुनि-न्नीनानून-नय-प्रमाणनिपुणो देवेन्द्र-सैद्धान्तिकः ॥८॥

अजिन महिपचूडा-रत्नराराजिताङ्ग्रि-

क्विजित-मकरकेतृहण्ड-दोर्ह ण्ड-गर्वः। कुनय-निकर-भृद्घानीक-दम्मोलि-दण्ड-

स्स जयतु विबुधेन्द्रो भारती-भाल-पट्टः ॥९॥

तिच्छिष्यः कलघौतनन्दिमुनियस्सिद्धान्तचक्रोश्वरः पारावार-परीत-धारिणि-कुलब्याप्तोरुकीर्त्तीइवर:। पञ्चाक्षोन्मद-कृम्भ-कृम्भ-दलन-प्रोन्मुक्त-मुक्ताफल-प्रांशु-प्राञ्चितकेसरी बुधनुतो वाक्कामिनी-वल्लभः ॥१०॥ अवर्गे रविचन्द्र-सिद्धान्तविदस्सम्पूर्ण्चन्द्रसिद्धान्तमुनि-प्रवरखरवर्ग्गे शिष्यप्रवर श्रीदामनन्दि-सन्मुनि-पतिगल् ॥११॥ बोधित-भव्यरस्त-मदनम्मंद-विज्जित-शुद्ध-मानसर् श्रीधरदेवरेम्बररगंग्र-तन्भवरादरा यश-श्रीधरर्ग्वाद शिष्यरवरोल् नेगल्दम्मलिधारिदेवरुं श्रीधरदेवरुं नत-नरेन्द्र-ति (कि) रीट-तटाच्चितक्रमर् ॥१२॥ आनम्नावनिपाल-जालकशिरो-रत्न-प्रभा-मासुर-श्रीपादाम्बुरुह-द्वयो वर-तपोलक्ष्मीमनोरञ्जन: । मोह-व्यूह-महीद्घ-दुर्द्धर-पविः सच्छीलशालिज्जंग-त्ल्यातश्रीघरदेव एष मुनिपो भामाति भूमण्डले ॥१३॥ तच्छिष्यर् ॥

भव्याम्भोरुह-षण्ड-चण्ड-किरणः कर्पूर-हार-<del>र</del>फुर-त्कीतिश्रोधवलीकृताखिलदिशाचकश्चरित्रोन्नतः ।

(दक्षिणमुख)

भाति श्रीजिन-पुङ्गव-प्रवचनाम्भोराशि-राका-शशी भूमौ विश्रुत-माघनन्दिमुनिपस्सिद्धान्तचक्र श्वरः ॥१४॥

तिक्क्यर् ॥
सच्छीलस् शर्दिन्दु-कुन्द-विशदं-प्रोबंद्यश-श्रीपतिद्प्यंद्प्पंक-दप्पं-दाव-दहन-ज्वालालि-कालाम्बुदः ।
श्रीजैनेन्द्र-वचः पयोनिषि-शरत्सम्पूर्णं-चन्द्रः सितौ
भाति श्रीगणचन्द्र-देव-मुनियौ राद्धान्त-चक्राविपः ॥१५॥
तत्सवमीर् ॥
उद्भूते नृत-मेथचन्द्र-शिशिन प्रोद्यदशस्चिन्द्रके
संवद्वेत तदस्तु नाम नितरां राद्धान्त-रत्नाकरः ।
चित्रं तावदिद पयोधि-परिषि-क्षोणौ समुद्रीक्ष्यते
प्रायेणात्र विज्नमते अरत-शास्त्राम्बोजिनी सन्ततं ॥१६॥

#### तत्सधम्मेर् ॥

चन्द्र इव घवल-कीत्तिर्द्धंवलीकुरुते समस्त-भुवनं यस्य तच्चन्द्रकीत्तिसञ्ज्ञ-भट्टारक-चक्रवित्तनोऽस्य विमाति ॥१७॥ तत्सघममंरु॥

नैयायिकेभ-सिंहो मीमांसकितिमिर-निकरिनरसन-तपनः। बौद्ध-वन-दाब-दहनोजयित महानुदयचन्द्रपण्डितदेवः॥१८॥ सिद्धान्त-चक्रवर्ती श्रीगुणचन्द्रव्रतीश्वरस्य बभूव श्रीनयकीर्तिमुनीन्द्रों जिनपित-गदिताखिलार्थवेदी शिष्यः॥१९॥

स्वस्त्यनवरत-विनत-महिप-मुकुट-मौक्तिक-मयूख-माला-सरोमण्डनीभूत-चारु-चरणार-विन्दरं। भव्यजन-हृदयानन्दरं। कोण्डकुन्दान्वय-गगन-मार्तण्डरं। लीला-मात्र-विश्वितोच्चण्ड-कुसुमकाण्डरं। देशीय-गण-गजेन्द्र-सान्द्र-मद-धाराव-भासरं। वितरणविलासरं। श्रीमद्गुणचन्द्र-सिद्धान्त-चक्रवर्ति-चारुतर-चरण सरसीरुह-षट्चरणरं। अशेष-दोषदूरीकरणपरिणतान्तःकरणरुमप्प श्रीमन्नय-कीर्त्त-सिद्धान्त-चक्रवर्त्ति गले-न्तप्परेन्दडे॥

साहित्य-प्रमदा-मुखाब्जमुकुरवचारित्र-चूडामणि-श्रीजैनागम-वाद्धि-बर्द्धन-सुधाशोचिस्समुद्भासते । यदशल्य-त्रय-गारव-त्रय-लसदृण्ड-त्रय-घ्वंसक-स्स श्रीमान्नयकीर्त्ति देवमुनिपस्सैद्धान्तिकाग्रेसरः ॥२०॥ माणिक्यनन्दिमुनिपः श्रीनयकीर्त्तिवतीद्वरस्य सधम्मः । गुणचन्द्रदेवतनयो राद्धान्त-पयोधि-पारगो-मृवि भाति ॥२१॥ हार-क्षीर-हराष्ट्रहास-हलभृत्कुन्देन्दु-मन्दाकिनी कर्ष्यूर-स्फाटिक-स्फुरद्धरयशो-धौतित्रलोकोदरः ।

पट्टांबली : ३८९

उच्चण्ड-स्मर-भूरि-भूघरपिवः ख्यातो वभूव क्षितौ स श्रीमान्नयकीर्त्त देवमुनिपिस्सिद्धान्तचक्रेश्वरः ॥२२॥ शाके रन्ध्रनवद्युचन्द्रमसिदुम्मुं ख्याच संवत्सरे वैशाखे घवले चतुद्दंशदिने वारे च सूर्व्यात्मजे । पूर्व्वाक्के प्रहरे गतेऽद्धंसिहते स्वग्गं जगामात्मवान् विख्यातो नयकीर्त्ति-देव-मुनिपो राद्धान्तचक्राधिपः ॥२३॥ श्रीमज्जैन-वचोब्धि-वर्द्धन-विधुस्साहित्यविद्यानिधिस्

#### (पश्चिम मुख)

सर्णदृष्पंक-हस्ति-मस्तक-लुठत्प्रोत्कण्ठ-कण्ठीरवः । स श्रीमान् गुणचन्द्रदेवतनयस्सौजन्यजन्यावनि स्थेयात् श्रीनयकीत्ति देवमुनिपस्सिद्धान्तचक्रे श्वरः ॥२४॥ गुरुवादं खचराधिपगे बलिगं दानक्के बिण्पिंगे तां गुरुवाद सुर-भूधरक्के नेगल्दा कैलास-शेलक्के तां । गुरुवाद विनुतगे राजिसुविरुङ्गोलङ्गे लोकक्के सद् गुरुवादं नयकीत्ति देवमुनिपं राद्धान्त-चक्राधिपं ॥५॥

#### तच्छिष्यर्॥

हिमकर-शरदम्र-क्षीर-कल्लोल-जाल-स्फटिक-सित-यश-श्रीशुभ-दिक्-चक्रवालः।

मदन-मद-तिमिस्र-श्रेणितीव्राशुमाली जयति निखिल-वन्द्यो मेघचन्द्रः वतीन्द्रः ॥२६॥

#### तत्सधम्मं र् ॥

कन्दर्पाहबकर्पातोद्धुरतनुत्राणोपमोरस्थली चञ्चद्भूरमला विनेय-जनता-नीरेजिनी-भानव.। त्यक्ताराष-बर्हिव्विकल्प-निचयारचारित्र-चक्र स्वर: शुम्भन्त्यण्णितटाक-वासि-मलघारि-स्वामिनो भूतले॥२७॥

#### तत्सधम्मर्॥

षट्-कर्म्म-विषय-मन्त्रे नानाविध-रोग-हारि-वैद्ये च । जगदेकसूरिरेष श्रीधरदेवो बभूव जगति प्रवणः ॥२८॥

#### तत्सधर्मार्॥

तर्क्त-व्याकरणागम-साहित्य-प्रभृति-सकल-शास्त्रात्र्यज्ञः । विख्यात-दामनन्दि-त्र<sup>\*</sup>विद्य-मुनीश्वरो-घराग्रे जयति ॥२९॥

श्रीमञ्जैनमताब्जिनीदिनकरो नैय्यायिका म्रानिल-ध्वार्व्याकावनिभृत्करालकुलिशो बौद्धाब्धिकुम्भोद्भवः । यो मीमांसकगन्धसिन्धुरिशरोनिब्मेंदकण्ठीरव-स्रोविद्योत्तमदामनिदमुनिपस्सोऽयं भृवि भ्राजते ॥३०॥

#### तत्सधर्मर ॥

दुग्धाब्य-स्फिटिकेन्दु-कुन्द-कुमुद-व्याभासि-कीर्त्तिप्रिय-स्सिद्धान्तोदिध-वर्द्धनामृतकरः पारात्थर्य-रत्नाकरः । स्थात-श्री-नयकीर्त्तिदेवमुनिपश्रीपाद-पद्म-प्रियो भात्यस्यां भृवि भानुकीर्त्ति-मुनिपस्सिद्धान्तचक्राधिपः ॥३१॥ उरगेन्द्र-क्षीर-नीराकर-रजत-गिरि-श्रीसितच्छत्र-गङ्गा-हरहासैरावतेम-स्फिटिक-वृषभ-शुभाम्रनीहार-हारा-मर-राज-व्वेत-पङ्कोरह-हलधर-वाक्-राङ्क्ष-हंसेन्दु-कुन्दो-त्करचञ्चत्कीर्त्तिकान्तं धेरयोलेसेदनी भानुकीर्त्त-व्रतीन्द्रं ॥३२॥

#### तत्सधम्मंर्।।

सद्वृत्ताकृति-शोभिताखिलकला-पूर्णं-स्मर-ध्वंसकः शक्विद्विव-वियोगि-हृत्सुखकर-श्रीबालचन्द्रो मृनिः । वक्रं णोन-कलेन-काम-सुहृदा चञ्चिद्वयोगिद्विषा लोकेस्मिन्नुवमीयते कथमसौ तेनाथ बालेन्द्रुना ॥३३॥ उच्चण्ड-मदन-मद-गज-निर्भेद-पटुतर-प्रताप-मृगेन्द्रः भव्य-कुमृदौध-विकसन-चन्द्रो भृवि भाति बालचन्द्रः मुनीन्द्रः ॥३४॥ ताराद्वि-क्षीर-पूर-स्फटिक-सुर-सरितारहारेन्द्र-कुन्द-श्वेतोद्यत्कीर्ति-लक्ष्मी-प्रसर-धविलताशेषिदक्-चक्रवालः । श्रीमित्सद्वान्त-चक्रे श्वर-नुत-नयकीत्ति-व्रतीशाङ्घिभक्तः

#### (उत्तरमुख)

श्रीमान्भट्टारकेशो जगित विजयते मेघचन्द्र-व्रतीन्द्रः ॥३५॥ गाम्भीर्ये मकराकरो वितरणे कल्पद्रुमस्तेजसि प्रोच्चण्ड-द्युमणिः कलास्विप शशी धेर्य्ये पुनर्मन्दरः । सर्व्वार्व्वा-परिपूर्ण्ण-निम्मल-यशो-लक्ष्मी-मनो-रञ्जनो भात्यस्यां भृवि माघनन्दिमुनिपो भट्टारकाग्रेसरः ॥३६॥ वसुपूर्ण्णसमस्ताशः क्षितिचक्रे विराजते । चञ्चत्कुवलयानन्द-प्रभाचन्द्रो मुनीश्वरः ॥३७॥

#### सत्सधर्मर ॥

उच्चण्डग्रहकोटयो नियमितास्तिष्ठन्ति येन क्षितौ यद्वाग्जातसुधारसोऽखिलविषय्युच्छेदकश्शोभते । यत्तन्त्रोद्धविधिः समस्तजनतारोग्याय संवर्त्तते सोऽयं शुम्भति पद्मनन्दिमुनिनाथो मन्त्रवादीश्वरः ॥३८॥

#### तत्सधर्मर्॥

चञ्चच्चन्द्र-मरीचि-शारद-धन-क्षीराब्धि-ताराचल-प्रोद्यत्कीर्त्त-विकास-पाण्डुर-तर-ब्रह्माण्ड-भाण्डोदरः। वाक्कान्ता-कठिन-स्तन-द्वय-तटी-हारो गभीरस्थिरं सोऽयं सन्तुत-नेमिचन्द्र-मुनिपो विभ्राजते भूतले ॥३९॥ भण्डाराधिकृतः समस्त-सचिवाधीशो जगदिश्रुत-श्रीहुल्लो नयकीर्त्तिदेव-मुनि-पादाम्भोज-युग्मप्रियः । कीत्ति-श्री-निलयः परात्यं-चरितो नित्यं विभाति क्षितौ सोऽयं श्रीजिनधर्मा-रक्षणकरः सम्यक्तव-रत्नाकरः ॥४०॥ श्रीमच्छ्रीकरणाघिपस्सचिवनाथो बिश्व-विद्वन्निधि-रचातुर्व्वर्ण्ण-महान्नदान-करणोत्साही क्षितौ शोभते । श्रीनीलो जिन-धर्म्म-निर्म्मल-मनास्साहित्य-विद्याप्रिय-स्सौजन्यंक-निधिश्शशाङ्कृविशद-प्रोद्यद्यश-श्रोपतिः ॥४१॥ आराध्यो जिनपो गुरुश्च नयकीत्ति-स्यात-योगीश्वरो जोगाम्बा जननी तु यस्य जनक (:) श्रीबम्बदेवो विभ: । श्रीमत्कामलता-सुता-पुरपतिश्रीमल्लिनाथस्सुतो भात्यस्या भूवि नागदेव-सचिवश्चण्डाम्बिकावल्लभः ॥४२॥ स्र-गज-शरदिन्द्-प्रस्फुरत्कीत्तिश्रभी भवदिखल-दिगन्तो-वाग्वध्-चित्तकान्तः । बुध-निधि-नयकोत्ति-ख्यात-योगीन्द्र-पादा-म्बुज-युगकृत-सेवः शीभते नागदेवः ॥४३॥ ख्यातश्रीनयकीर्त्तिदेवमुनिनाथानां पयः प्रोल्लस-त्कीर्त्तीनां परमं परोक्ष-विनयं कर्तुं निषध्यालयं । भक्त्याकारयदाशशङ्क-दिनकृत्तारं स्थिरं स्थायिनं श्रीनागस्सचिवोत्तमो निजयशश्रीशुभ्रदिग्मण्डल: ॥४४॥

इस अभिलेखमें नागदेव मंत्री द्वारा अपने गुरु श्रीनयकीर्त्ति श्रीयोगीन्द्रदेव-की निषद्या-निर्माण कराये जानेका उल्लेख है। नयकीर्त्ति मुनिका स्वर्गवास शक

सं० १०९९ वैशास शुक्ला सतुर्दक्षिको हुआ था। इन नयकीत्ति योगीन्द्रदेवकी विस्तृत गुरुपरम्पण इस अभिलेखमें आयी है। बजाया है—

पद्मनित्द अपर नाम कुन्दकुन्दाचार्यं, उमास्वामि-गृष्टापिच्छाचार्यं, बलाक-पिच्छ, गुणनित्द, देवेन्द्र सैद्धान्तिक, कलघौतनित्द, रविचन्द्र अपरनाम सम्पूर्ण-चन्द्र, दामनित्द मुनि, श्रीधरदेव, मलघारिदेव, श्रीधरदेव, माधनित्दमुनि, गुण-चन्द्रमुनि, मेक्कन्द्र, क्क्बकीर्त्ति भट्टारक और उदयचन्द्र पण्डितदेव हुए। नय-कीर्त्ति युणचन्द्र मुनिके खिष्य थे और उनके सद्धर्मा युणचन्द्रमुनिके पुत्र माणिक्य-नन्दि थे। उनकी शिष्यमण्डलीमें मेक्कन्द्र व्रतीन्द्र, मलघारिस्वामि, श्रीधरदेव, दामनित्द त्र विद्य, मानुकीर्त्ति मुनि, बालचन्द्रमुनि, माधनित्दमुनि, प्रभाचन्द्र मुनि, पद्मनित्द मुनि और नेमिचन्द्र मुनि थे।

इस अभिलेखमें निन्दगण कुन्दकुन्दान्वयकी परम्परा अख्कित की गई है।

## प्रथम शुभचन्द्रकी गुर्वावली

श्रीमानशेषनरनायक-विन्दिता-ङ्घीः श्रीगुप्तिगुप्त (१) इति विश्रुत-नामघेयः। यो भद्रबाहु (२) मुनिपुंगव-पट्टपद्मः सूर्य्यः स वो दिशतु निर्म्मलसंघवृद्धिम् ॥१॥ श्रीमूलसंघेऽजिन निन्दसंघस्तिस्मन् बलात्कारगणोऽतिरम्यः। तत्राऽभवत्पूर्व-पदांशवेदी श्रीमाघनन्दी (३) नर-देव-वन्द्यः॥२॥

पट्टे तदीये मुनिमान्यवृत्तो जिनादिचन्द्र (४) स्समभूदतन्त्रः—
ततोऽभवत्पञ्चसुनामधाम श्रीपद्मनन्दी मुनिचक्रवर्ती ॥३॥
आचार्यः कुन्दकुन्दाख्यो (५) वक्ग्रीवो महामुनिः ।
एलाचार्य्यो गृद्धपिच्छः पद्मनन्दीति तन्नुतिः ॥४॥
तत्त्वार्थसूत्रकतृं त्व-प्रकटीकृतसन्मनाः ।
उमास्वाति (६) पदाचार्यो मिथ्यात्वितिमरांशुमान् ॥५॥
लोहाचार्य (७) स्ततो जातो जातरूपधरोऽमरैः ।
सेवनीयः समस्ताऽर्थविबोधनविद्यारदः ॥६॥
ततः पट्टद्वयी जाता प्राच्युदीच्युपलक्षणात् ।
तेषां यतीक्ष्वराणां स्युनीमानीमानि तत्त्वतः ॥७॥
यशःकीत्ति (८) र्यशोनन्दी (९) देवनन्दी (१०) महामितः ।
पूज्यपादः पराख्येयो गुणनन्दी (११) गुणाकरः ॥८॥
वष्मनन्दी (१२) वष्मवृत्तिस्तार्किकाणां महेक्वरः ।
कुमारनन्दी (१३) लोकेन्दुः (१४) प्रभाचन्द्रो (१५) वचोनिषिः ॥१॥

पट्टाबुक्ती : ३९३

नेमिचन्द्रो (१६) भानूनन्दी (१७) सिंहनन्दी (१८) जटाधरः । वसुनन्दी (१९) वीरनन्दी (२०) रत्ननन्दी (२१) रत्तीशमित् ॥१०॥ माणिक्यनन्दी (२२) मेघेन्दुः (२३) शान्तिकीर्त्त (२४) मेहायशाः । मेरुकोत्ति (२५) मंहाकोर्ति (२६) विश्वनन्दी (२७) विदाम्बरः ॥११॥ श्रीभषणः (२८) शीलचन्द्रः (२९) श्रीनन्दी (३०) देशभूषणः (३१)। अनन्तकीर्त्ति (३२) धर्मादिनन्दी (३३) नन्दीति शासनः ॥१२॥ विद्यानन्दी (३४) रामचन्द्रो (३५) रामकीर्त्ति (३६) रनिन्द्यावाक् । अभयेन्द्र (३७) र्नरचन्द्रो (३८) नागचन्द्रः (३९) स्थिरव्रतः ॥१३॥ नयनन्दी (४०) हरिश्चन्द्रो (४१) महीचन्द्रो (४२) मलोज्झितः। माघवेन्दु (४३) र्लक्ष्मीचन्द्रो (४४) गुणकोत्ति (४५) गुणाश्रयः ॥१४॥ गुणचन्द्रो (४६) वासवेन्द्र (४७) लीकचन्द्रः (४८) स्वतत्त्विवत् । त्र विद्यः श्रुतकीर्त्याख्यो (४९) वैयाकरणः भास्करः ॥१५॥ भानुचन्द्रो (५०) महाचन्द्रो (५१) माघचन्द्रः (५२) क्रियागुणीः । ब्रह्म नन्दी (५३) शिवनन्दी (५४) विश्वचन्द्र: (५५) स्तपोधन: ॥१६॥ सैद्धान्तिको हरिनन्दी (५६) भावनन्दी (५७) मुनीश्वर: । सुरकीर्ति (५८) विद्याचन्द्रः (५९) सुरचन्द्रः (६०) श्रियांनिधि. ॥१७॥ माघनन्दी (६१) ज्ञाननन्दी (६२) गङ्गनन्दी (६३) महत्तमः । सिंहकीर्त्ति (६४) हेंमकीर्त्ति (६५) ब्चारुनन्दी (६६) मनोज्ञधी ॥१८॥ नेमिनन्दी (६७) नाभिकीत्ति (६८) नरिन्द्रादि (६९) यशःपरम् । श्रीचन्द्रः (७०) पद्मकीत्तिश्च (७१) वर्द्धमानो (७२) मुनीश्वरः ॥१९॥ अकलङ्क (७३) श्चन्द्रगृहर्ललितकीर्ति (७४) हत्तमः । त्र विद्यः केशवश्चन्द्र (७५) श्चारुकीत्तिः (७६) सुधार्मिकः ॥२०॥ सैद्धान्तिकोऽभयकीर्त्त (७७) र्वनवासी महातपा: । बसन्तर्कोत्ति (७८) व्याघ्राहिसेवितः शीलसागरः ॥२१॥ तस्य श्रीवनवासिनस्त्रिभुवन प्रख्यात(७९) कीर्तेरभूत् । शिष्योऽनेकगुणालयः सम-यम-ध्यानापगासागरः । वादीन्द्रः परवादि-वारणगण-प्रागलभविद्वावण । सिंहः श्रीमति मण्डयेति विदितस्र विद्यविद्यास्पदम् ॥२२॥ विशालकीर्ति (८०) र्वरवृत्तमूर्त्तिस्तपोमहात्मा शुभकीर्त्ति (८१) देव: । एकान्तराद्युग्र तपोविधाना द्धातेव सन्मार्गविधेविधाने ॥२३॥ श्रीधर्म (८२) चन्द्रोऽजिन तस्य पट्टे हमीरभूपालसमर्चनीयः । सैद्धान्तिकः संयमसिन्धुचन्द्रः प्रस्यातमाहात्म्यकृतावतारः ॥२४॥

तत्पट्टेऽजनि रत्नकीति (७३) रनघः स्याद्वादविद्यांबुधिः । नानादेश-विवृत्तशिष्यनिवहः प्राच्यांध्रियुग्मो गुरुः।। धर्माधर्मकथासुरक्तिधषणः पापप्रभाबाघको बालब्रह्मतपःप्रभावमहितः कारुण्यपूर्णाशयः ॥२५॥ अस्ति स्वस्तिसमस्तसङ्क्ष्यितलकः श्रीनन्दिसंघोऽतुलो गच्छस्तत्र विशालकीत्तिकलितः सारस्वतीयः परः ॥ तत्र श्रीशुभकीत्तिमहिमा व्याप्ताम्बरः सन्मतिः । जीयादिन्दुसमानकीर्त्तरमलः श्रीरत्नकीर्त्तगुर्दः ॥२६॥ पट्टे श्रीरत्नकीत्तिरनुपमतपसः पूज्यपादीयशास्त्रः । व्याख्याविख्यातकोत्तिगु णगणनिधिपः सत्क्रियाचारुचंचुः॥ श्रीमानानन्दधामप्रतिबुधनुतमामानसंदायिवादो । जीयादाचन्द्रतार नरपतिविदितः श्रीप्रभाचन्द्र (८४) देवः ॥२७॥ श्रीमत्प्रभाचन्द्रमुनीन्द्रपट्टे शक्वत् प्रतिष्ठाप्रतिभागरिष्टः । विशुद्धसिद्धान्तरहस्यरत्नरत्नाकरो नन्दतु पद्मनन्दी (८५) ॥२८॥ हंसो ज्ञानमरालिकासमसमाश्लेषप्रभूताद्भूता नन्दंक्रीर्ड्ात मानसेति विशदे यस्यानिश सर्वतः ॥ स्याद्वादामृतसिन्धुवर्द्धन्विधौ श्रीमत्प्रमेन्दुप्रभाः पट्टे सूरिमतमल्लिका स जयतात् श्रीपद्मनन्दी मुनि: ॥२९॥

> महाव्रतपुरन्दरः प्रशमदग्धरागाङ्कुरः स्फूरत्परमपौरुषः स्थितिरशेषशास्त्रार्थवित् ॥

यशोभरमनोहरीकृतसमस्तविष्वमभरः
परोपकृतितत्परो जयित पद्मनन्दीदवरः ॥३०॥
पद्मनिन्द्रमुनीन्द्रेण वंश-वाणी-वसुन्धरा
सन्नयासपदवीन्यास पादन्यासैः पवित्रिता ॥३१॥
श्रीपद्मनिन्दपदपङ्कज-भानुरुद्धो
जय्यो जिताद्भुतमदो विदितार्थबोषः॥
ध्वस्तान्धकारनिकटो जयतान्महात्मा
भट्टारकः सकलकीर्त्तिरितप्रसिद्धः (८६) ॥३२॥
सुयति-भुवनकीर्त्ति (८७) स्तत्पदाब्जार्कमूर्त्तः
परमतपसि निष्ठः प्राप्तसर्वप्रतिष्ठः ।
मुनिगणनुतपादो निजितानेकवादः
स्ववतु सकलसङ्कान् नाशिताऽनेकविष्नान् ॥३३॥

पट्टाबली : ३९५

श्रोक्कानकरस्तपोभरघरः सद्बोधतार्थो घुरो नानान्याक्रो यतीश्वतरो वादीन्द्रभूभृत्वसरः। तत्पट्टोन्नतिक्रन्निरस्तनिःकृतिः श्रीज्ञानभूषो (८८) यतिः पायाद्यो निहताहितः परमसज्जैनावनीशैः स्तुतः।।३४॥

विजयकीर्ति (८९) यतिजितमत्सरो

विदितगौमट्टसारपरागमः । जयति तत्पदभासितशासनो

निखिलतार्किकतर्कविचारकः ॥३५॥

यः पूज्यो नृपमिल्लसैरवमहादेवेन्द्रमुख्यैनृ पैः षट्तर्कागमशास्त्रकोविदमितश्रीग्रद्यशस्त्रन्द्रमाः । भव्याम्भोक्हभास्करः शुभकरः संसारविच्छेदकः सोऽव्याच्छीविजयादिकीर्त्तिमुनिपो भट्टारकाधीश्वरः ॥३६॥

तत्पट्टकेरविकाशनपूर्णचन्द्रः स्याद्वादभाषितविबोधितभूमिपेन्द्रः। अञ्यादगुणान् सुशुभचन्द्र (९०) इति प्रसिद्धो रम्यान् वहून् गुणवतो हि सुतत्त्वबोधः।।३७॥

जायीत् षट्तकंचंचुप्रवणगुणनिधिस्तत्पदाम्भोजभृङ्गः शुम्भद्वादीनकुम्भोद्भटविकटसटाकुण्ठकण्ठीरवेन्दुः । श्रीमत्सु सौभचन्द्रः स्फुटपटुविकटाटोपवैकुण्ठसुनुः

हन्ता चिद्रूपवेत्ता विदितसकेल सच्छास्त्रसारः कृपालुः ॥३८॥

तत्पट्टचारुशतपत्रविकाशनेन पुण्यग्रवालघनवर्द्धनमेघतुल्य: ।

व्याख्यामितावलिमुतोषित-मव्यलोको

भट्टारकः सुमितकीर्त्ति (९१) रतिप्रबुद्धः ॥३९॥

ज्ञात्वा संसारभावं विहितवरत्तपो मोक्षलक्ष्मी सुकाक्षी स्याद्वादी शान्तिमूर्त्तिमंदनमदहरो विश्वतत्वेकवेता । सुज्ञानं दानमेतद्वित्तरित गुणनिधिमोहमातङ्गिसहो

जीया-द्र्ट्टारकोऽसौ सकलयतिपत्तिः श्रीसुमत्यादिकीर्त्तिः ॥४०॥

तत्पट्टतामरसरंजनभानुमूर्त्तः स्याद्वादवादकरणेन विशालकीर्त्तः । भाषासुधारससुपुष्टितभव्यवर्णो

भट्टारकः सुगुणकीत्तिं (९२) गुरुर्गणार्च्यः ॥४१॥

प्राज्ञो वादीव्यसिंहः सक्छनुणनिधिष्ट्यंस्तदोषः कृमासुः । शान्तो मोक्षाधिकाङ्की विश्वस्तरमतिः कस्तकान्तिः कलावान् ॥ क्षिप्ताशन्तकंवेता शुभतस्वचनः सर्वकोकस्थितिजः । श्रीमानीयः कृतको जयति जगति सः श्रीगुणाद्यम्तकीतिः ॥४२॥

> तत्पट्टपङ्कजविकाशनपद्मबन्धः-जीयात्कुवादिमुखकैरवपद्मबन्धः । कान्त्या क्षमा तिमिरनाशनपद्मबन्धः श्रीवादिमूषण (९३) गुरुजितपद्मबन्धः ॥४३॥

यो नानागमशब्दलर्कानिषुको जैनेनृ पै: पूजितः कर्णाटे किलकालवीतमसमो मट्टारकाधोक्वरः ॥ हेयाहेयविचारबृद्धिकलितो रत्नत्रयालंकृतः सः श्रीमान् सुभचन्द्रवद्धि श्रयते श्रीवादिम्थ्यो गृहः ॥४४॥

तत्पट्टपुष्पंकरमासनिमत्रमूर्तिः
कुज्ञानपञ्चपरिकोषणमित्रमूर्तिः ।
निःशेषभव्यहृदयाम्बुजिमत्रमूर्तिः ।
महारको जगति भाति सुरामकीर्तिः (९४) ॥४५॥

स्याद्वादन्यायवेदी हत्तकुमितमदस्त्यक्तदोषो गुणाब्धः । श्रीमिच्चद्रुपवेत्ता विमलतरसुवाक् दिव्यमूर्त्तिः सुकीर्त्तिः ॥ साक्षाच्छ्रीशारदायाः गच्छपितगरिमा भूपवन्द्यो गुणज्ञः पायाद्भद्वारकोऽसौ सकलसुखकरो रामकोर्त्तिर्गणेन्द्रः ॥४६॥ शास्त्राभ्यासिनवन्धनादिषु पदुः रामादिकीर्त्तिस्तत-स्ततपट्टे यशकीर्त्तिनाम सततं विभाजते धर्मभाक् । ध्यानाभ्यासकरः सुनिमंलमनास्तर्कादिकाच्यामृतः भव्यामां प्रतिबोधनार्थनिपुणः सर्वकलायां रतः ॥४७॥

> तत्पट्टपञ्क जिवकाशनभानुमूर्त्त-विद्याविभूषित-समन्वित-बोधचन्द्रः । स्याद्वाद-शास्त्र-परितोषित-सर्वभूपो भट्टारकः समभवद्यशपूर्वकीर्त्तिः (९५) ॥४८॥ तत्पट्टवारिषविकाशनितग्मरिश्मः पापानबोधितिमर-क्षय-तिग्मरिक्मः पायात्सुभन्य-भर-पद्मसुतिग्मरिक्मः ॥४९॥ श्रीपद्मनन्दिम् निपो जित्ततिग्मरिक्मः ॥४९॥

नानाऽनेकान्तनीत्या जितकुमत्तराठो विश्वतत्वेकवेत्ता शुद्धात्मध्यानलीनो विगतकलिमलो राजसेव्यक्रमाब्जः । शास्त्राब्धिपोत्तप्रख्यो विमलगुणनिधी रामकीर्तेः सुपट्टे पायादः श्रीप्रसिद्धये जगति यतिपतिः पद्मनन्दी (९६) गणीशः ॥५०॥

> तत्पट्टपद्मविकचीकरणैकिमत्रः सद्बोधबोधितनृपो विलसच्चरित्रः। भट्टारको भुवि विभात्यवबोधनेत्रः देवेन्द्रकीर्त्तिं (९७) रतिशुद्धमतिः पवित्रः ॥५१॥

श्रीसर्वज्ञोक्तशास्त्राऽध्ययनपटुमितः सर्वथैकान्तिमन्नः चिद्रपो भाति वेत्ता क्षितिपितमिहितो मोक्षमार्गस्य नेता । भव्याब्जोद्धोधभानुः परिहतिनयतः पद्मनन्दीन्द्रपट्टे जीयाद्भद्वारकेन्द्रः क्षितितलविदितो देवेन्द्रकीर्त्तिः ॥५२॥

तत्पट्टनीरजविकाशनकर्मसाक्षी पापान्घकारविनिवारणकर्मसाक्षी दुर्वादिदुर्वनकैरवकर्मसाक्षी श्रीक्षेमकीर्त्तं (९८) मुनिपो जित्तकर्मसाक्षी ॥५३॥

हेयाहेयविचारणाङ्कितमितर्वादीन्द्रचूड़ामिणः स्फुर्य्यद्विश्वजनीनवृत्तिरिनशं सम्यक्त्वतालंकृतः । सद्वाक्यामृतरञ्जिताखिलनृषो देवेन्द्रकीर्तेः पदे जीव्याद्वर्षपरः शतं क्षितितले श्रीक्षेमकीर्त्तिर्गरुः ॥५४॥

> तत्पट्टकोकनद-मोदन-चित्रभानुः दुःकर्मदुस्तरसुनाशन-चित्रभानुः । भव्यालि-तामरस-रंजन-चित्रभानुः जीयान्नेरन्द्रवरकीर्ति (९९) सुचित्रभानुः ॥५५॥

श्रीमत्स्याद्वादशास्त्रावगमवरमितः शान्तमूर्त्तर्मनोज्ञ दिव्यत्स्वत्मोपलब्धः प्रहतकलिमलो मोक्षमार्गस्य नेता । सर्वज्ञाभासवेदालिमकलमदरुत् क्षेमकोर्त्तः सुपट्टे सूरिः श्रीमन्नेरन्द्रो जयित पटुगुणः कीर्त्तिशब्दाभियुक्तः ॥५६॥ तत्पटुवारिधिविवर्द्धनपूर्णचन्द्रः

पुष्यायुघेभहरिणाधिपतिर्वितेन्द्र: । सद्बोधवारिजविकाशनवासरेन्द्र: भट्टारको विजयकीत्ति (१००) रसौ मुनीन्द्र: ॥५७॥

स्याद्वादामृतवर्षणैकजलदो मिथ्यान्यकारांशुमान् भास्वन्मृर्त्तिनरेन्द्रकीर्त्तिसुसरो पट्टावलीक्ष्माधिपः। नानाशास्त्रविचारचारूचतुरः सन्मार्गसंवर्त्तको जीयात् श्रोविजयादिकीर्त्तिरमलो दद्याच्च सन्मंगलं॥५८॥

तत्पट्टपंकजविकाशनपंकजेन्द्रः
स्याद्वादिसन्धुवरवर्द्धनपूर्णंचन्द्रः ।
वादीन्द्रकुम्भमदवारणसन्मृगेन्द्रः
भट्टारको जयित निर्मलनेमिचन्द्रः (१०१) ॥५९॥
नानान्यायविचारचारूचतुरो वादीन्द्र-चूडामणिः
षट्तकौगमशब्दशास्त्रनिपुणो स्फुर्जंद्यश्चनद्रमाः :।
स्वात्मज्ञानविकाशनैकतरणिः श्रीनेमिचन्द्रो गुरुः
सद्भट्टारकमौलिमण्डनमणिर्जीव्यात्सहस्रं समाः ॥६०॥

तत्पट्टपंकज-विकाशन-सूर्य्यरूपः शास्त्रामृतेन परितोषित-सर्वभूपः । सच्छास्त्रकैरव-विकाशन-चन्द्रमृत्तिः भट्टारकः समभवत् वरचन्द्रकीत्तिः (१०२) ॥६१॥ श्रीमान्नाभिनरेन्द्रसुनुचरणाम्भोजद्वये भक्तिमान् नानाशास्त्रकलाकलापकुशलो मान्यः सदा भूमृतां । नित्यं ध्यानपरो महाव्रतधरो दाता दयासागरः

> पद्मनन्दी गुरुर्जातो बलात्कारगणाग्रणीः पाषाणघटिता येन वादिता श्रीसरस्वती । उज्जयन्तिगरौ तेन गच्छः सारस्वतोऽभवत् अतस्तरमे मुनीन्द्राय नमः श्रीपद्मनन्दिने ॥६३॥

ब्रह्मज्ञान-परायणस्समभवत् श्रीचन्द्रकोत्तिः प्रभुः ॥६२॥

समस्त राजाओंसे पूजित पादपद्मवाले, मुनिवर भद्रबाहु स्वामीके पट्ट-कमलको उद्योत करनेमें सूर्य्यके समान श्रीगुप्तिगुप्त मुनि आप लोगोंको शुभ-सङ्गति दे ॥१॥

श्रीमूलसङ्क्वमें निन्दसङ्घ हुआ, निन्दसङ्घमें अतिरमणीय बलात्कार-गण हुआ, और उस गणमें पूर्वके जाननेवाले मनुष्य और देवोके वन्दनीय श्रीमाघ-निन्द स्वामी हुए ॥२॥

उनके पर्टपर मुनिश्रेष्ठ जिनचन्द्र हुए और इनके पट्टपर पाँच नाम-धारक मुनिचक्रवर्सी श्रीपद्मनन्दि स्वामो हुए ॥३॥

पट्टावली : ३९९

कुन्दकुन्द, वक्कीब, एकाचार्थ्य, गृद्धपिच्छ और पचनन्दी उनके ये पाँच नाम हुए ॥४॥

उनके पट्टबर दशाध्यायी-तत्त्वार्यसूत्रके प्रसिद्ध कर्ता मिथ्यात्व-तिमिरके लिए सूर्य्य समान उमास्वाति (उमास्वामी) आचार्य हुए ॥५॥

उनके पट्टपर देवोंसे पूजित समस्त अर्थके जानने वाले श्रीलोहाचार्य्य हुए ॥६॥

यहाँसे इस निन्दसङ्घमें दो पट्ट हो गवे, पूर्व और उत्तरमेदसे ( अर्थात् यहाँसे लोहाचार्य्यकी पट्टवलीका क्रम काष्ठासङ्घमें चला गया और यह अनुक्रम निन्दसंघका रहा ) जिनके नाम क्रमसे यह हैं ॥७॥

यशःकीर्ति, यशोनन्दी, देवनन्दी-पूज्यपाद, अपरनाम गुणनन्दी हुए ॥८॥ तार्किकशिरोमणि वज्जवृत्तिके धारक वज्जनन्दी, कुमारनन्दी, लोकचन्द्र और प्रभाचन्द्र हुए ॥९॥

नेमिचन्द्र, भानुनन्दो, सिंहनन्दी, बसुनन्दो, वीरनन्दी और रत्ननन्दी हुए।।१०॥

माणिक्यनन्दी, मेघचन्द्र, शान्तिकीर्त्ति, मेरुकीर्त्ति, महाकीर्त्ति, विश्वनन्दी हुए ॥११॥

श्रीभूषण, शीलचन्द्र, श्रीनन्दी, देशभूषण, अनन्तकीर्त्ति, धर्म्मनन्दी, हए ॥१२॥

विद्यानन्दी, रामचन्द्र, रामकीत्ति, अभयचन्द्र, नरचन्द्र, नागचन्द्र, हए ॥१३॥

नयनन्दी, हरिश्चन्द्र (हरिनन्दी), महीचन्द्र, माघवचन्द्र, लक्ष्मीचन्द्र, गुण-कीर्त्ति हुए ॥१४॥

गुणचन्द्र, वासवेन्दु (वासवचन्द्र), लोकचन्द्र और त्रै बिध्यविद्याधीश्वर वैया-करणभास्कर श्रुतकीर्त्ति हुए ॥१५॥

भानुचन्द्र, महाचन्द्र, माघचन्द्र, ब्रह्मनन्दी, शिवनन्दी, विश्वचन्द्र हुए ॥१६॥ सैद्धान्तिक हरनन्दी, भावनन्दी, सुरकीत्ति, विद्यानन्द, सूरचन्द्र हुए ॥१७॥ माघनन्दी, ज्ञाननन्दी, गंगनन्दी, सिंहकीत्ति, हेमकीत्ति और चास्कीत्ति हूए ॥१८॥

नेमिनन्दी, नामकीर्त्ति, नरेन्द्रकीर्त्ति, श्रीचन्द्र, पद्मकीर्त्ति, वर्द्धमानकीर्त्ति हुए ॥१९॥

अकलंकचन्द्र, ललितकीर्त्ति, त्रैविद्यविद्याधीश्वर केशवचन्द्र, चारकीर्त्ति हुए ॥२०॥

सैद्धान्तिक महातपस्वी अभयकोत्ति और वनवासी महापूज्य वसन्तकीत्ति हुए ॥२१॥

जगत्प्रख्यातकीति उन श्रीवनवासी वसन्तकीति आचार्यके शिष्य अनेक गुणोंके स्थान, यम, नियम, तपश्चरण, महाव्रतादि-नदियोंके सागर, पर-वादिगजविदारण-सिंह और वादीन्द्र भुवनविख्यात विद्याघीश्वर श्रीविशाल-कीर्त्ति हुए और उनके पट्टघर श्रेष्ठ चरित्रमूर्त्ति एकान्तरादि-उग्रतपोविधानमें ब्रह्माके समान सन्मार्गप्रवर्त्तक श्रीशुभकीति हुए ॥२२॥

इनके पट्टपर हमीरमहाराजसे पूजनीय संयमसमुद्रको बढ़ानेमें चन्द्रमासमान प्रसिद्ध सैद्धान्तिक श्री धम्मंचनद्र हुए ॥२४॥

उनके पट्टपर यतिपति स्याद्वादिवद्यासागर रत्नकीति हुए, जिनके शिष्य अनेक देशोंमें विस्तरित हैं, वे धम्मंकथाओंके कर्त्ता बालब्रह्मचारी श्रीरत्नकीति गुरु जयवन्त रहे ॥२५॥

समस्त सधोंमें तिलक श्रीनिन्दिसधमें शुभकीित्तसे प्रसिद्ध निम्मेल सार-स्वतीय गच्छमें चन्द्रमासमान दिगन्तिवश्रामकीित्त श्रीरत्नकीिर्तागुरु जयवन्त रहे ॥२६॥

इनके पट्टपर, श्रीपूज्यपादस्वामीके ग्रन्थोकी टीका करनेसे पायी है प्रसिद्धि जिन्होने, नानागुण विभूषित, वादविजेता, अनेक राजाओंसे पूजित श्रीप्रभाचन्द्र-चन्द्रदेवतारास्थिति-पर्य्यन्त जयवन्त रहे ॥२७॥

श्रीप्रभाचन्द्रदेवके पट्टपर विशुद्ध सिद्धान्तरत्नाकर और अनेक जिनप्रति-माओकी प्रतिष्ठा करानेवाले श्रीपद्मनन्दी हुए ॥२८॥

जिनके शुद्ध हृदयमे अभेदभावसे आलिङ्क्षन करती हुई ज्ञानरूपी हँसी आनन्दपूर्वक क्रीड़ा करती है। जिन्होंने जिनदीक्षा घारण कर जिनवाणी और पृथ्वीको पवित्र किया है, वह परमहंस निर्ग्रन्थ पुरुषार्थशाली अशेषशास्त्रज्ञ सर्व-हितपरायण मुनिश्रेष्ठ श्रीपद्मनन्दी मुनि जयवन्त रहे।।२९॥३०॥३१॥

श्रीपद्मनन्दीके शिष्य अनेक वादियोंमें प्राप्तविजय, उपदेशसे अज्ञानतम-दलन करनेवाले जगत्प्रसिद्ध श्रीसकलकीर्त्ति भट्टारककी जय रहे ॥३२॥

श्रीमान् सकलकीर्त्ति आचार्यके पट्टघर श्रीभुवनकीर्त्तिमुनि, परमतपस्वी अनेक मुनिगणोसे सेवित, अनेक वादोंमें जिनधर्मकी प्रभावना करनेवाले समस्त-संघोंकी रक्षा करें ॥३३॥

उनके शिष्य ज्ञानशाली, तपोभूमि, नीतिज्ञ, अनेक जैन राजाओंसे स्तुत्त, श्री ज्ञानभूषणयति सबकी रक्षा करें ॥३४॥

तत्भ्वसेवी, निखिल-तार्किकचूड़ामणि, श्रीगोमट्टसार आदि महाशास्त्रज्ञ विजयकीर्त्ति हुए ॥३५॥

मिल्लिसेरव, महादेवेन्द्र प्रभृति मुख्य राजाओ द्वारा पूजित, तर्कादिषट् शास्त्रके ज्ञाता, यशःशाली, भवदुःखभञ्जन वह विजयकीर्त्ति मुनि हम सबकी रक्षा करें ॥३६॥

भव्योको आनन्द देनेमे पूर्णचन्द्र, स्याद्वादन्यायसे अनेक राजाओंको जैन बनाने वाले, श्री विजयकीर्त्तिके शिष्य, जगत्प्रसिद्ध, भारतेन्दु, षट्तकंवागीश, वादिरूप हस्तियोको सिंह, प्रकट-दुःखप्रद भयङ्कार कर्मसन्तितिको नाशकरने वाले, आत्मानुभवी, समस्तशास्त्रपारङ्गत, दयालु, श्रोशुभचन्द्राचाय्यं, समस्त मुनिगणोकी रक्षा करे ॥३७॥३८॥

श्री शुभचन्द्राचार्य्यके पट्टघर, भद्र लोगोंको उपदेशामृतवर्षी, श्रीसुमतिकीर्त्ति भट्टारक हुए ॥३९॥

समारको क्षणभंगुर जानकर मोक्षाभिलाषी हो तपस्वी हुए वे यतिर्पात श्रीसुमतिकीर्त्तिदेव, मोह-कामादिशत्रु-विजयी, जयवन्त रहे ॥४०॥

उनके पट्टधर सूर्य्यसमान, स्याद्वादिवद्यामें निपुण, विशाल कीर्त्तिवाले, अपनी अमृतवाणीसे भव्यगणोंकी पुष्टि करनेवाले मुनिगणसे पूजित, श्रीगुण-कीर्त्ति आचार्य्य हुए ॥४१॥

विद्वाद्भट, विशुद्धर्मात, मुमुक्षु, मधुरवचन, व्यवहारवेत्ता, तर्कशास्त्रज्ञ वह श्रीमान् गुणकीर्त्ति इस जगन्मे जयवन्त रहे ॥४२॥

उनके पट्टकमलको विकसित करनेमें पद्मबन्धु, कुवादियोके मुखकुमुदोंको मुद्रित करनेमें सूर्य्य, अन्धकार नष्ट करनेमें तपन, सूर्य्यसे भी अधिक तेजस्वी श्रीमान् वादिभूषण यतिवर चिरंजीवी रहे।।४३॥

अनेकन्यायशास्त्रवेत्ता, अनेक जैन नृपोंसे पूजित, कर्णाटक देशको सुशोभित करनेवाले, कलिकालमे गौतमगणधरके समान, रत्नत्रयविभूषित, श्रीशुभचन्द्रा-चार्य्य समानप्रभाशाली, श्रीवादिभृषणगुरु वर्त्तमान रहे ॥४४॥

उनके पट्टकमलको विकसित करनेवाले, अज्ञानको शोषणकरनेवाले, भव्य-कमलोंके सूर्य्य श्रीरामकीर्त्तिभट्टारक हुए ॥४५॥

वह व्याकरणादि सर्वशास्त्रनिपुण, श्रीस्याद्वादन्यायायवेदी, राजमान्य, सर-स्वतीयगच्छपति रामकीर्त्ति भट्टारक इस जगत्मे अलङ्कृत रहे ॥४६॥

उनके पट्टपर सर्वशास्त्रके जाननेवाले सर्वकलासम्पन्न, श्रीयशःकीर्त्तं हुए ॥४७॥४८॥

अज्ञान-तिमिरनाशक, भव्यजीवप्रतिबोधक, श्रीयशःकीर्त्तिके पट्टको प्रसा-रनेवाले, सूर्व्यातिशायी तेजस्वी, श्रीपद्मनन्दी हुए ॥४९॥

वह श्रीमान् पद्मनन्दी मुनि कुवादिबादिबजयी, शुद्धात्मलीन्, निर्म्मलचिरित्र, शास्त्रसमुद्रपारगामी, राजमान्य, श्रीरामकीर्त्तिके पट्टको अलंकृत कर ॥५०॥

उनके पट्टघर, अनेक राजाओंको सम्बोधनेवाले, बुद्धिशाली, श्रीदेवेन्द्रकीर्त्ति हुए । वह श्रीदेवेन्द्रकीर्त्ति गुरु जगत्प्रसिद्ध अनेक राजाओंसे मानित सदा कल्याण करें ॥५१॥५२॥

उनके पट्टपर पार्पातिमरिबनाशक, श्रीक्षेमकीर्त्ति मुनि हुए। वह क्षेम-कीर्त्ति मुनि वस्तुके हेयोपादेयतामें प्रवरबुद्धि, प्राणिमात्र-हिताकांक्षी, बचन माधुरीसे समस्त राजाओंको अनुरिङ्जित करनेवाले इस पृथ्वीतल पर अनेक शतवर्ष जीव्यमान रहे ॥५३॥५४॥

उनके पट्टपर दुष्कर्महत्ता, भव्य-कमलोंके अपूर्व सूर्य्य, श्रीनरेन्द्रकीर्त्तं जय-वन्त रहे, जो श्रीस्याद्वादशास्त्रज्ञ, स्फूर्य्यमाण, अध्यात्म-रसास्वादी, मोक्षमार्गको दिखानेवाले, सर्वज्ञमन्य-कुवादि-वादियोके मदहत्ती हुए ॥५६॥

इनके पट्टरूपी समुद्रको बढ़ानेमें पूर्णचन्द्रके समान, कामहस्तिविदारण-गजेन्द्र, सम्यक्ज्ञानपद्मविकाशी-सूर्य्य, उपदेशवृष्टि करनेमे मेघतुल्य, मिथ्यान्ध-कार नष्ट करनेमे अतिशायी भानु, अनेकशास्त्रपारगामी श्रीविजयकीत्ति हमारा मगल करे।।५७॥५८॥

उनके पट्टपर वादीन्द्रचूड़ामणि श्रीनेमिचन्द्राचार्य्यं हुए। वह षट्शास्त्र-पारंगत, दिक्प्रसरितयशोभागी, आत्मज्ञान-रस-निर्भर, यतिशिरोमणि, हजारों वर्ष जीवित रहें ॥५९॥६०॥

उनके शिष्य, अनेक राजसभामे सम्मानित, श्रीचन्द्रकीत्ति भट्टारक हुए, जो श्रीऋषभदेव-चरणभिवतपरायण, नित्यध्यानाध्ययनमे लीन, दयाके समुद्र, महाव्रती, आत्मानुभवी और गुणशाली थे तथा जिन्होने इस भारतभूमिको सुशोभित किया ॥६१॥६२॥

श्रीपद्मनन्दी गुरुने बलात्कारगणमे अग्रसर होकर पट्टारोहण किया है और जिन्होंने पाषाणघटित सरस्वतीको ऊर्ज्यन्तिगिरि पर वादिके साथ वादित कराया (बुलवाया) है, तबसे ही सारस्वत गच्छ चला । इसी उपकृतिके स्मरणार्थ उन श्रीपद्मनन्दी मुनिको में नमस्कार करता हूँ ॥६३॥

पट्टाबली : ४०३

### द्वितीय शुभचन्द्रकी पट्टाक्ली

स्वस्ति श्रीजिननाथाय स्वस्ति श्रीसिद्धसूरयः ।
स्वस्ति पाठक-सूरिभ्यां स्वस्ति श्रीगुरवे नमः ॥१॥
मञ्जलं भगनानहंन् मंगलं सिद्धसूरयः ।
उपाध्यायस्तथा साधुर्जेनधम्मोऽस्तु मंगलम् ॥२॥
स्वस्ति श्रीमूलसघेऽविनितिलकिनिभे मोक्षमार्गेकदीपे
स्तुत्ये भू-खेचराद्यविञ्चदतरगणे श्रीबलात्कारनाम्नि ॥
गच्छे श्रीशारदायाः पदमवगमचिरत्राद्यलङ्कारवन्तो ।
विख्याता गौतमाद्या मुनिगणबृषभा भूतलेऽस्मिञ्जयन्तु ॥३॥

स्वस्ति श्रीमन्महावीरतीर्थंकर-मुखकमल-विनिर्गत-दिव्यध्वनि-धरण-प्रकाश-प्रवीण-गौतमगणधरान्वय-श्रुतकेवलि-समालिङ्गित-श्रीभद्रबाहुयोगीन्द्राणाम् ॥४॥ तद्वशाकाश-दिनमणि-सीमन्धरवचनामृतपान-सन्तुष्टिचत्त-श्रीकुन्दकुन्दाचार्या-णाम् ॥५॥

तदाम्नायधरणघुरीण-कवि-गमक-वादि-वाग्मि-चतुर्विध- पाण्डित्यकला-निपुण-बौद्ध-नैयायिक-साख्य-वैशेषिक-भट्ट-चार्वाक-मताङ्गीकार - मदोद्यत - परवादि-गज-गण्ड-भैरव (भेदक) श्रीपद्मनन्दिभट्टारकाणाम् ॥६॥

तच्छिष्याग्रेसरानेकशास्त्रपयोधिपारप्राप्ताना, एकाविल-द्विकाविल-कनकाविल-रत्नाविल-मुक्ताविल-सर्वतोभद्व-सिंहिविक्रमादि-महातपो-वज्ज-विनाशित-कम्मंपर्व-तानाम्, मिद्धान्तसार-तत्त्वसार-यत्याचाराद्यनेकराद्धान्तविधातृणाम्, मिथ्यात्व-तमो-विनाशेकमार्त्तण्डानाम्,अभ्युदयपूर्व-निर्वाणसुखावश्यविधायि-जिनधर्माम्बुधि-विवद्धन-पूर्णचन्द्राणाम्, यथोक्तचरित्राचरणसमर्थन-निर्ग्रन्थाचार्यवर्याणाम्, श्री-श्री-श्रीसकलेकीर्त्तिभट्टारकाणाम् ॥७॥

तत्पट्टाभरणानेकदक्षमौख्य(ढघ)-निष्पादन-सकल-कलाकलाप-कुशल-रत्न-सुवर्णरौप्यपित्तलाश्मप्रतिमा-यन्त्रप्रासादप्रतिष्ठायात्राचंन-विधानोपदेशार्ज्तिकीत्तिक पूरपूरित-त्रेलोक्यविवराणाम्, महातपोधनानां श्रीमद्भुवनकीर्त्तिदेवानाम् ॥८॥

तत्पट्टोदयाचलभास्कराणां, गुर्जरदेशप्रथमसागारधम्मंविरष्ठ-सद्धर्मनिष्ठा-नाम्,अहोरदेशाङ्गोकतैकादशप्रितमापिवत्रीकृतगात्राणां, वाग्वरदेश-स्वीकृतदुद्धर-महाव्रतभारधुरन्धराणां, कर्णाटदेशोत्तुङ्गचत्यचैत्यालयावलोकनार्जितमहापुण्या-नाम्, तौलवदेशमहावादोश्वरराजवादिपितामहसकलविद्वज्जनचक्रवर्त्त्याद्यने-कविष्दाविलिवराजमान-यतिसमूहमध्यसप्राप्तप्रतिष्ठानाम्, तैलङ्गदेशोत्तम-नरवृन्द-विन्दतचरणकमलानाम्, द्राविडदेशाप्तविदग्धबदनारविन्दविनिर्गतस्त-वानाम्, महाराष्ट्रदेशार्जिजतेन्दु-कुन्द-कुवलयोज्ज्वलयशोराशीनाम्, सौराष्ट्रदेशो-

त्तमोपासक-वर्ग-विहितापूर्वमहोत्सवानाम्, रायदेशनिवासिसम्यग्दर्शनोपेत-प्राणिसङ्कातकप्रमाणीकृतवाक्यानाम्, मेदपाटदेशानेकमुग्वाञ्जीवर्गप्रतिबोधका-मालवदेशभव्यचित्तपुण्डरीकबोधन-दिनकरावताराणाम्, मेवातदेशाग-माघ्यात्म रहस्यव्याख्यान रञ्जितविविधविबुधोपासकानां, कुरुजाङ्गलदेश-प्राण्यज्ञानरोगापहरण-वैद्यानाम्, तूरवदेशषट्दर्शनतकध्यययनोद्भूताऽखर्वगर्वा-कुमितहृदयप्रज्ञावदन्तर्लब्ब-विजयानां, ैविराटेदेशोभयमार्गदर्शकानां, निमयाढ-देशाधिकृतजिनधर्मप्रभावानां, नवसहस्राद्यनेकधर्मौपदेशकानां, टगराटहडीवटी-नागरचलप्रमुखाऽनेकजनपद-प्रतिबोधन-निमित्त-विहित-विहाराणां, बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे डिल्ली (दिल्ली) सिहासनाधीश्वराणां, प्रतापाकान्त-दिङ्मण्डलाऽऽखण्डनसमानभैरवनरेन्द्रविहितातिभिन्तभाराणां, अष्टाङ्गसम्यक्त्वा-द्यनेकगुणगणालङ्कृतश्रीमदिन्द्रभूपालमस्तकन्यस्तचरणसरोरुहाणां, लक्ष्मीध्वजान्तपुण्य - नाट्यान्तभोग - समुद्रान्तभूमिभागरक्षकसामन्तमस्तकघृष्ट-क्रमाग्रमेदिनीपृष्ठराजाधिराजश्रीदेवरायसमाराधितचरणवारिजानां, धर्मधारकमुदिपालराय-रामनाथराय-बोमरसराय-कलपराय-पाण्डुरायप्रभृतिअनेक-महीपालाचित्रतकमलयुगलानाम्, विहितानेकतौर्थयात्राणां, मोक्षलक्ष्मीवशीकरणा-नर्घ्य रत्नत्रयालकृतगात्राणा,व्याकरण-छन्दोलङ्कार-साहित्य-तर्कागमाध्यात्मप्रमुख-शास्त्रसरोजराज-हसानां, शुद्धध्यानामृतपानलालसानां, **वसुन्धराचार्याणाम्**, श्रीमद्भट्टारकवर्यश्रीज्ञानभृषणभट्टारकदेवानाम् ॥९॥

तत्पट्टाभ्भोजभास्कराणां, कारितानेकसविवेकजीर्णनूतन-जिनप्रासादोद्धरण-धीराणा, समुपदिष्ट-विशिष्टाक्लिष्टप्रतिष्ठजिनिबम्बप्रकाराणां, अङ्गवङ्गक-लिङ्ग-तौलव-मालव-मरहठ-सौराष्ट्र-गुर्ज्जर-वाग्वर-रायदेश-मेदपाट-प्रमुख-जनपद-जनजेगीयमानयशोराशीना, जैनराजान्यराजपूजित-पादपयोजानां, अभिनवबाल-ब्रह्मचारीश्रीभट्टारकविजयकीत्तिदेवानाम् ॥१०॥

तत्पट्टप्रकटचतुर्विधसघ-समुद्रोल्लासन-चन्द्राणां, प्रमाणपरीक्षा-पत्रपरीक्षा-पृष्णपरीक्षापरीक्षामुख-प्रमाणिनणय-न्यायमकरन्द-न्यायकुमुदचन्द्रोदय-न्यायविनिश्चयालङ्कार-श्लोकवार्त्तिक-राजवार्त्तिकालङ्कार-प्रमेयकमलमार्त्तण्ड-आप्तमीमांसाअष्टसहस्त्री - चिन्तामणि - मीमांसाविवरण - वाचस्पतितत्त्वैकौमुदीप्रमुखकर्कशतर्क-जैनेन्द्र- शाकटायनेन्द्र- पाणिनि-कलाप-काव्य- स्पष्ट - विशिष्ट-सुप्रतिष्ठाष्टसुलक्षण-विचक्षणत्रैलोक्यसार- गोम्मटसार- लिब्धसार-क्षपणासार- त्रिलोकप्रज्ञप्तिसुविज्ञप्त्याध्यात्मकष्टसहस्रीछन्दोलङ्कारादिशास्त्रसरित्पतिपारप्राप्तानां, शुद्धचिद्रप-चिन्त्तन-विनाशि-निद्राणां, सर्वदेशविहरावाप्तानेकभद्राणां, विवेकविचार-चातुर्य्य-गाम्भीर्य्य-धेर्य्य-वीर्य्यंगुणगणसमुद्राणां, उत्कृष्टपात्राणां, पालि-

तानेकश(स)च्छात्राणां, विहितानेकोत्तमपात्राणास्, सकलविद्वज्जनसभाशोभितगाः त्राणां, गौड्वादितमःसूयं-कलिङ्गवादिजलदसदागति-कर्णाटवादिप्रथमवचन-खण्डनसमर्थं - पूर्ववादिमत्तमातःङ्गमृगेन्द्र-तौलवादिविडम्बनवीर - गुर्जंरवादिसिन्धु-कुम्भोद्भव-मालववादिमस्तकशूल-जितानेकाखर्वगर्वत्राटनवज्जाधराणां ज्ञातसकल-स्वसमयपरसमयशास्त्रार्थानां, अङ्गीकृतमृहाव्रतानाम्, अभिनवसार्थकनामधेय-श्रीशुभचन्द्राचार्याणाम् ॥११॥

तत्पट्टप्रवीणोत्कृष्टमित - विराजमान - सुनिद्दिचतासम्भवबाधकप्रामाणादि-साधन - निकरससाधितासाधारणविशेषणत्रयालिगितपरमात्मराजकुञ्जरबन्धुबद-नाम्भोजप्रकटीभूतपरमागमवाद्धिवर्द्धनसुधाकराणाम्, परवादिवृन्दारकवृन्द-विन्दित-विशद-पादपङ्कोरुहाणां बालब्रह्मचारिभट्टारकश्रीसुमितिकीर्त्तिदेवा-नाम् ॥१२॥

तत्पट्टाम्बुज-विकाशन-मार्त्तण्डाना, पञ्चमहाव्रत-पञ्चसमिति-त्रिगुप्त्यष्टा-विशितिमूलगुणसयुक्तानां, व्याख्यामृत-पोषित-जिनवर्गाणां, निजकर्मभूरुहदारुण-घरणप्रवीणानाम् परमात्मगुणातिशयपरीक्षितिवश्वज्ञ-स्वरूपाणाम्, विशद-विज्ञान-विनिश्चित-सामान्यविशेषात्मककार्थसमर्थानां, परमपवित्रभट्टारकश्री-गुणकीत्तिदेवानाम् ॥१३॥

तत्पट्टकुमुद-प्रकाशन-शुद्धाकराणां, अंग-वग-तिलंग-किंलग-वेट-भोट-लाट-कुङ्कण-कर्णाट-मरहट्ट-चीन-चोल-हब्ब-खुरासाण-आरब-तीलक-तिलात-मेदपाट-मालव-पूर्व-दिक्षण-पिरचमोत्तर- गुर्जर-वाग्वर-रायदेस-नागर- चाल-मरुस्थल-स्फूर-दंगि-कोशल- मगध- पल्लव-कुरुजागल-कौंची-लाश्रुस-पुट्रौट-काशो-किंलग-सौराष्ट्र काश्मीर-द्राविड-गौड़-कामरू-मलत्ताण- मुगी-पठाण- बुगलाण-हडावट्ट-सपादलक्ष-सिन्धु-सिग्धुल-कुन्तल-केरल-मगल-जालौरगंगल-सुतल-कुरल-जांगल-पंचालन-नट्ट-घट्ट-खेट्ट-कोरट्ट-वेणुतट-किलकोट-मरहट्ट-कौरट्ट-खेरटट-खेरट्ट-सौरतट्ट-महाराष्ट्र-विराट-किराट-नमेद-सिन्धुतट-गगेतट-पल्लव-मल्लवार-कपोठ-गौड़वाड़-तिगल-किंगल-मलयम-मरुमेखल-नेपाल-हैवतरुल-संखल-करल-वरल-मोरल-श्रीमाल-वेखलिपच्छल-नारल- डाहलताल-तमाल-सौमाल- गौमाल- रोमाल- तोमल-केमाल-हेमाल-देहल-सेहल-टमाल-कमाल-किरात-मेवात-चित्रकूट- हेमकूट-चूरंड-मुरंड-उद्द-याणा-आद्रभ्राद्र - पुरिल्द्र - सुराट्र - प्रमुखदेशार्जितेन्दु-कुवलयोज्जल-यशोराशीनां, सक्लशास्त्रसमुद्रपारप्राप्ताना, समग्रविद्रज्जन-र्नामत-चरणपक्ष्कुरुहाणां, व्यख्याा-मृतपेपित-सकलभव्यवर्गाणा, सकलर्ताककशिरोमणीना, दिल्लीसिहासनाधीव्दरा-णाम्, सार्थकनामविराजमान-अभिनवभट्टारकश्रीवादिभूषणदेवानाम् ॥१४॥

### पट्टावलीका माबाजुबाद

श्री जिननाथको स्वस्ति हो, सिद्धाचार्योंको स्वस्ति हो, पाठक और आचार्यों-को स्वस्ति हो तथा श्रीगुरुको स्वस्ति हो ॥१॥

अर्हन्तदेव मञ्जलस्वरूप हैं। सिद्धाचार्यगण मंगलस्वरूप हैं और उपाध्याय, साधु तथा जैनधर्म मंगलमय हैं।।२॥

मोक्षका मार्ग दिखानेके लिये अनन्यप्रदीप, भूखेचरोंसे स्तुत्य, भूतलमें तिलकस्वरूप, श्रीमूलसंघके अति उज्ज्वल बलात्कारनामक गणके सरस्वती-गच्छमें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्रसे समलंकृत प्रसिद्ध गौतम बादि गणघर इस मृतलमें जयवन्त हों ॥३॥

श्रीमहावीर स्वामीके मुखकमलसे निकली हुई दिव्यध्वनिको धारण और प्रकाशन करनेमें प्रवीण गौतम गणधरके वंशघर श्रुतकेवली श्री भद्रबाहु स्वामी हुए ॥४॥

इनके वंशाकाशके सूर्य श्रीसीमन्धरके वचनामृतके पानसे सन्तुष्ट चित्तवाले श्रीकुन्दकुन्दाचार्य हुए ॥५॥

इनके आम्नायको धारण करनेमें अग्रगण्य, कविता, गमकता वादिता और वाग्मिता आदि चार प्रकारकी पाण्डित्यकलामें निपुण, बौद्ध नैयायिक, सांख्य, वैशेषिक और चार्वाक मतको माननेवाले वादिगजके लिये सिंहके समान श्री पद्मनिद्द भट्टारक हुए॥६॥

इनके शिष्योंमें अग्रगण्य और अनेक शास्त्रसमुद्रमें पारंगत, एकावली, दिकावली, कनकाविल, रत्नाविल, मुक्ताविल, सर्वतोभद्रऔर सिहिविक्रमादि बड़ी-बड़ी तपस्यारूपी वज्रसे कर्मरूपी पर्वतोंको नष्ट करनेवाले, सिद्धान्त-सार, तत्त्वसार और अनेक यत्याचारके सिद्धान्तग्रन्थोंको बनानेवाले, मिथ्यात्व-रूपी अन्धकारको दूर करनेके लिये मूर्य, कुशलतापूर्वक मोक्षलक्ष्मीके सुखको प्रकटित करनेवाले, जिनधर्मरूपी समुद्रको बढ़ानेके लिये पूर्णचन्द्रमाके सदृश, यथोक्त चरित्रका आचरण और समर्थन करनेवाले दिगम्बराचार्य श्री सकलकीर्ति भट्टारक हुए॥७॥

इनके पट्टके भूषणतुल्य सभी कलाओंमें कुश्चल, रत्न, सुवर्ण, रौप्य, पित्तल, तथा पाषाणकी प्रतिमा, यन्त्र और प्रासादकी प्रतिष्ठा और अर्चन-विधान जन्य कीर्ति-कर्पूरसे त्रिभुवन-विवरको पूरित करनेवाले, महात्तपस्वी श्रीभुवनकीर्ति-देव हुए ॥८॥

इनके पट्टरूपी उदयाचलके लिये सूर्यके समान, गुर्जर देशमें सर्वप्रथम सागारधर्मका प्रचार करनेवाले, अहीरदेशमें स्वीकृत एकाँदश प्रतिमा (क्षुल्लक पद) से पवित्र शरीरवाले, वाग्वरदेशमें अगीकृत दुर्धर महाव्रत (मुनिपद) के भारको धारण करनेवाले, कर्णाटक देशमें ऊँचे-ऊँचे चैत्यालयोंके दर्शनसे महापुण्यको उपाजित करनेवाले, तौलव देशके महावादीश्वर विद्वज्जन-चक्रवर्तियोंमें प्रतिष्ठा प्राप्त करनेवाले, तिलग देशके सज्जनोंसे पूजित चरण-कमलवाले, द्रविड़ देशके सुविज्ञोंसे स्तुति किये जानेवाले, महाराष्ट्र देशमें उज्ज्वल यशका विस्तार करनेवाले, सौराष्ट्र देशके उत्तम उपासकोंसे महोत्सव मनाये जानेवाले, सम्यग्दर्शनसे युक्त रायदेशके निवासी प्राणिसमूहसे प्रमाणी-कृत वाक्यवाले, मेदपाट देशके अनेक मूढ़ोंको समझानेवाले, मालवदेशके भव्योंके हृदय-कमलको विकसित करनेके लिये सूर्यके समान, मेवातदेशके अन्यान्य विज्ञ उपासकोको अपने आध्यात्मिक व्याख्यानीसे राजत करनेवाले, कुरुजांगल देशके प्राणियोके अज्ञानरूपी रोगको हटानेके लिये सद्दैद्यके समान, तुरवदेशमे षड्दर्शन-न्याय आदिके अध्ययनसे उत्पन्न अखर्व गर्व करने वालोंको दबाकर विजय प्राप्त करनेवाले, विराट् देशमें उभय मार्गको प्रदर्शित करनेवाले, निमयाड़ देशमे जिनधर्मकी अत्यन्त प्रभावना और नव हजार उपदेशकोको नियत करनेवाले, टग, राट, हड़ीवटी, नागर और चाल आदि अनेक जनपदोमे ज्ञानप्रचारके लिये विहार करनेवाले, श्रीमूलसंघ बलात्कारगण सरस्वतीगच्छके दिल्ली-सिंहासनके अधिपति, अपने प्रतापसे दिङ्मण्डलको आक्रमण करनेवाले, अष्ट-अगयुक्त सम्यक्त्व आदि अनेक गुणगणसे अलकृत और श्रीमत् इन्द्र भूपालोसे पूजित चरणकमलवाले, गजान्त लॅक्ष्मी, ध्वजान्त पुण्य, नाट्यान्त भोग, समुद्रान्त भूमिभागके रक्षक सामन्तोके मस्तकसे घृष्ट चरणकमलवाले श्रीदेवरायराजसे पूजित पादपद्मवाले, जिनधर्मके आराधक मुदिपालराय, रामनाथराय, बोमरस-राय, कलपराय, पाण्डुराय आदि अनेक राजाओसे अर्चित चरणयुगलवाले, अनेक तीर्थयात्राओको करनेवाल, मोक्षलक्ष्मीको वशीभूत करनेवाल, रत्नत्रयसे सुशोभित शरीरवाले, व्याकरण, छन्द, अलङ्कार, साहित्य, न्याय और अध्यात्म-प्रमुख शास्त्ररूपो मानसरोवरके राजहस, शुद्ध ध्यानरूपी अमृतपानकी लालसा करनेवाले और वसुन्धराके आचार्य श्रीमद्भुट्टारकवर्य्य श्री ज्ञानभूषण हुए ॥९॥

जो इनके पट्टरूपी पद्मके लिये सूर्यके समान हैं, विवेकपूर्वक अनेक जीर्ण अथवा नूतन जिन-प्रासादोंका अद्धार करानेवाले हैं, अनेक प्रकारके जिन-विम्बकी प्रतिष्ठाका उपदेश देनेवाले हैं, जिनकी यशोराशिका मान अङ्ग, बङ्ग, कलिङ्ग, तौलव, भालव और मेदपाट आदि देशोके निवासियोने किया है, जिनके

चरणकमल जैन राजाओं तथा अन्य राजाओंसे पूजे गये हैं, ऐसे अभिनव बाल-बह्मचारी श्री भट्टारक विजयकीतिंदेव हुए ॥१०॥

जो इनके पट्टरूपी पयोनिधको उल्लसित करनेके लिये चन्द्रमाके समान हैं, प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, पुष्पपरीक्षा, परीक्षामुख, प्रमाणनिर्णय, न्यायम-करन्द, न्यायकुमुदचन्द्रोदय, न्यायविनिध्चयालङ्कार, श्लोकवार्तिक, राजवार्ति-कालङ्कार, प्रमेयकमलमातंण्ड, आप्तमीमांसा, अष्टसहस्री, चिन्तामणि, मीमां-साविवरण, वाचस्पतिकी तत्त्वकौमुदी आदि कर्कश न्याय, जैनेन्द्र, शाकटायन, इन्द्र, पाणिनि, कलाप, काव्यादिमें विचक्षण हैं, त्रेलोक्यसार, गोम्मटसार, लब्धिसार, क्षपणसार, त्रिलोकप्रज्ञप्ति, अध्यात्माष्टसहस्री और छन्द, अलङ्का-रादि शास्त्रसमुद्रके पारगामी हैं, शुद्धात्माके स्वरूपके चिन्तनसे निद्राको विनष्ट करनेवाले हैं, सब देशोंमें विहार करनेसे अनेक कल्याणोंको पानेवाले हैं, विवेक-विचार, चतुरता, गम्भीरता, धीरता, वीरता आदि गुणगणके समुद्र हैं, उत्कृष्ट-पात्र हैं, अनेक छात्रोंका पालन करनेवाले हैं, उत्तम-उत्तम यात्राओंके करनेवाले हैं, विद्वन्मण्डलीमें सुप्रोभित शरीरवाले है, गौड़वादियोंके अन्धकारके लिए सूर्यके समान है, कलिंगके वादिरूपी मेघोंके लिये वायुके समान हैं, कर्नाटके वादियोंके प्रथम वचनका खण्डन करनेमें परम समर्थ हैं, पूर्वके वादिरूपी मातंगके लिये मिहके समान हैं, तौलके वादियोंकी विडम्बनाके लिये वीर हैं, गुर्जरवादिरूपी समुद्रके लिये अगस्त्यके समान है, मालववादियोंके लिये मस्तकशूल हैं, अनेक अभिमानियोके गर्वका नाश करनेवाले हैं, स्वसमय और परसमयके शास्त्रार्थको जाननेवाले है और महाव्रतको अंगीकार करनेवाले हैं, ऐसे अभिनव सार्थक नामवाले श्रीशुभचन्द्राचार्य हुए ॥११॥

इनके पट्टपर जो अलौकिक बुद्धिसे युक्त है, सुनिध्चित और असम्भव बाधकप्रमाणादि साधनसमूहसे संसाधित, तीनों असोधारण विशेषणोंसे परमात्मा-को सिद्ध करनेवाले हैं, परमागमरूपी समुद्रको बढ़ानेके लिये चन्द्रमाके समान हैं, जिनके स्वच्छ चरणकमल परवादियोके समूहसे अचित हैं, ऐसे बालब्रह्मचारी श्री भट्टारक सुमतिकीर्तिदेव हुए ॥११॥

इनके पट्टरूपी कमलके लिये सूर्यके समान, पांच महाव्रत, पांच सिर्मित, तीन गुप्ति और अट्ठाईस मूलगुणोंसे युक्त, अपने उपदेशरूपी अमृतसे भव्योंको परिपुष्ट करनेवाले, कर्मरूपी भयङ्कर पर्वतको चूर्ण करनेमें समर्थ, परमात्म-गुणोंकी अतिशय परीक्षासे सर्वज्ञका स्वरूप माननेवाले और समुज्ज्वल विज्ञानके बलसे सामान्य और विशेषरूप वस्तुको समझनेवाले परमपवित्र भट्टारक श्रीगुणकीर्त्तिदेव हुए ॥१२॥

इतके पट्टरूपी कुमुदको प्रकाशित करनेके लिये चन्द्रमाके सामन, अङ्क, वङ्ग, तैलङ्ग, कलिङ्ग, वेट, भोट, लाट, कुंकल, कर्णाट, मरहट, चीन, बोल्ह, हुव्ब, खुरखाण, आरब, तौलात, मेदपाट, मालव, पूर्व, दक्षिण, पिइचम, उत्तर, गुर्जर, वाग्वर, रायदेश, नागर, चाल, मरुस्थल, स्फुरदंगि, कोशल, मगध, पुल्लव, कुरुजांगल, काञ्ची, लाबुस, पुद्रोट, काशी, कलिञ्ज, सौराष्ट्र, काश्मीर, द्राविड, गौड़, कामरू, मलत्ताण, मुंगी, पठाण, बुगलाण, हडावट्ट, सपादलक्ष, सिन्धु, सिन्धुल, कुन्तल,केरल, मंगल, जालोर, गंगल, सुन्तल, कुरल, जांबल, पंचालन, नट्ट, घट्ट खेट्ट, कोरट्ट, वेणुतट, कलिकोट, मरहट्ट, कौरट्ट, चैरट्ट, खेरट्ट, स्मैरतट्ट, महाराष्ट्र, बिराट, किराट, नमेद, सिन्धुतट, गंगेतट, पल्लव, मल्लवार, कवोट, गौड़वाड़, तिगल, किंगल, मलयम, मरुमेखल, नेपाल, हैवतरुल, संखल, करल, बरल, मोरल, श्रीमाल, नेखल, पिच्छल, नारल, डाहल, ताल, तमाल, सौमाल, गौमाल, रोमाल, तोमल, केमाल, हेमाल, देहल, सेहल, टमाल, कमाल, किरात, मेवात, चित्रकूट, हेमकूट, चुरंड, मुरंड, उद्रयाण, बाट्रमाट्र, पुलिन्द्र और सुराट्र आदि देशोंमें इन्दु और कुवलयके समान स्वच्छ यशोराशिको उपाजित करनेवाले, सभी शास्त्ररूपी समुद्रमें पारंगत, अपनी व्याख्या-सुधा-धारासे सभी भव्यजनोंको पुष्ट करने वाले और सभी तार्किकोंके शिरोमणि दिल्ली-सिंहासनके अधीश्वर सार्थक नामवाले अभिनव भट्टारक श्रीवादिभूषणदेव हुए ॥१३॥

# श्रुतम्रनि-पट्टावलि'

( शक सं० १३५५ ई० सन् १४३३ )

( प्रथममुख )

श्री जयत्यजय्यमाहात्म्यं विशासितकुशासनं । शासन जैनमुद्भासि मुक्तिलक्ष्म्यैकशासनं ॥१॥ अपरिमितसुखमनल्पावगममयं प्रबलबलहृतातङ्क(म्) । निखिलावलोकविभव प्रसरतु हृदये पर ज्योतिः ॥२॥ उद्दीप्ताखिलरत्नमुद्भृतजडं नानानयान्तर्गृ हं स स्यात्कारसुधाभिलिप्तिजनिभृत्कारुण्यकूपोच्छित । आरोप्य श्रुत्तयानपात्रममृतद्वीपं नयन्तः परा— नेते तीत्थंकृतो मदीयहृदये मध्ये भवाब्ध्यासतां ॥३॥

१. जैन शिलालेखसंग्रह, प्रथमभाग, अभिलेख-संख्या १०८, पृष्ठसंख्या १९५-२०७ ।

४१० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा

तत्रामवत् त्रिभुवनप्रभृरिद्धवृद्धिः

श्रीवद्धैमानमुनिरन्तिम-तीर्त्यनाथः।

यह् हदीप्तिरपि सिन्नहिताखिलानां

पूर्व्वोत्तराश्रितभवान् विशदीचकार ॥॥

तस्याभवच्च रमचिज्जगदीश्व रस्य

यो योव्वराज्यपदसंश्रवंतः प्रभूतः।

श्रीगौतमो गणपतिक्रमगवान्वरिष्ठः

श्रेष्ठेरनुष्ठितनुतिम्मुं निभिस्स जीयात् ॥५॥ तदन्वये शुद्धिमति प्रतीते समग्रशीलामलरत्नजाले । अभूद्यतीन्द्रो भुवि भद्रबाहुः प्रयःपयोधाविव पूर्णचन्द्रः ॥६॥ भद्रबाहुरग्रिमः समग्रबुद्धिसम्पदा

शुद्धसिद्धशासनं सुशब्द-बन्ध-भुन्दरं । इद्धवृत्तसिद्धरत्र बद्धकरमंभित्तपो-

वृद्धिवर्द्धितप्रकीत्तिरुद्दुधे महर्द्धिकः ॥७॥ यो भद्रबाहुः श्रुतकेवलीनां मुनीश्वराणामिह पश्चिमोऽपि । अपश्चिमोऽभूद्विदुषां विनेता सर्व्वश्रुतात्र्यंप्रतिपादनेन ॥८॥ तदीय-शिष्योऽजनि चन्द्रगुप्तः समग्रशीलानतदेववृद्धः । विवेश यत्तीव्रतपःप्रभाव-प्रभूत-कीर्तिब्भू वनान्तराणि ॥९॥ यदीयवंशाकरतः प्रसिद्धादभूददोषा यतिरत्नमाला । बभौ यदन्तर्म्मणिवन्मुनीन्द्रस्स कुन्डकुन्दोदितचण्ड-दण्डः ॥१०॥ अभूदुमास्वातिमुनिः पवित्रे वंशे तदीये सकलात्यंवेदी । सूत्रीकृतं येन जिनप्रणीतं शास्त्रार्त्थजातं मुनिपुङ्गवेन ॥११॥ स प्राणिसंरक्षणसावधानो बभार योगी किल गृद्धपक्षान्। तदाप्रभृत्येव बुधा यमाहुराचार्य्यशब्दोत्तरगृद्धपिच्छं ॥१२॥ तस्मादभूद्योगिकुलप्रदीपो बलाकपिच्छः स तपोमहर्द्धिः । यदङ्गसंस्पर्शनमात्रतोऽपि वायुर्व्विषादीनमृतीचकार ।।१३।। समन्तभद्रोऽजिन भद्रमूर्त्तिस्ततः प्रणेता जिनशासनस्य । यदीयवाग्व ज्रकठोरपातश्चूर्णीचकार प्रतिवादिशैलान् ॥१४॥ श्रीपूज्यादो धृतधम्मं राज्यस्ततो सुराधीश्वर-पूज्यपादः । यदीयवैदुष्यगुणानिदानीं वदन्ति शास्त्राणि तदुद्धतानि ॥१५॥ धृतविश्वबुद्धिरयमत्र योगिभिः

कृतकृत्यभावमनुबिभ्रदुच्यककोः ।

जिनवद्वभूव यदनङ्गचापहृत्

स जिनेन्द्रबुद्धिरिति साधु वर्ण्णितः ॥१६॥

श्रीपूज्यपादमुनिरप्रतिमौषधर्द्ध-

ज्जीयाद्विदेहजिनदर्शनपूतगात्रः।

यत्पादधौतजलसंस्पर्शप्रभावा-

त्कालायसं किल तदा कनकीचकार ।।१७॥

ततः परं शास्त्रविदां मुनीना-

मग्रे सरोऽभूदकलङ्कृसूरि:।

मिथ्यान्धकारस्थगिताखिलार्त्थाः

प्रकाशिता यस्य वचोमयुखैः ॥१८॥

तस्मिन्गते स्वर्गाभुव महर्षौ दिव पतीन्नत्तमिव प्रकृष्टान् ।

तदन्वयोद्भूतम्नीक्वराणां बभूवृरित्थ भुवि सङ्भेदाः ॥१९॥

स योगिसङ्क्चतुरः प्रभेदानासाद्य भूयानविरुद्धवृत्तान्

बभावयं श्रीभगवान्जिनेन्द्रश्चतुम्म् खानीव मिथस्समानि ॥२०॥ देव-नन्दि-सिंह-सेन-सङ्घभेदवर्त्तिना

देशभेदत. प्रबोधभाजि देवयोगिना ।

वृत्ततस्समस्ततोऽविरुद्धधम्मंसेविना

मध्यतः प्रसिद्ध एष नन्दिसङ्घ इत्यभूत् ॥२१॥

नन्दिसङ्घे सदेशीयगणे गच्छे च पुस्तके

इंगुलेशबलिज्जीयान्मगलीकृतभूतलः ॥२२॥

तत्र सर्व्वशरीरिरक्षाकृतमतिर्व्विजितेन्द्रिय-

स्सिद्धशासनवर्द्धनप्रतिलब्ध-कोर्त्तिकलापक ।

विश्रुत-श्रुतकोर्त्ति-भट्टारकयतिस्समजायत

प्रस्फुरद्वचनामृतांशुविनाशिताखिलहुत्तमाः ॥२३॥

कृत्वा विनेयान्कृतकृत्यवृत्तीन्निधाय तेषु श्रुतभारमुच्चै: । स्वदेहभार च भुवि प्रशान्तस्समाधिभेदेन दिवं स भेजे ॥२४॥

## (द्वितीयमुख)

गते गगनवासिस त्रिदिवमत्र यस्योच्छ्रिता न वृत्तगुणसंहतिर्व्वसित केवलं तद्यशः । अमन्दमदमन्मथप्रणमदुग्रचापोच्चल-त्प्रतापहतिकृत्तपश्चरणभेदलब्धं भृवि ॥२५॥

श्रीचारकीर्तिमुनिरप्रतिमप्रभाव-

स्तस्मादभून्निजयशोधवलीकृताशः।

यस्याभवत्तपसि निष्ठुरतोपशान्ति-

श्चिते गुणे च गुरुता कुशता शरीरे ॥२६॥

यस्तपोवल्लिभिर्व्वेल्लिताचद्रुमो

वर्त्तयामास सारत्रयं मूतले।

युक्तिशास्त्रादिकं च प्रकृष्टाशय-

दशब्दविद्याम्बुधेर्वृद्धिकृच्चन्द्रमा ॥२७॥

यस्य योगोशिनः पादयोस्सर्व्वदा

संगिनीमिन्दिरां पश्यतश्शाङ्गिणः।

चिन्तयेवाभवत्कृष्णता वर्ष्मणः

सान्यथा नीलता कि भवेत्तत्तनोः ॥२८॥

येषां शरीराश्रयतोऽपि वातो रुजः-प्रशान्ति विततान तेषां । बल्लालराजोत्थितरोगशान्तिरासीत्किलेतिकमु मेषजेन ॥२९॥ मुनिम्मंनीषा-बलतो विचारितं समाधिमेदं समवाप्य सत्तमः । विहाय देहं विविधापदां विवेश दिव्यं वपुरिद्धवैभवं ॥३०॥

अस्तमायाति तस्मिन्कृतिनि यर्यं-

मिण नाभविष्यत्तदा पण्डितयति-

स्सोमः वस्तु मिथ्यातमस्तोमपिहितं

सर्व्वमुत्तमैरित्ययं वक्तुभिरुपाधोपि ॥३१॥

विबुधजनपालकं कुबुध-मत-हारकं।

विजितसकलेन्द्रियं भजत तमलं बुधाः ॥३२॥

धवल-सरोवर-नगरजिनास्पदमसदृशमाकृततदुरुतपोमहः ॥३३॥

यत्पादद्वयमेव भूपतिततिहचक्रे शिरोभूषणं

यद्वाक्यामृतमेव कोविदकुल पीत्वा जिजीवानिशं।

यत्कीर्त्या विमलं बभूव भुवनं रत्नाकरेणावृतं

यद्विद्या विशदीचकार भुवने शास्त्रात्यंजातं महात् ॥३४॥

कृत्वा तपस्तीव्रमनल्पमेधास्सम्पाद्य पुण्यान्यनुपप्लुतानि । तेषां फलस्यानुभवाय दत्तचेता इवाप त्रिदिवं स योगी ॥३५॥

तिस्मन्जातो भूम्नि सिद्धान्तयोगी प्रोद्यदाचा वर्द्धयन् सिद्धशास्त्रः ।

पट्टाबस्री : ४१३

शुद्धे व्योम्नि द्वादशात्मा करोचे-र्य्यद्वत्पद्मव्यृहमुन्निद्रयन्स्वै: ॥३६॥

दुर्व्वाद्युक्तं शास्त्रजातं विवेकी वाचानेकान्तात्र्थंसम्भूतया यः । इन्द्रोऽशन्या मेघजालोत्थया भूवृद्धां भूभृत्संहर्ति वा विमेद ॥३७॥ यद्वत्यदाम्बुजनतावनिपालमौलि-

रत्नांशवोऽनिशममुं विदधुः सरागं । तदन्न वस्तु न वधूर्ने च वस्त्रजातं नो यौक्वनं न च बलं न च भाग्यमिद्धं ॥३८॥

प्रविश्य शास्त्राम्बुधिमेष घीरो जग्राह पूर्व्वं सकलात्यंरत्न । परेऽसमर्त्यास्तदनुप्रवेशादेकैकमेवात्र न सर्व्वमापुः ॥३९॥

सम्पाद्य शिष्यान्स मुनिः प्रसिद्धा-

नध्यापयामास कुशाग्रबुद्धीन् ।

जगत्पवित्रीकरणाय धर्म-

प्रवर्त्तनायाखिलसविदे च ॥४०॥

कृत्वा भिंक्त ते गुरोस्सर्वशास्त्रं नीत्वा वत्सं कामधेनुं पयो वा । स्वीकृत्योच्चैस्तित्पबन्तोऽतिपृष्टाः

श्वांक्त स्वेषां ख्यापयामासुरिद्धां ॥४१॥
तदीयशिष्येष् विदांवरेषु गुणरनेकैः श्रुतमुन्यभिष्यः ।
रराज शैलेषु समुन्नतेषु स रत्नकूटेरिव मन्दराद्विः ४२॥
कुलेन शीलेन गुणेन मत्या शास्त्रेण रूपेण च योग्य एषः ।
विचार्य्यं तं सूरिपदं स नीत्वा कृतिक्रय स्वं गणयाञ्चकार ॥४३॥
अथैकदा चिन्तयदित्यनेनाः स्थिति समालोक्य निजायुषोऽल्पं ।
समार्यं चास्मिन् स्वगण समर्खे तपश्चरिष्यामि समाधियोगं ॥४४॥
विचार्य्यं चैवं हृदये गणाग्रणीन्निवेदयामास विनेयबान्धवः ।
मुनिः समाहूय गणाग्रवित्तन स्वपुत्रमित्थं श्रुतवृत्तशालिनं ॥४५॥

# (तृतीयमुख)

मदनन्वयादेष समागतोऽयं गणो गुणानां पदमस्य रक्षा । त्वयांग मद्वत्क्रियतामितीष्टं समर्पयामास गणी गणं स्व ॥४६॥ गुरुविरहसमुद्यहुःखदूनं तदीयं

मुखं गुरुवचोभिस्स प्रसन्नीचकार।

सपदि विमक्तिनव्य-व्लिष्ट-आंसु-प्रतानं किमविवसति योषिन्यन्दपृत्कारवातैः ॥४७॥

कृतितितिहितवृत्तस्यत्त्वगुप्तिप्रवृत्तो जितकुमतिविशेषक्कृ खौषिताशेषदोषः।

जितरतिपति-सत्वस्तत्त्व-विद्या-प्रभुत्व-स्सुकृतफल-विघेयं सोऽगमहिव्यभूयं ॥४८॥

गतेऽत्र तत्सूरिपदाश्रयोऽयं मुनीश्वरस्सङ्घमवद्धयत्तराम् । गुणैश्च शास्त्रेश्चरितैरिनन्दितैः प्रचिन्तयन्तदगुरुपादपञ्कुजम्॥४९॥

प्रकृत्य कृत्यं कृतसङ्घरक्षो विहाय चाकृत्यमनल्पबृद्धिः । प्रवद्धयन् धर्म्ममनिन्दितं तद्गुरूपदेशान् सफलीचकार ॥५०॥ अखण्डयदयं मुनिर्व्विमलवाग्भिरत्युद्धान्

अमन्द-मद-सङ्चरत्कुमत-वादिकोलाहलान् । भ्रमन्नमरभूमिभृद् भ्रमितवारिधिप्रोच्चलत् तरंग-तांतविभ्रम-ग्रहण-चातुरीभिक्भुं वि ॥५१॥

का त्वं कामिनि कथ्यतां श्रुतमुनेः कीर्तिः किमागम्यते ब्रह्मन् मित्रियसिन्निभो भुवि बुधस्सम्मृग्यते सर्व्वतः । नेन्द्रः किं स च गोत्रिभिद् धनपितः किं नास्त्यसौ किन्नरः शेषः कुत्र गतस्स च द्विरसनो रुद्वः पश्नां पितः ॥५२॥

वाग्देवताहृदय-रञ्जन-मण्डनानि मन्दार-पुष्प-मकरन्दरसोपमानि । आनन्दिताखिलजनान्यमृतं वमन्ति कर्णेषु यस्य वचनानि कवीरवराणां ॥५३॥

समन्तभद्रोऽप्यसमन्तभद्रः

श्री-पूज्यपादोऽपि न पूज्यपादः । मयूरपिञ्चछोऽप्यमयूरपिञ्च्छ-हिचत्रं विरुद्धोऽप्यविरुद्ध एषः ॥५४॥

एवं जिनेन्द्रोदितधर्मम् मुच्तेः प्रभावयन्तं मुनि-वंश-दीपिनं । अदृश्यवृत्त्या कलिना प्रयुक्तो वधाय रोगस्तमवाप दूतवत् ॥५५॥

पट्टावली : ४१५

यथा खलः प्राप्य महानुभावं तमेय पर्वचात्कबलीकरोति । तथा शनैस्सोऽयमनुप्रविषय वपुर्व्बवाचे प्रतिबद्धवीर्य्यः ॥५६॥

अङ्गान्यभूवन् सक्तशानि यस्य न च वतान्यद्भुत-वृत्त-भाजः । प्रकम्पमापद्वपुरिद्धरोगान्न चित्तमायस्यकमत्यपूर्व्यं ॥५७॥ स मोक्ष-मार्गो रुचिमेष धीरो मुदं च धर्मो हृदये प्रशान्ति । समादघे तद्विपरीतकारिण्यस्मिन् प्रसर्प्यत्यिषदेहमुच्चेः ॥५८॥ अङ्गेषु तस्मिन् प्रविजृम्भमाणे

निश्चित्य योगी तदसाध्यरूपतां।

ततस्समागत्य निजाग्रजस्य

प्रणम्य पादाववदत् कृताञ्जलिः ॥५९॥

,देव पण्डितेन्द्र योगिराज धर्म्मवत्सल

त्वत्पद-प्रसादतस्समस्तमजितं मया।

सद्यशः श्रुतं व्रतं तपश्च पुण्यमक्षयं

कि ममात्र वैत्तित-क्रियस्य कल्प-काङ्घिणः ॥६०॥

देहतो विनात्र कष्टमस्ति कि जगत्त्रये

तस्य रोग-पीडितस्य वाच्यता न शब्दतः।

देय एव योगतो वपु-र्व्विसर्जन-क्रम-

स्साषु-वर्गा-सर्व्व-कृत्य-वेदिनां विदांवर ॥६१॥

विज्ञाप्य कार्य्यं मुनिरित्थमध्यं

मुहुम्मुं हुर्व्वारयतो गणीशात्।

स्वीकृत्य सल्लेखनमात्मनीनं

समाहितो भावयाति स्म भाव्यं ॥६२॥

उद्यद्-विपत-तिमि-तिमिङ्गिल-नक्र-चक्र

प्रोतु ग-मृत्यमृति-भीम-तरंग-भाजि ।

तीव्राजवञ्जव-पर्योनिधि-मध्य-भागे

क्लिश्नात्यहर्न्निशमय पतितस्स जन्तुः ॥६३॥

इदं खलु यदङ्गक गगन-वाससां केवलं

न हेयमसुखास्पदं निखिल-देह-भाजामपि।

अतोऽस्य मुनयः पर विगमनाय बद्धाशया

यतन्त इह सन्ततं कठिन-काय-तापादिभिः ॥६४॥

अयं विषयसञ्चयो विषमशेषदोषास्पदं

स्पृशज्जनिजुषामहो बहुमवेषुसम्मोहकृत्।

अतः खलु विवेकिनस्तमपहाय सर्व्वंसहा विशन्ति पदमक्षयं विविधकम्मं-हान्युरियतं ॥६५॥

(चतुर्थमुख)

उद्दोप्त-दुःख-शिखि-संगतिमञ्जयिट तीव्राजवञ्जव-तपातप-ताप-तप्तां । स्नक्-चन्दनादिविषयामिष-तैल-सिक्तां को वावलम्ब्य भृवि सञ्चरति प्रबुद्धः ॥६६॥

स्रष्टुः स्त्रीणामनेसां सृष्टितः किं गात्रस्याघोभूमिसृष्ट्या च किं स्यात् । पुत्रादीनां शत्रु-कार्यं किमर्त्यं सृष्टेरित्यं व्यर्त्यता घातुरासीत् ॥६७॥

इदं हि बाल्यं बहु-दु:ख-बीज-मियं वयःश्रीग्घंन-राग-दाहा । स वृद्धभावोऽमर्षास्रशाला दशेयमञ्जस्य विपत्फला हि ॥६८॥

लब्धं मया प्राक्तन-जन्मपुण्यात् सुजन्म सद्गात्रमपूर्व्वबृद्धिः ।

सदाश्रयः श्रोजिन-धर्म्मसेवा ततो विना मा च परः कृती कः ॥६९॥

इत्यं विभाव्य सकलं भुवन-स्वरूपं योगी विनश्वरमिति प्रशमं दघानः ।

अर्द्धावमीलितदृगस्खलितान्तरंगः पश्यन् स्वरूपमिति सोऽविहतः समाघौ ॥७०॥

हृदय-कमल-मध्ये सैद्धमाघाय रूपं प्रसरदमृतकल्पैम्मूलमन्त्रैः प्रसिञ्चन् । मृनि-परिषद्दीर्फं-स्तोत्र-घोषैस्सहैव

श्रुतमुनिरयम**ङ्ग**ं स्वं विहाय प्रशान्तः ॥७१॥

अगमदमृतकल्पं कल्पमल्पीकृतैना विगलितपरिमोहस्तत्र मोगाङ्गकेषु । विनमदमर-कान्तानन्द-वाष्पाम्बु-धारा-पतन-हृत-रजोऽन्तद्धाम-सोपानरम्यं ॥७२॥

'पट्टा**वली** : ४१७

यतौ याते तस्मिन् जगदजि शृत्यं जिनमृतां

मनो-मोह-ध्वान्तं गत-बलमपूर्यप्रतिहतं
व्यदीप्युद्यच्छोको नयन-जल-मुष्णं विरचयन्
वियोगः कि कुर्यादिह न महतां दुस्सहतरः ॥७३॥
पादा यस्य महामुनेरिप न केर्भूभृच्छिरोभिधृंता
वृत्तं सन्न विदावरस्य हृदय जग्नाह कस्यामल ।
सोऽयं श्रीमृति-भानुमान् विधिवशादस्तं प्रयातो महान्
यूयं तिद्विधिमेव हन्त तपसा हन्तु यतध्व बुधाः॥७४॥

यत्र प्रयान्ति परलोकमनिन्द्यवृत्ता-

स्स्थानस्य तस्य परिपूजनमेव तेषां । इज्या भवेदिति कृताकृतपुण्यराशेः

स्थेयादित्यं श्रुतमुनेस्सुचिरं निषद्या ॥७५॥ इशु-शर-शिखि-विघु-मित-शक-परिधावि-शरदद्वितीयगाषाढे

सित-नविम-विधु-दिनोदयजुषि सविशाखे प्रतिष्ठितेयमिह ॥७६॥

विलीन-सकल-क्रियं विगत-रोधमत्यू जिलतं

विलङ्क्तित्तनस्तुला-विरहितं विमुक्ताशयं । अवाङ्-मनस-गोचरं विजित-लोक-शक्त्यग्रिम मदीय-हृदयेऽनिश वसतु धाम दिव्यं महत् ॥७७॥ प्रबन्ध-ध्वनि-सम्बन्धात्सद्रागोत्पादन-क्षमा । मगराज-कवेर्व्वाणी वाणीवीणायतेत्तरा ॥७८॥

## भाषानुवाद

- कुशासनका विध्वंस करनेवाला मुक्तिलक्ष्मीका एक शासन और अजेय है माहात्म्य जिसका, ऐसा समुज्ज्वल जैन शासन जयशाली होवे ।
- २. सब सुखोंका मूल और सब प्रकारके आर्तकों (मनोवेदनाओं)को दूर करनेवाली प्रकाशमय ज्योति हमारे हृदयमे फैले।
- रत्नत्रयके प्रकाश करनेवाले, मूर्खता हटानेवाले, विविध नयके विवे-चक और स्याद्वाद-सुधासे वितृष्त ये तीर्थं क्कूर हमारे हृदयमें विराजमान होवें ।
- ४. त्रिभुवनमें विख्यात अन्तिम तीर्थनाथ श्री वर्धमानस्वामी हुए । इनकी देहकी कान्तिने सभी सृष्टिको प्रकाशित कर दिया ।

- .. ५. इनके रहते-रहते मुनियोंसे वंदित श्रेष्ठ संघाधिपति श्रीमात् गौतम मुनि हुए।
- ६-८. इन्होंके समुज्ज्वल वंशमें समुद्रसे चन्द्रमाके समान यतिराज श्री भद्र-बाहुस्वामी हुए। इनकी कीर्त्तिं तथा सिद्धशासन भूमण्डलमें व्याप्त थे। यद्यपि भद्रबाहुस्वामी श्रुतकेवली, मुनीश्वरों (श्रुतकेविलयों) के अन्तमें हुए, तो भी यें सभी पण्डितोंके नायक तथा श्रुत्यर्थ प्रतिपादन करनेसे सभी विद्वानोंके पूर्ववर्ती थे।
- ९-१०. इन्होंके शिष्य शीलवान् श्रीमान् चन्द्रगुप्त मुनि हुए । इनकी तीव्र तपस्या उस समय भूमण्डलमें व्याप्त हो रही थी । इन्हींके वंशमें बहुतसे यतिवर हुए, जिनमें प्रखर तपस्या करनेवाले, मुनीन्द्र कुन्दकुन्दस्वामी हुए ।
- ११-१३. तत्परचात् सभी अर्थको जाननेवाले उमास्वातिनामके मुनि इस पिवत्र आम्नायमें हुए, जिन्होंने श्री जिनेन्द्र-प्रणीत शास्त्रको सूत्ररूपमें रूपान्तर किया। सभी प्राणियोंके संरक्षणमें तत्पर योगी उमास्वाति मुनिने गृध्रपक्षको घारण किया। तभीसे विद्वद्गण उन्हें गृध्रपिच्छाचार्य कहने लगे। इन योगी महाराजकी परम्परामें प्रदीपरूप महर्द्धिशाली तपस्वी बलाकपिच्छ हुए। इनके शरीरके संसर्गसे विषमयी हवा भी उस समय अमृत (निर्विष) हो जाती थी।
- १४. इसके बाद जिनशासनके प्रणेता भद्रमूर्त्ति श्रीमान् समन्तभद्रस्वामी हुए । इनके वाग्वज्यके कठोर पातने वादिरूपी पर्वतोंको चूर्ण-चूर्ण कर दिया था ।
- १५-१७. इनकी परम्परामें श्री धर्मराज पूज्यपाद स्वामी हुए, जिनके बनाए हुए शास्त्रोंमें जैनधर्मका बहुत ही महत्त्व मालूम होता है। इन्होंने निरन्तर कृतकृत्य होकर ससार-हितैषिणी बुद्धिको धारण किया। अनंगके ताप हरने-वाले साक्षात् जिनभगवान्के जैसे विदित होनेसे लोगोंने इनका नाम 'जिनेन्द्र' रखा। औषधशास्त्रमें परम प्रवीण, विदेह-जिनेन्द्रदर्शनसे पवित्र होनेवाले श्रीमान पूज्यपाद मुनि जयशाली रहें। इनके चरणकमलके धौत जलके संसर्गंसे कृष्ण-लोहा भी सुवर्ण हो जाता था।
- १८-१९ इनके बाद शास्त्रवेत्ता मुनियोंमें अग्रेसर अकलंकसूरि हुए। इन्हीके वाङ्मयरूपी किरणोंसे मिथ्यांधकारसे आच्छादित अर्थ संसारमें प्रका-शित हुआ। इनके स्वर्ग जानेपर इनकी परम्पराके मुनिसंघोंमें कई मेद (फूट) हुए।
- २०. इनके बाद श्रीमान् योगी जिनेन्द्र भगवान् अविरुद्ध वृत्तिवाले चार संघोंको पाकर परस्पर समान चार मुखके ऐसे उन्हें समझकर शोभने लगे।

- २१. क्रमशः देव, नन्दि, सिंह और सेन वे चार संघ निर्मित हुए, जिनमें नन्दिसंघ बडा प्रसिद्ध था।
- २२. निक्सिंघमें देशीयगण, पुस्तकगच्छके स्वामी इ**मु**लेश्वर, जिन्होंने सारे भूतलको मंगलमय कर दिया है, विजयशाली होवे ।
- २३-२५. उसी निन्दसंघमें सम्पूर्ण प्राणियोंकी रक्षा करनेवाले, इन्द्रिय निग्रही, स्याद्वादमतके प्रचार करनेसे कीत्तिंकलापको पानेवाले, प्रसिद्ध यतिवर श्रुतकीर्त्ति भट्टारक हुए, जिनकी प्रभामयी वचनामृतकिरणोंसे सारा अज्ञानां- धकार विनष्ट हो गया। विनयी सज्जनोंको क्रस्कृत्य बनाकर तथा उनपर श्रुत- शास्त्रका भार समर्पित कर और पृथ्वीपर अपनी देहका भार रखकर समाधि- पूर्वक शान्त होकर उन्होंने स्वर्गधामको अलङ्कृत किया।
- २६. उन महात्मा दिगम्बरके स्वर्ग चले जानेपर इस भूतलपर उनकी कीर्तिं स्थिररूपसे रह गयी।
- २७. इनके शिष्य अप्रतिम प्रतापशाली श्रीचारकीर्त्तं मुनि हुए। इन्होंने अपने सुयशसे दिशाओंको भी समुज्ज्वल कर दिया। इनकी तपस्यामें निष्ठुरता, चित्तमें शान्ति, गुणमें गुरुता तथा शरीरमें कृशताकी मात्रा दिन-दिन बढ़ने लगी।
- २८. जिनके तपरूपी वल्लीसे वलयित होकर वृक्षरूपी संसारमें रत्नत्रयका प्रचार होने लगा। इनकी युक्ति, शास्त्रादि तथा प्रकृष्टाशय विद्याम्बुधिके बढानेके लिए चन्द्रमाके तुल्य थे।
- २९ जिस योगिसिंह महात्माके चरणकमलोंकी सदा सेवा करनेबाली लक्ष्मी-को देखकर (अहो मुझे यह कैसे मिले ) ईप्यसि विष्णुका सारा शरीर काला हो गया, नही तो उनके काले होनेकी दूसरी वजह नही थी।
- ३०. जिनके शरीरके सम्पर्कमात्रसे ही सभी रोगोकी शान्ति हो जाती थी। लोग कहा करते थे कि बल्लालराजकी कृपासे रोग छूटा है, दवासे क्या ?
- ३१. मुनिने समाधिपूर्वक अनेक आपद्का स्थान इस विनश्वर शरीरको छोडकर दिव्य शरीरको पाया।
- ३२ इनके स्वर्ग चले जानेपर उन जैसा कोई विद्वान् नही हुआ । उस समय यह संसार अज्ञानांधकारसे आवृत्त था । ऐसा उत्तम वक्ताओंने कहा ।
  - ३३. इसलिए कुमतान्धकारके विनाशक अपनी सभी इन्द्रियोंको जीतनेबाले

# और बिह्नद्गर्णोके रक्षक उन महारमाको हे विह्नहर्य्य ! भवी ।

- ३४. जिनके चरणकमलको राजाओंने शिरोभूषण बनाया, जिनके बचना-मृतका पानकर विख्तिगण अहींनश जीते थे, जिनकी कीर्तिरूपी समुद्रसे परिवेष्टित होकर यह पृथ्वीतल धवलित हुआ और जिनकी विद्याने मूंसलमें शास्त्रोंको विद्यद बना दिया।
- ३५ वे महात्मा योगिराज एक चित्त होकर बड़ी कठिन तपस्याको करके तथा बहुत पुष्प इकट्ठा करके उन्हीं पुष्पोंको उपभोग करनेके लिए स्वर्गको चले गये।
- ३६. उनके स्वर्ग चले जानेपर अपनी शास्त्रमयी वाणीसे सिद्धशास्त्रोंकी प्रमृक्ष्विलित करते हुए, शुद्धाकाशमें वर्त्तमान, शास्त्ररूपी पद्योंको विकसित करते हुए सूर्य्यकेसे सिद्धांतयोगीने सज्जनोंके मनको प्रफुल्लित किया।
- ३७ इन्द्रका वस्त्र जिस प्रकार पर्वतोंका भेदन करता है उसी प्रकार इन्होंने एकान्त अर्थसे युक्त दुर्वादियोंकी उक्तिको खण्ड-खण्ड कर दिया।
- ३८ उनके चरणोंपर गिरे हुए राजाओंकी मुकुट-मणिकी घ्लियोंने जिस प्रकारसे इनको रागवान् बनाया था, उस तरह सांसारिक वस्तु, स्त्री, वस्त्र तथा यौवनादि उनको रागी नहीं कर सके।
- ३९. ये महात्मा शास्त्ररूपी समुद्रमें प्रविष्ट होकर अनेक अर्थरूप रत्न निकाल लाये और उन रत्नोको अपने शिष्योंको वितरित कर दिया।
- ४०. इन्होंने ससारको पितत्र करनेके लिए तथा धर्म्मका प्रचार होनेके लिए अपने शिष्योंको कुशाग्रबुद्धि बनाकर पढ़ाया।
- ४१. जिस प्रकार बछड़ाँ गायसे दूध ग्रहण करता है, उसी प्रकार गुरुमें असीम भक्तिकर उन सबोंने उनसे सब शास्त्रोंको ग्रहण कर संसारमें अपनी खुब कीर्त्ति फैलायी।
- ४२ जिस प्रकार समुन्नत पर्वतोंमें रत्नकूटोंसे मन्दराचल पर्वत शोभता है, उसी प्रकार उनके सकलशास्त्रवेत्ता शिष्योंमें अनेक गुणों द्वारा श्रुतमृनि शोभाको प्राप्त हुए।
- ४३. कुल, शील, गुण, मित, शास्त्र और रूप इन सबोंमें इन्हें योग्य समझ-कर सूरिषद दिया।
- ४४. इसके बाद सांसारिक स्थितिको सोचते हुए इन्होंने अपनी आयु थोड़ी जानकर यह विचारा कि अगर मेरा गण समर्थ हो जावे, तो मैं समाधियोग्य तपस्या करूँगा।

४५. मनमें ऐसा सोचकर श्रुत-वृत्तशाली अपने गणाग्रवर्ती पुत्रको बुरुाकर कहा कि :—

४६. हमारी वंश-परम्परासे ये गण चले आते हैं, इसलिए तुम भी इनकी रक्षा करो, ऐसा कहकर गणीने अपने गणको उनके सुपुर्द किया।

४७ असह्य विरहजन्य दुःखसे ये बहुत दुःखी हुए, किन्तु इनके गुरुने कोमल वचनोंसे इनको प्रसन्न किया ।

४८. अच्छे-अच्छे सुकृत कार्यको करनेवाले, कुर्मात तथा दोषको समूल नष्ट करनेवाले और कामदेवकी तत्त्वविद्याको जीतनेवाले ये दिव्य स्वर्गधाम-को गये।

४९-५०. उनके स्वर्गधाम चले जानेपर सूरिपदको धारण करनेवाले ये अपने संघकी शनैः शनैः वृद्धि करने लगे। किन्तु गुणोंको, शास्त्रोंको तथा उनके अनिन्द्य चरित्रोको बार-बार स्मरण कर सदा अपने गुरुके चरणकमलको ही चिन्ता करते थे।

५१ कृत्यको करके, अपने सघकी रक्षा करके तथा अपने अनिन्दित घम्मको उत्तरोत्तर बढाते हुए इन्होंने अपने गुरुके उपदेशको सफल किया।

५२ इन्ही मुनिने अपनी विमल वाक्धारासे उद्धत वादियोको शमन करते हुए ससारमे अपने धर्म्मका प्रचार किया ।

५३. हे कामिनी । तू कौन है ? क्या श्रुतमुनिकी कीर्त तू इघर आ रही है ? क्या इन्द्र है, नहीं, यह तो गोत्रिभद् है । कुवेर तो नही है ? किन्तु यह किन्नर नही मालूम पड़ता है । ब्रह्मन् ! मै अपने ऐसे किसी विद्वान् मुनिको चारों तरफ खोज रहा हूँ ।

५४. सरस्वती देवीके हृदयको रिञ्जित करनेवाली, मन्दार तथा मकरन्दके रसके सदृश और सभी ससारको आनिन्दित करनेवाली कवीक्ष्वरोंकी सुमधुर वाणी सबके कानोंमें अमृतधाराको भरती है।

५५. समन्तभद्र होते हुए भी असमन्तभद्र, श्रीपूज्यपाद होते हुए भी अपूज्य-पाद और मयूरपिच्छ धारण करते हुए भी मयूरपिच्छको नही धारण करनेवाले हुए । आश्चर्य है कि इनमें विरुद्ध अविरुद्ध दोनों प्रवृत्तिर्यां थी ।

५६. इस प्रकार जिनेन्द्रद्वारा कहे गये धर्माकी बड़ी वृद्धि हुई, किन्तु पीछेसे गुप्त रीतिसे कलिकालसे प्रयुक्त जो रोग (पंचम कालका प्रभाव) है वह धर्मामें बाधा पहुँचाने लगा।

५७. जैसे दुष्ट सज्जनको अपनी सेवासे मुग्घकर पीछे सर्वग्रास करनेको

तैयार हो जाते हैं उसी प्रकार पञ्चम कालका प्रभाव मुनियोंक प्रभावको रोक-कर उनके वर्म्म-कार्यमें बाघा पहुँचाने लगा।

५८-५९. जिनके अङ्गोंके खिन्न होने पर व्रतादिक नियम ज्यों-के-त्यों बने रहे, उस महात्माने मोक्षमें रुचि, धर्म्ममें हर्ष और हृदयमें शान्तिको अव-धारित किया।

६०. अनन्तर महात्माने अपने शरीरमें रोगको बढ़ते हुए देखकर और उसको असाध्य समझकर अपने ज्येष्ठ भ्राताके निकट आकर प्रणाम करके कहा।

६१-६२. हे पण्डितप्रवर योगिराज ! आपकी कृपासे मैंने सभी दोषोंको प्रक्षालित किया, यशको विस्तृत किया और बहुतसे व्रतोंको किया, परन्तु रोगग्रस्त शरीर रहनेकी अपेक्षा अब इस भूतलमें नहीं रहना ही अच्छा है।

६३. मुनिने संघको भी ऐसी सूचना देकर संघके बार बार रोकनेपर भी अन्तिम क्रिया—संल्लेखनाको सम्पादित कर अन्तिम समाधि लगायी।

६४ भयक्क्कर विपत्तिरूप ग्रहादि जीवोंसे तथा मृत्युरूपी लहरोंसे युक्त व्यग्रतारूपी समुद्रके बीचमें गिरकर यह जीव रात-दिन क्लेशको पा रहा है।

६५. दिगम्बर जैन तथा सभी देहधारियोंके लिए यह दुःखमय शरीर त्याज्य ही समझना चाहिये । इसीसे मुनि-गण पुनर्जीवन रोकनेके लिए काय-कष्टकर अनेक तपस्यायें करते हैं ।

६६ यह विषय-सञ्चय भीषण दोषका स्थान समझना चाहिए । इसलिए सिंहण्णु विवेकी सांसारिक विषयको छोड़कर विविध कर्मको नष्ट करनेके लिए अक्षयपदको प्राप्त होते हैं।

६७. बड़े उद्दीप्त दु:खाग्निसे तप्त, अनेक रोगोंसे युक्त और माला, चन्दन आदि विषम पदार्थींसे संवलित इस शरीरके धारण करनेसे संसारमें क्या लाभ है?

६८. पापमयी स्त्रीकी सृष्टिसे क्या ? शरीरके नीचे सृष्टि करनेसे क्या प्रयोजन ? और पुत्रादिकोंमें शत्रुता क्यों रख छोड़ी गयी ? इसलिए मैं समझता हूँ कि ब्रह्माकी सृष्टि व्यर्थ ही है।

६९. पहले बाल्यावस्था ही दु:सका बीज है, तत्पञ्चात् युवावस्थाको भी रोगका अड्डा ही समझना चाहिए और वृद्धावस्थाको भी ऐसा ही विषमय समझकर यह मानना पड़ता है कि इस शरीरकी दशा ही विपत्ति-परिणामको दिस्तानेवाली है।

७०. प्राक्तन जन्मके पुण्यसे मैंने सुन्दर शरीर, सुन्दर मनुष्य-जन्म तथा

पट्टावली : ४२३

बच्छी बुद्धि पायी हैं, इसलिये मुझे सज्जनोंकी संगति, और श्रीजनश्रम्मीकी सेवा. करनी चाहिए, क्योंकि इनके बिना आदमी कृती नहीं हो सकता।

७१ सारे संसारका स्वरूप जानकर, योगिराट - सभी संसार विनश्वर है' ऐसा कहकर शान्तिको धारण करते हुए आधी आँखें मीचकर स्वरूपको देखते हुए समाधिको प्राप्त हुए।

७२. अपने हृदय-कमलमें स्वच्छ रूपको घारण कर तथा अमृतसदृश उन मूरुमन्त्रोंसे सींचते हुए श्रुतमुनिने स्तोत्र-पाठके साथ-साथ शान्तिपूर्वक अपने सरीरको छोडा ।

७३. जिनके उत्पन्न होनेपर अज्ञानान्धकारावृत्त यह संसार ज्ञानवान् होकर हर्षयुक्त हुआ, सो आज उन्होंके स्वर्ग जानेपर लोग उच्छ वास ले-लेकर आंखोंसे शोकाश्रुधारा बहा रहे हैं। ठीक है, बड़ोंका वियोग दुस्सह होता ही है।

७४ इन महामुनिके चरण-कमल प्रायः सभी राजाओने शिरोधृत किए तथा इनकी सच्चरित्रता भी अपने हृदयमें सभी ऋषिवय्योंने गृहीत की । वहीं महात्मा आज भाग्यवश परलोकको चल बसे, इसलिये आप लोग भी उन्हींकेसे सद्धम्मं-कार्योंको पालन करनेके लिये अवतरित होनेकी कोशिश करे।

७५ जिन महात्माओंके चरित्र अनिन्द्य है, वे जिस स्थानमे परलोकको जाते है उस स्थानको भी पूजा करनी उन्हीकी पूजा करनी है, इसलिए जिन-धर्म्म-प्रचारक श्रुतमुनिका यह स्थान (निषद्या) सदा बना रहे।

७६ शक १३६५ वैशाख शुक्ल नवमी बुधवारको इन्होने स्वर्गको प्रस्थान किया।

७७ सभी क्रियाको शान्त करनेवाला, अज्ञानान्धकारको हटानेवाला, सभी आशयसे रहित और अवाङ्-मनस-गोचर संसारमे सभी शक्तिको जीतनेवाला जो कोई दिव्य तेज है, वह मेरे हृदयमें सदा रहे।

७८ इस प्रबन्धकी ध्वनिसे सम्बन्ध रखनेवाली, तथा सच्चे प्रेमको उत्पन्न करनेवाली मङ्गराजकी वाणी वीणाकी-सी होवे।

## सेनगण-पट्टावली

बद्धाष्टकमंनिर्घाटनपटुशुद्धेद्धराद्धान्तप्रभाबोधितनवखण्डमण्डनश्रीनेमिसेन-सिद्धान्तीनाम् ॥२०॥

अतीवघोरतरतरांतपनसंतप्तत्रेलोक्यप्राणिगणतापनिवारणकारणच्छत्रायमान-श्रीमच्छ्रीछत्रसेनाचार्याणाम् ॥२१॥

उग्नदीप्ततप्तमहातपोयुक्तार्यसेनानाम् ॥२२॥

ं संयमसंपन्नश्रीकोहसेन बट्टारकाणाय् ॥२३॥ तत्रविश्ववाजवद्भावर्यवत्तपूर्वकपरबद्धाच्यानाचीनश्रीब्रह्मसेनतपोधनानाम् ॥२४॥ भव्यजनकमलस्रसेनभट्टारकाणाम् ॥२५॥

दारुसंघसंशयतमोनिमग्नाकाघरश्रीमूलसंघोपदेशपितृवनस्वर्यातककमलभद्र-भट्टारकाणाम् ॥२६॥

सारत्रयसंपन्नश्रीदेवेन्द्रसेनमुनिमुख्यानाम् ॥२७॥

विहारनगरीप्रवेशसमयसारस्कन्धाष्टकयनाल्पाख्यानबाणबाधाहरणगंगामध्य-पट्टाभिषेकनिरूपकत्रैविद्यकुमारसेनयोगीश्वराणाम् ॥२८॥

अंगवादिभञ्ज्ञशील-कडि( लि )ङ्गवादिकालानल-काश्मीरवादिकल्पान्तग्रीष्म-नेपालवादिस्वापानुग्रहसमर्थ-गौड्वादिब्रह्मराक्षस-वालेवादिकोलाहल - द्राविड्वादि-त्राटनशील-तिलिङ्गवादिकलक्कुकारी-दुस्तरवादिमस्तकशूल- उड्डीयदेशेऽश्वगज-पतिसभासिन्नविष्टप्रचण्डयमदण्डसुण्डालसुण्डादण्डलण्डनकालदण्डमण्डलदोर्दण्ड-मण्डितश्चीदुर्लभसेनाचार्याणाम् ॥२९॥

तपःश्रीकर्णावतंसश्रीषेणभट्टारकाणाम् ॥३०॥

दुर्वार-दुर्वादिगर्वखर्वपर्वतचूर्णीकृतकुलिशायमानदक्षपरिराजलक्ष्मीसेनभट्टार-काणाम् ॥३१॥

नवलक्षधनुराधीशदशसप्तलक्षदक्षिणकर्णाटकराजेन्द्रचूडामौक्तिकमालाप्रभा-मधूनी(?)जलप्रवाहप्रक्षालितचरणनस्रबिम्बश्रीसोमसेनभट्टारकाणाम् ॥३२॥

अलकेश्वरपुराद्भरवच्छनगरे राजाधिराजपरमेश्वरयवनरायशिरोमणिमह-म्मदपातशाहसुरत्राणसमस्यापूर्णादिखलदृष्टिनिपातेनाष्टादशवर्षप्रायप्राप्तदेवलोक-श्रीश्रुतवीरस्वामिनाम् ॥३३॥

भंभेरीपुरधनेश्वरभट्टभ्रष्टीकृतानलनिहितयज्ञोपवीतादिनिजित्तसिहश्रह्मदेव-सघर्मशर्मकर्मनिर्मलान्तःकरणश्रीमच्चीघरसेनाचार्याणाम् ॥३४॥

हावभावविश्वमविलासविलासाविश्वमशृंगारभृङ्गीसमालिङ्गतबालमुग्धयोव-नविदग्धासिलाङ्गनामनोवाक्कायनवविधबालब्रह्म चर्यव्रतोपेतश्रीदेवसेनभट्टार-काणाम् ॥३५॥

अनेकभव्यजनचातकनिकरजृषाधिकारकरणमधुरवाग्धारासारसयुतनूतनतन-पितृसदृशश्रीदेवसेनभट्टारकाणाम् ॥३६॥

तत्पद्टोदयाचलप्रभाकरनित्याखेकान्तवादिप्रथमवचनखण्डनप्रचण्डवचनाम्बर-षट्दर्शनस्थापनाचार्यषट्तर्कचक्र श्वरडिल्लि (दिल्ली) सिंहासनाधीश्वरसार्वभौग-

### साभिमानवादीर्भीसहाभिनवत्रैविद्यश्रीमच्छ्रीसोमसेनभट्टारकाणास् ॥३७॥

तत्पट्टवाद्धिवद्धंनैकपूर्णचन्द्रायमानाभिनववादिसंस्कृतसर्वज्ञप्राकृतसंस्कृतपर-मेश्वरवज्ञपंजरसमानानाम्, अगवंगकिंठगकाश्मीरकाम्भोजकर्णाटकमगघपालतु-रलचेरल ( मलह ) केरभाटेजितविद्वज्जनसेवितचरणारिवन्दानां श्रीमूलसंघवृषभ-सेनान्वयपुष्करगच्छविरुदाविलिवराजमानश्रीमद्गुणभद्रभट्टारकाणाम् ॥३८॥

तत्पट्टोदयाद्विदिवाकरायमाणश्रीमत्कर्णाटकदेशस्थापितधर्मामृतवर्षणजल-दायमानधीरतपदचरणाचरणप्रवीणश्रीवीरसेनभट्टारकाणाम् ॥३९॥

विगताभिमानतपगतकषायांगादिविविधग्रन्थकरणैककुशलताभिमानश्रीयुक्त-वीरभट्टारकाणाम् ॥४०॥

तत्पट्टे सर्वज्ञवचनामृतस्वादकृतात्मकायसद्धर्मोद<mark>धिवर्द्धनेकचन्द्रायमाणतर्कः-</mark> कर्कशपुष्करायमाणमन्मथमथनसमुद्भूतत्रिविधवैराग्यभावितभागघेयजनजनित-सपर्याश्रीमाणिकसेनभट्टारकाणाम् ॥४१॥

तत्पट्टोदयाचलदिवाकरायमाणानेकशब्दार्थान्वयनिश्चयकरणविद्वज्जनसरोज-विकाशनेकपटुत्तरायमानश्रीगुणसेनभट्टारकाणाम् ॥४२॥

तदनुसकलविद्वज्जनपूजितचरणकमलभव्यजनचित्तसरोजनिवासलक्ष्मीसदृश-लक्ष्मीसेनभट्टारकाणाम् ॥४३॥

विबुधविविधजनमनइन्दीवरविकाशनपूर्णशिशसमानानां कविगमकवादवाग्मित्व-चार्तुविधपाण्डित्यकलाविराजमानानां,नयनियमतपोबलसाधितधर्मभारघुरंधराणां, अखिलसुखकरणसोमसेनभट्टारकारणाम् ॥४४॥

मिथ्यामततमोनिवारणमाणिक्यरत्नसमदिव्यरूपश्रीमाणिक्यसेनभट्टारका-णाम् ॥४५॥

आशीविषदुष्टकर्कशमहारोगमदगजकेसरिसिंहसमानानां, अनेकनरपतिसेवित-पादपद्मश्रीगुणभद्रभट्टारकाणाम् ॥४६॥

तत्पट् टे कुमुदवनिकाशनैकपूर्णचन्द्रोदयायमानललितिविलासिवनोदितित्रिभु-वनोदरस्यविबुधकदम्बकचन्द्रकरिनकरसिन्नभयशोधरधवलितिदिङ्मंडलानां, श्रीमद-भिनवसोमसेनभट्टारकाणाम् ॥४७॥

तत्पट्टे महामोहान्धकारतमसोपगूढभुवनभवलग्नजनताभिदुस्तरकैवल्य-मार्गप्रकाशनदीपकानां, कर्कशतार्किककणादवैयाकरणबृहत्कुम्भोकुम्भपाटन-लंपटिघयां निजस्वस्याचरणकणखञ्जायितचरणयुगाद्रेकाणां, श्रीमद्भट्टारकवर्य-सूर्यश्रीजिनसेनभट्टारकाणाम् ॥४८॥

त्तरपट् टोदयाचलप्रकाशकरिदवाकरायमाण-श्रीमिष्जिनवरवदनिविनिर्गतसप्त-भड्गीनवनयोय(वचनोप)मनयात्मकद्वादशांगाव्यिवर्द्धनेकवोडशकलापरिपूर्णचन्द्राय-मानाञ्चानजाड्यमुद्रितभव्यजनिक्तसरससरसीरहप्रबोधकस्ववचनरचनाडम्बरचार-चातुरीचमत्कृतत्सुरगुरुप्रस्थायमाणस्वगणाग्राविलिसचनधारायमाणकोटिमुकुटमहा-वादिराजराजेश्वरकाव्यचक्रवित्तिश्रीमच्छ्रीसमन्तभद्रभट्टारकाणाम् ॥४९॥

श्रीमद्रायराजगुरुवसुन्धराचार्यवर्यमहावादवादीपितामहविद्वज्जनचक्रवर्तिकडि-कडिवाणपरिग्रहविक्रमादित्यमध्याह्नकल्पवृक्षसेनगणाग्रगण्यपुष्पकरगच्छविरुदाविज्ञ-विराजमान दिल्लि(दिल्ली)सिहासनाधीस्वरछत्रसेनतपोऽभ्युदयसमृद्धिसध्यर्थं भव्यजनैः क्रियमाणैः जिनेस्वराभिषेकमवधारयन्तु सर्वे जनाः॥ इति सेन-पट्टावली॥

#### भाषानुवाद

बन्धकारक अष्टकर्मोंसे छुड़ानेमें चतुर शुद्ध और वर्द्धित सिद्धान्तकी शोभा-से बोधित नवखण्डोंकी शोभा श्रीमान् नेमिसेन सिद्ध हुए ॥२०॥

भयंकर तापसे तप्त तीनों लोकोंके प्राणियोंके तापको दूर करनेवाले तथा उस तापको हटानेके लिए छत्रके समान श्री छत्रसेनाचार्य हुए ॥२१॥

अत्यधिक प्रकाशमान तथा तीव्र महातपसे युक्त श्री आर्यसेन आचार्य हुए ॥२२॥

अत्यन्त संयमी श्री लोहाचार्य भट्टारक हुए।।२३।।

नव प्रकारके ब्रह्मचर्यव्रतके साथ परमेश्वरके ध्यानमें लीन श्री ब्रह्मसेन महातपस्वी हुए ॥२४॥

कमलरूपी भव्यजनोंके लिये सूर्यंके समान श्री सूरसेन भट्टारक हुए ॥२५॥

काष्ठासंघके संशयरूपी अन्धकारमें डूबे हुओंको आशा प्रदान करनेवाले श्री मूलसंघके उपदेशसे पितृलोकके वनरूपी स्वर्गसे उत्पन्त श्री कमलभद्र भट्टा-रक हुए ॥२६॥

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्ररूप रत्नत्रयसे युक्त श्री मुनीश्वर देवेन्द्रजी हुए ॥२७॥

विहारनगरमें प्रवेशके समय सारस्कन्धाष्टकके कथनका आल्पाख्यान, वाण-बाधाका हरण और गंगाके मध्य पट्टाभिषेक करनेवाले त्रैविद्य श्री योगीस्वर कुमारसेन हुए ॥२८॥

पट्टाबसी : ४२७

अंगवादियोंके लिये भंगशील, किलगवादियोंके लिये कालाग्नि, काक्मीर-बादियोंके लिये प्रलयकालकी उष्णता, नेपालवादियोंके लिये शाप-क्षमा करनेमें समर्थ, ब्राविड्वालोंके लिये बोटनशील, गौड़वादियोंके लिये बहाराक्षस, केवल वादियोंके लिये कोलाहल, तैलगवादियोंके लिये शिरोच्यथा, उड्डीयदेशमें गज, अश्व आदिके स्वामी, सभामें प्रविष्ट उग्न यमदण्ड, गजराजके सुण्डादण्डको छिन्न-मिन्न करनेवाले तथा कालदण्डके समान शोभित बाहुवाले श्री दुर्लभ-सेनाचार्य हुए।।२९॥

तपस्याको ही कर्णभूषण माननेवाले श्रीमान श्रीषेण भट्टारक हुए ॥३०॥ दुर्वार्य दुर्वादियोंके गर्वरूपी पर्वतको चूर्ण करनेके लिये वक्रके समान दक्ष परिराज श्रीलक्ष्मीसेन भट्टारक हुए ॥३१॥

नवलक्ष धनुर्धरोंके स्वामी, दक्षिणके कर्नाटकीय सत्रह लाख राजाओंके मस्तकोंकी मणिमालाकी प्रभासे उद्भासित, मधुजलकी धारामें घुले हुए चरण-नखबिम्बवाले श्री सोमसेन भट्टारक हुए ॥३२॥

अलकेश्वरपुरके भरोच नगरमें राजेश्वरस्वामी यवनराजाओंमें श्रेष्ठ मोहम्मद बादशाहकी रक्षाकी समस्याकी पूर्तिसे तथा दृष्ट होनेसे अठारह वर्षकी अवस्थामें स्वर्गगामी श्री श्रुत्तवीर स्वामी हुए ॥३३॥

भभेरीपुरमें धनेक्वर भट्टसे भ्रष्टकर्म हुए अग्निमे फेके हुए यज्ञोपवीतादिके द्वारा जीते हुए ब्रह्मदेवके धर्मके सुखसे शुद्धान्तःकरण श्रीमान् धरसेनाचार्य हुए ॥३४॥

हाव, भाव, विश्रम और विलासकी शोभाके श्रृंगाररूपी भृङ्गीसे आर्लि-गित, बाल, मुग्ध और युवती नागरिक स्त्रियोंसे मन वचन कायसे मुक्त तथा नव प्रकारके ब्रह्मचर्यसे युक्त श्री देवसेन भट्टारक हुए ॥३५॥

अनेक शुभिचन्तक मनुष्यरूपी चातकके समूहको प्रसन्न करनेवाले मधुवात-की घारासे मुक्त नया शरीर बनानेवाले श्री देवसेन भट्टारक हुए ॥३६॥

उनके पट्टके उदयाचलके सूर्य, नित्यादि एकान्तचादियोंके प्रथम क्चनके खण्डनकारक, उग्र विस्तारवाले छहो दर्शनके स्थापनके आचार्य, छःतकेशास्त्रके स्वामी, दिल्ली-सिंहासनके अधिपति, सार्वभौभ, अभिमानयुक्त वादीरूप हाथीके लिये सिंहके समान त्रिकालक श्री सोमसेन आचार्य हए ॥३७॥

उनके पट्टकी वृद्धिसे पूर्ण चन्द्रमाके समान, अभिनववादी, संस्कृतके ज्ञाता प्राकृत और संस्कृत भाषाके स्वामी, वज्रपजरके तुल्य अंग, बंग, कॉलग, काश्मीर, कम्भोज, कर्नाटक, मगध, पाल, तुरल, चेरल और केरलके जीते हुए

विद्वानीसे सेवित वरणवारो श्री मूलसेन वृषभवश, पुष्करमञ्ख्या विख्याक्लीसें विराजमान गुणभद्र भट्टारक हुए ॥३८॥

जनके पट्टरूपी उदयाचलके सूर्य कर्नाटक देशमें स्थापित किये गये वर्मकी अमृतवयसि मेचके समान कठोर तपस्या करनेमें निपुण श्री वीरसेन मट्टारक हुए ॥३९॥

े अभिमानरहित तपस्यासे नष्ट रागवाले, अगादि विविध ग्रन्थ रचनेके पाण्डित्यके गर्वसे युक्त श्रीयुत्त वीर भट्टाग्क हुए ॥४०॥

उनके पट्टमें सर्वज्ञदेवके वचनामृतके स्वादसे सच्वे धर्मरूपी समुद्रको बढ़ानेके लिये चन्द्रमाके समान, अपने शरीरको कर्कश तकौंसे कमलके समान बनानेवाले तथा मदनको मथन करनेसे त्रिविध वैराग्यको प्रकट करनेवाले, भावी भाग्यशाली जनोंसे पूजित श्री माणिकसेन भट्टारक हुए ॥४१॥

इनके पट्टरूपी उदयाचलपर सूर्यके समान, अनेक शब्द, अर्थ तथा अन्वयका निष्चय करनेवाले, विद्वज्जन-सरोजके प्रस्फुटित करनेमें अत्यन्त पटु श्री गुणसेन मट्टारक हुए ॥४२॥

इसके बाद सभी विद्वज्जनोसे पूजित पादपद्मवाले और भव्यजनोंके चित्त-सरोजमें लक्ष्मीके समान निवास करनेवाले श्रो लक्ष्मीसेन भट्टारक हुए ॥४३॥

देवता तथा विविध जनोंके मनकुमुदको प्रकाशित करनेमें पूर्ण चन्द्रमाके समान, काव्य, न्याय, शास्त्रार्थं तथा वाग्मिता चतुर्विष्ठ पाण्डित्य-कलासे विराज्यान, यम, नियम और तपोबलसे साधित धर्मके भारको घारण करनेवाले और सभीको सुखसम्पन्न करनेवाले श्री सोमसेन भट्टारक हुए ॥४४॥

मिथ्यामतके तमका निवारण करनेवाले, माणिक्यरत्न तथा रत्नत्रयसे युक्त श्री माणिक्यसेन भट्टारक हुए ॥४५॥

आशीविष सर्पके लिये दुष्ट कर्कश्च महोरगके समान, मत्त हस्तीके लिये सिंहके समान तथा अनेक राजाओंसे पूजित चरणकमलवाले श्री गुणभद्र भट्टारक हुए।

उन्होंके पट्टपर जनरूपी कुमुदबनको विकसित करनेके लिये पूर्ण चन्द्रोदय-के समान, सुन्दर विलाससे बिनोदित त्रिभुवन स्थित विबुध-समूहके लिये चन्द्रमा-की किरणोंके समान, यशोधरसे दिङ्मण्डलको भी उज्ज्वल करनेवाले श्रीमान् अभिनव सोमसेन भट्टारक हुए ॥४७॥

उनके पट्टपर महामोहान्धकारसे ढके हुए, संसास्के जनसमूहको दुस्तर कैवल्यमार्गको प्रकाशित करनेमें दीपकके समान, दुईर्ष नैयायिक कषाद और

पट्टाबकी : ४२९

वैयाकरणोंके बृहत् कुम्भका उत्पाटन करनेमें उद्यत बुद्धिवाले भट्टारकवर्योंमें सूर्यके समान श्री जिनसेन भट्टारक हुए ।

उनके पट्टरूपी उदयाचलको प्रकाशित करनेके लिये सूर्यंके समान, श्री जिनेन्द्र भगवानके मुखसे विनिर्गत सप्तभङ्गी और नय आदिसे युक्त द्वादशांग रूपी समुद्रका वर्द्धन करनेके लिये पूर्ण चन्द्रमाके समान, अज्ञान और जड़तासे मुद्रित भव्यजनोंके चित्तसरोजको विकसित करनेवाले, अपने वचनकी रचना-चातुरीके आडम्बरसे बृहस्पतिको भी चमत्कृत करनेवाले, अपने गणाग्रवल्ली-को सींचनेके लिये धाराके समान, करोड़ों मुकुटवादियोंके राजराजेश्वर, काव्य-चक्रवर्ती श्री समन्तभद्र भट्टारक हुए ॥४९॥

श्रीमान् राजेश्वर गुरु वसुन्धराचार्य महावादियोंके पितामह, विद्वानोंमें चक्रवर्ती किंड्-किंड् (?) वाण परिग्रह विक्रमादित्य मध्याह्नके समय, कल्पवृक्षके समान, सेनगणके अग्रगण्य, पुष्करगच्छ-विरुदावलीसे विराजमान दिल्ली-सिंहासन-के अधिपित छत्रसेनकी तपस्याका अभ्युदय करनेवाली समृद्धिकी सिद्धिके लिये भव्यजनोके द्वारा किये गये जिनेश्वराभिषेकको सब लोग अवधारण करे ॥५०॥

### विरुदावली

"स्वस्ति श्रीजिननाथाय, स्वस्ति श्रीसिद्धसूरिणे (?) । स्वस्ति पाठकसाधुभ्यां, स्वस्ति श्रीगुरवे तथा ॥१॥ मगलं भगवानहंन् मंगलं सिद्धसूरयः। उपाध्यायस्तथा साधुर्जेनधर्मोऽस्तु मगलम् ॥२॥ सद्धर्मामृतवर्षहंषितजगज्जन्तुर्यथामभोधरः। स्थैर्यान्मेश्ररगाधताब्धिस्तिनसारोह्यपारक्षमः॥ दुर्वारस्मरवारिवाहपवनः शुम्भत्प्रभाभास्करः। चन्द्रः सौम्यतया सुरेन्द्रमहितो वीरः श्रियो वः क्रियात्॥३॥ स्वस्ति श्रीमूलसंघे प्रवरवलगणे कुन्दकुन्दान्वये च। विद्यानन्दिप्रबन्ध् विमलगुणयुतं मल्लिभूष मुनीन्द्रम्॥ लक्ष्मीचन्द्रं यतीन्द्रं विबुधवरनुतं वोरचन्द्रं स्तुवेऽहम्। श्रीमज्ज्ञानादिभूषं सुमतिसुस्तकरं श्रीप्रभाचन्द्रदेवम्॥४॥

श्री जिननाथ मगलमय हों, श्रीसिद्ध और सूरि मगलमय हों, उपाध्याय और साधु मंगलमय हों और श्री गुरु मंगलमय हों ॥१॥

भगवान् अर्हत मंगलमय हों, सिद्ध और आचार्य मंगलमय हो, उपाध्याय, साधु तथा जैनधर्म मंगलमय हो ॥२॥

सद्धमं (जैनधमं ) रूपो अमृतकी वृष्टिसे जगत्के जीवोंको हर्षित करने वाले, अतएव मेघके समान, स्थिरतामें मेरु पर्वतके समान, अगाधतामें समुद्रके समान, संसारके सारका ठहापोह करके पार जानेमें समर्थ, दुर्दमनीय कामदेव रूपो मेघमण्डलके लिए पवनस्वरूप, शुभ्र-दीप्तिके कारण सूर्यके समान, सौम्यता-के कारण चन्द्रमाके समान और देवताओंके अधिपति इन्द्र द्वारा पूजित (वे मगवान) वीर आप लोगोंका कल्याण करें ॥३॥

मंगलमय श्री मूलसंघमें श्रेष्ठ बलात्कारगणमें और कुन्दकुन्दकी शिष्य परम्परामें विद्यानन्दीके श्रेष्ठ बन्धु, शुभ गुणोंसे युक्त मल्लिमूषण मुनीन्द्रकी, लक्ष्मीचन्द्र यतीन्द्रकी, देवताओंसे बन्दित वीरचन्द्रकी और ज्ञान आदि गुणोंसे भूषित, सुमति तथा सुख देनेवाले श्रीप्रभाचन्द्रदेवकी मैं स्तुति करता हूँ ॥४॥

स्वस्ति श्रीवीरमहावीरातिवीरसन्मतिवर्द्धमानतीर्धंकरपरमदेववदनारिवन्द-विनिर्गतिदिव्यध्विनप्रकाशनप्रवीणश्रीगौतमस्वामीगणधरान्वयश्रुतकेविलश्रीमद्भद्भ-बाहुयोगीन्द्राणां श्रीमूलसंघसंजिनतनिदसंघप्रकाशबलात्कारगणाग्रणीपूर्वापरांश-वेदिश्रीमाघनिन्दिभट्टारकाणां तत्पट्टकुमुदवनिवकाशनचन्द्रायमानसकलिखान्ता-दिश्रुतसागरपारंगतश्रीजिनचन्द्रमुनीन्द्राणाम् ॥१॥

ॅतत्पट्टोदयाद्विदिवाकरश्रीएलाचार्यगृध्यपिच्छवक्रग्रीवपद्मनिन्दिकुन्दकुन्दाचार्य-वर्य्याणाम् ॥२॥

दशाध्यायसमाक्षिप्तजैनागमतत्त्वार्थसूत्रसमूह-श्रीमदुमास्वातिदेवानाम् ॥३॥ सम्यक्दर्शनज्ञानचारित्रतपक्ष्चरणविचारचातुरीचमत्कारचमत्कृतचतुरवरनि-करचतुरशीतिसहस्रप्रमितिवृहदाराधनासारकर्तृंश्रीलोहाचार्याणाम् ॥४॥

अष्टादशवर्णविरचितप्रबोधसारादिग्रन्थश्रीयशःकीर्तिमुनीन्द्राणाम् ॥५॥ कुन्देन्दुहारतुषारकाशसकाशयशोभरभूषितश्रीयशोनन्दीश्वराणाम् ॥६॥

मगलमय श्रीवीर, महावीर, अतिवीर, सन्मति, वर्द्धमान, तीर्थकर परमदेवके मुखारिवन्दसे निकली हुई दिव्य वाणीको प्रकाशित करनेमे निपुण श्री गौतम-स्वामी गणधरके शिष्य श्रुतकेवली श्री भद्रवाहु योगीन्द्रके श्रीमूलसंघसे उत्पन्न निन्दसघका प्रकाशस्वरूप बलात्कारगणमें अग्रेसर तथा पूर्व एवं अपर अंशको जाननेवाले श्रीमाघनन्दी भट्टारकके और उनके पट्टरूपी कुमुदवनको विकसित करनेवाले चन्द्रस्वरूप सम्पूर्ण सिद्धान्त आदि आगमरूपी समुद्रके पारंगत श्री जिनचन्द्र मुनीन्द्रके ॥१॥

उनके पट्टरूपी उदयाचलपर उदित सूर्यके समान श्री एलाचार्य, गृध्र-पिच्छ, वक्रग्रीव, पद्मनन्दी और कुन्दकुन्दाचार्यवरोंके ॥२॥

पट्टांबली : ४३१

जैनागमके सारको दश अध्यायोंमें "तत्त्वार्थसूत्र"के रूपमें प्रस्तुत करनेवाले श्रीमान् उमास्वातिदेवके ॥३॥

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्षारित्र, सम्यक् तपस्या और विचारचातुर्यके वमत्कारसे चतुर लोगोके समूहको चमत्कृत करनेवाले चौरासी हजार क्लोक परिमित्त 'वृहदाराधनासार'की रचना करनेवाले श्री लोहाचार्यके ॥४॥

अष्टादश वर्णों द्वारा 'प्रबोधसार' आदि ग्रन्थोंके रचयिता श्री यशःकीर्ति मुनिवरके ॥५॥

इन्दु, कुमुदकी माला, तुषार (हिम ) और काश नामक तृणके समान स्वच्छ यशःपुञ्जसे भूषित श्रीयशोनन्दीश्वरके ॥६॥

जैनेन्द्रमहाव्याकरणक्लोकवार्तिकालङ्कारादि (?) महाग्रन्थकत् णां श्रीपूज्य-पाददेवानाम् ॥७॥

सम्यग्दर्शनगुणगणमण्डितश्रीगुणनन्दिगणीन्द्राणाम् ॥८॥ परवादिपर्वतवज्ञायमानश्रीवज्ञनन्दियतौश्वराणाम् ॥९॥ सकलगुणगणाभरणभूषितश्रीकुमारनन्दिभट्टारकाणाम् ॥१०॥

निखिलविष्टपकमलवनमार्तण्डतपःश्रीसंजातप्रभादूरीकृतदिगन्धकारसिद्धान्त-पयोधिशशधरमिथ्यात्वतमोविनाशनभास्करपरवादिमतेभकुम्भस्थलविदारण-सिंहानां श्रीलोकचन्द्रप्रभाचन्द्रनेमिचन्द्रभानुनन्दिसिंहनन्दियोगीन्द्राणाम् ॥११॥

आचाराङ्गादिमहाशास्त्रप्रवीणताप्रतिबोधितभव्यजननिकरस्याद्वादसमुद्र-समुत्थसदुपन्यासकल्लोलाघःपातितसौगत-सांख्य-दौव-वैशेषिक - भाट् टचार्वाकादि-गजेन्द्राणा श्रीमद्वसुनन्दिवीरनन्दि रत्ननन्दिमाणिक्यनन्दिमेघचन्द्रशान्तिकीर्तिमेश-कीर्तिमहाकीर्तिविष्णुनन्दिश्रीभूषणशीलचन्द्रश्रीनन्दिदेशभूषणानन्तकीर्तिधर्मनन्दि-विद्यानन्दिरामचन्द्र रामकीर्तिनिर्भयचन्द्रनागचन्द्रनयनन्दिहरिचन्द्रमहीचन्द्रमाधव-चन्द्रलक्ष्मोचन्द्रगुणचन्दवासवचनद्रगणीन्द्राणाम् ॥१२॥

जैनेन्द्र महाव्याकरण और क्लोकवातिकालकार (?) आदि महान् ग्रन्थोंके रचियता श्रीपूज्यपाददेवके ॥७॥

सम्यक्दर्शनकी गुणराशिसे भूषित श्रीगुणनन्दो गणीन्द्रके ॥८॥ परवादीरूप पर्वतोंके लिए वज्रके समान श्रीवज्रनन्दी यतीन्द्रके ॥९॥ सकलगुणसमूहरूपी आभरणोंसे अलंकृत श्रीकुमारनन्दी भट्टारकके ॥१०॥

सम्पूर्ण संसार-रूप कमलवनको विकसित करनेमें सूर्यके समान, तपस्याकी छिबसे उत्पन्न प्रभाद्वारा सभी दिशाओंके अन्धकारको दूर करनेवाले, सिद्धान्त-समुद्रको पुष्टि करनेमें चन्द्रमास्वरूप, मिथ्यास्वरूपी अन्धकारको दूर करनेके

विने तुर्य तुस्य, परवाविमोंके सिद्धान्ताक्यी हाथीके मस्तकको विदीर्ण करनेमें सिहके समाय श्री ठोकचन्द्र, प्रभाचन्द्र, नेमिचन्द्र, भानुनन्दी और सिहनन्दी मोगीन्द्रोंके ॥११॥

काचारांग आदि महाशास्त्रींकी प्रवीणता द्वारा भव्यजनोंको प्रतिकृषित करनेवाले, स्याद्वावरूपी समुद्रकी उत्ताल तरंगरूपी सद्युक्त द्वारा सौगत सांख्य-शेव-वैशेषिक-भाट्ट (मीमांसक) और चार्वाक आदि गजेन्द्रोंको नीचे पिरानेवाले श्री वसुनन्दी, वोरनन्दी, रत्ननन्दी, माणिक्यनन्दी, मेघचन्द्र, शान्तिकीर्ति, मेरकोर्ति, महाकीर्ति विष्णुनन्दी, श्रीभूषण, शोलचन्द्र, श्रीचन्द्री, देशभूषण, अनन्तकीर्ति, धर्मनन्दी, विद्यानन्दी, रामचन्द्र, रामकीर्ति, निर्भयचन्द्र, नागचन्द्र, नयनन्दी, हरिचन्द्र, महीचन्द्र, माधवचन्द्र, लक्ष्मीचन्द्र, गुणचन्द्र, वासवचन्द्र और लोकचन्द्र गणीन्द्रोंके ॥१२॥

सुरासुरखेचरनरनिकरचिंचतचरणाम्भोष्हाणां श्रुतकीतिभावचन्द्रमहाचन्द्र-मेघचन्द्रब्रह्मनन्दिशिवनन्दिविश्वचन्द्रस्वामिभट्टारकाणाम् ॥१३॥

दुर्धरतपश्चरणवज्राग्निदग्धदुष्टकम्मंकाष्ठानां श्रीहरिनन्दिभावनन्दिस्वर-कोत्तिविद्याचन्द्ररामचन्द्रमाघनन्दिज्ञाननन्दिगङ्गकीर्तिसहकीर्तिहेमकीर्तिचारकीर्ति-नेमिनन्दिनाभिकीर्तिनरेन्द्रकीर्तिश्रीचन्द्रपद्मकीर्तिपूज्यभट्टारकाणाम् ॥१४॥

सकलतार्किकचूडामणिसमस्तशाब्दिकसरोजराजितरणिनिखिलागमनिपुण-श्रीमदकलञ्जूचन्द्रदेवानाम् ॥१५॥

ल्राज्यलोलालक्षितगात्रत्रैविद्याविलासिवनोदितित्रभुवनोदरस्यविबुध-कदम्बचन्द्रकरिनकरसिन्नभयशोभरसुधारसधर्वालतिदग्मण्डलानां श्रीललितकीर्त्ति-केशवचन्द्रचारुकीर्त्यभयकीर्तिसुरिवर्याणाम् ॥१६॥

देवता, राक्षस, खेचर और मनुष्यों द्वारा पूजित चरणकमलवाले श्रुतिकीर्ति, भावचन्द्र, महाचन्द्र, मेघचन्द्र, ब्रह्मनन्दी, शिवनन्दी और विश्वचन्द्र स्वामी भट्टारकोंके ॥१३॥

अत्यन्त कठिन तपस्यारूपी बज्जाग्नि द्वारा बुरे कर्मरूपी काष्ठको जला चुकनेवाले हरिनन्दी, भावनन्दी, स्वरकीर्त्तां, विद्याचन्द्र, रामचन्द्र, माघनन्दी, ज्ञाननन्दी, गङ्गकीर्त्तां, सिंहकीर्त्तां, चारकीर्त्तां, नेमिनन्दी, नाभिकीर्त्तां, नरेन्द्र-कीर्त्तां, श्रीचन्द्र और पद्मकीर्तां पूज्य भट्टारकोंके ॥१४॥

सभी तार्किकोंके शिरोभूषण, समस्त वैयाकरणरूपी कमलोंके लिए सूर्षे और सम्पूर्ण आगममें निपुण श्रीअकलकुचन्द्रदेवके ॥१५॥ मञ्जूल लावण्यपूर्ण शरीरवाले, तीनों विद्याशिक विलाससे निभूवनके विद्यार्थोंको बानन्दित करनेवाले और चन्द्रकिरणोंके समान स्वच्छ यथा पुञ्जे रूपी सुधारससे दिशाओंको समुज्ज्वल करनेवाले श्री ललितकीर्ति, केसदचन्द्र, चाइकीर्त्ति और अभयकीर्ति आचार्यवरोंके ॥१६॥

जाप्रज्जिनेन्द्रसिद्धान्तसमशत्रुमित्रप्रेयोरसाकुलितसिहगजादिसेव्यानां श्रीवसन्त-क्रीत्तिंश्रीवादिचन्द्रविशालकीत्तिंशुभकीर्तियतिराजानाम् ॥१७॥

ः राजाधिराजगुणगणविराजमानश्रीहम्मीरभूपालपूजितपादपद्मसैद्धान्तिकसंयम-समुद्रचन्द्रश्रीधर्मचन्द्रभट्टारकाणाम् ॥१८॥

तत्पदाम्बुजभानुस्याद्वादवादिवादीश्वरश्चीरत्नकीतिंपुण्यमूर्तीनाम् ॥१९॥

महावादवादीश्वरवादिपितामह-प्रमेयकमलमार्तण्डास्चनेकग्रन्थविधायक-श्रीमहा-पुराणस्वयम्भूसप्त(?)भिक्तपरमात्मप्रकाशसमयसारादिसूत्रव्याख्यानसर्ज्जनसंजात-कोविदसभाकीर्त्तिभट्टारकाणां श्रीमत्प्रभाचन्द्रभट्टारकाणाम् ॥२०॥

अनेकाध्यात्मशास्त्रसरोजषण्डविकासनमार्तण्डमण्डलयथास्यातचारित्रसुविघा-्नसन्तोषिताखण्डलानां श्रीपद्मनन्दिदेवभट**्**टारकाणाम् ॥२१॥

त्रैविद्यविद्वज्जनशिखण्डमण्डलीभवत्कायधर(?)कमलयुगलावन्तीदेशप्रतिष्ठो-पदेशकसप्तशत-कुटुम्ब-रत्नाकरज्ञातिसुश्रावकस्थापकश्रीदेवेन्द्रकीर्तिशुभकीर्ति-भट्टारकाणाम् ॥२२॥

श्री जिनेन्द्रके सिद्धान्तोंको जाग्रत करनेवाले, शत्रु, मित्र और उदासीन सबको प्रीतिरससे वशीभूत करनेवाले एवं सिंह, हाथी आदिसे सेव्य श्रीवसन्त-कीर्त्ति, श्रीवादिचन्द्र, विशालकीर्त्ति और शुभकीर्ति यतिवरोंके ॥१७॥

राजाओं के राजा और गुणोंसे अलंकृत श्री हम्मीरराजा द्वारा पूजित्तचरण-कमलवाले और सिद्धान्तसम्बन्धी संयमरूपी समुद्रको सम्बृद्ध करनेवाले चन्द्रमाके समान श्री धर्मचन्द्र भट्टारकके ॥१८॥

उनके पदाब्जोंको प्रफुल्लित करनेवाले सूर्यस्वरूप, स्याद्वाद-वादियोंके प्रमुख पुण्यमूर्त्ति रत्नकीर्त्तिके ॥१९॥

महावाद-वादीश्वर, वादि-पितामह, प्रमेयकमलमार्तण्ड आदि अनेक ग्रन्थोंके रचिता, श्रीमहापुराण, स्वयम्भू, सप्त (?) भिक्त, परमात्मप्रकाश और समयस्मार आदि सिद्धान्त-ग्रन्थोंकी व्याख्या करनेवाले परम शास्त्रज्ञ समाकीर्ति भट्टारक (?) और श्रीप्रभाचन्द्र भट्टारकके ॥२०॥

अनेक अध्यात्मधास्त्रस्यां कमलसमूहको विकसित करनेवाले सूर्यस्वस्य, यथास्थातचारित्रके विधान द्वारा देवेन्द्रको प्रसन्त करनेवाले श्रीपदानन्दिदेव महारकके ॥२१॥

तीनों विद्याओं काताओं में शिरीभूषण-स्वरूप, मण्डलाकार परिवेष्टित संसारियोंद्वारा सेवित युगल (चरण) कमलबाले (?), अवन्तीदेशकी (मूर्ति) प्रतिष्ठामें उपदेश देनेवाले सातसी परिवार-रूपी समृद्रके अन्तर्गत ज्ञाति-सुश्रावकोंके उद्धारक श्रीदेवेन्द्रकीत्ति और शुमकीत्ति भट्टारकोंके ॥२२॥

तत्पट्टोदयसूर्याचार्यवर्यनविषयह्यचर्यपविश्वचर्यामन्दिरराजाधिराजमहामण्डलेश्वरव्रजांगगंगजयसिंह्ल्याघनरेन्द्राविपूजितपादपद्मानां, अष्टशाखाप्राग्वाटवंशावतंसानां, षड्भाषाकविचक्रवित्तिभुवनतल्ल्याप्तविशदकीर्तिविश्वविद्याप्रासादसूत्रचारसद्बद्धाचारिशिष्यवरसूरिश्रीश्रुतसागरसेवितचरणसरोजानां, श्रीजिनयात्राप्रतिष्ठाप्रासादोद्धरणोपदेशनंकदेशभव्यजीवप्रतिबोधकानां, श्रीसम्मेदगिरिचम्पापुरीउज्जयन्तगिरिक्षक्षयवटमादीश्वरदीक्षासर्वसिद्धक्षेत्रकृतयात्राणां,
श्रीसहस्रकूटजिनबिम्बोपदेशकहरिराजकुलोद्योतकराणां, श्रीरविनन्दिपरमाराघ्यस्वामिभट्टारकाणाम् ॥२३॥

तत्पट्टोदयाचलबालभास्करप्रवरपरवादिगजयूथकेसरिमण्डपगिरिमन्त्रवाद-समस्याप्तचन्द्रपुर्विकटवादिगोपदुर्गमेघाकर्षणभिवकजनसस्यामृतवाणिवर्षणसुरेन्द्र-नागेन्द्रादिसेवितचरणारविन्दानां, मालवमुलतानमगघमहाराष्ट्रगौडगुर्ज्जरोगवंग-तिलंगादिविविघदेशोत्थभव्यजनप्रतिबोधनपटुवसुन्धराचार्यग्यासदीनसभामध्य-प्राप्तसम्मानश्रीपद्मावत्युपासकानां श्रीमल्लिभूषणभट्टारकवर्य्याणाम् ॥२४॥

उनके पट्ट पर उदित सूर्यके समान, आचार्यप्रवर, नौ प्रकारके ब्रह्मचर्य द्वारा चारित्ररूपी मन्दिरको पिवत्र करनेवाले, राजाधिराज महामण्डलेश्वर-वज्रांग, गंग और जयसिंह इन श्रेष्ठ राजाओं द्वारा पूजित चरणकमलवाले, अष्टशाख प्राग्वाट् वंशमें उत्पन्न, छः भाषाओंमें कविसम्राट्, पृथ्वीतलपर विस्तृत स्वच्छ कीत्त्वाले; अखिल विद्याओंके प्रासादके सूत्रधार, पूर्ण ब्रह्मचारी शिष्य-श्रेष्ठ सूरी श्री श्रुतसागरजी द्वारा सेवित चरणकमलवाले, श्री जिन-यात्रा, प्रतिष्ठा और मन्दिरोद्धारके उपदेशों द्वारा मुख्य मुख्य देशोंके मच्य जीवोंको उद्बोधित करनेवाले, श्रीसम्मेदिगिरि, चम्पापुरी, उज्जयंतिगिरि, आदीश्वरदीक्षास्थान, अक्षयवट, और सभी सिद्धक्षेत्रोंकी यात्रा करनेवाले, श्री सहस्रकूट जिनबिबोपदेशक एवं हरिवंशको उद्भासित करनेवाले श्रीरविनन्दी नामक परम-आराष्ट्य स्वामी भट्टारकके ॥२३॥

पट्टाबली : ४३५

जनकी पट्ट (गद्दी) रूपी उदयाचलपर जगतेवाले प्रातःकालिक सूर्यके समान, अत्यम्त श्रेष्ठ अन्यमतवादीरूपी हाश्रियोके समूहके लिए सिहस्वरूप, मण्डपगिरि (मांडलगढ़) के मन्त्रवाद समस्यामें चन्द्रमाकी पवित्रता प्राप्त करनेवाले, विकट परवादीरूप गोपोंके (अजय) दुर्णको अपनी प्रखर बृद्धिसे वशमें करनेवाले, भव्यजनरूपी फसलपर अमृत समान वाणीकी वर्षा करनेवाले, देवेन्द्र और नागेन्द्रसे सेवित चरणकमलवाले, मालव-मुलतान-मगध-महाराष्ट्र-सौराष्ट्र-गौड-अग-बंग-आन्ध्र आदि विविध देशोंके भव्यजनोंको उपदेश देनेमें निपुण, भूमण्डल भरके आचार्य, गयासुद्दीनकी सभामें सम्मान प्राप्त करनेवाले और श्रीपद्मावतोदेवीके उपासक श्रीमल्लिभूषण महाभट्टारकके ॥२४॥

तत्पट्टकुमुदवनविकासन्दारत्सम्पूर्णंचन्द्रानां, जैनेन्द्रकौमारपाणिन्यमरक्षाक-टायनमुग्धबोधादिमहाव्याकरणपरिज्ञानजलप्रवाहप्रक्षालितानेकशिष्यप्रशिष्यक्षेमुखी-संस्थितशब्दाज्ञानजम्बालानामनेकतपश्चरणकरणसमुत्थकीत्तिकलापकिलतरूपला-वण्यसौभाग्यभाग्यमण्डितसकलशास्त्रपठनपाठनपण्डितविविधजीर्णनृतनस्फुटितप्रा-सादविधायकश्रीमञ्जिनेन्द्रचन्द्रबिम्बप्रतिष्ठादिमहामहोत्सवकारकाणां तिगल-(?) तौलवित्तलगकन्नड (?) कर्णाटभोटादिदेशोत्पन्ननरेन्द्रराजाधिराजमहाराज-राजराजेश्वरमहामण्डलेश्वरभैरवरायमिललरायदेवरायबंगरायप्रमुखाष्टादशनरप-तिपूजितचरणकमलश्रुतसागरपारंगतवादवादीश्वरराजगुरुवसुन्धराचार्यभट्टारक-पदप्राप्तक्षीवीरसेनक्षीविशालकीत्त्रिमुखशिष्यवरसमाराधितपादपद्मानां, श्री-मललक्ष्मीचन्द्रपरमभट्टारकगुरूणाम् ॥२५॥

उनके पट्टूरूपी कुमुदवनको विकसित करनेके लिए शरद्ऋतुके पूर्ण चंद्रमाके समान जैनेन्द्र, कौमार, पाणिनि, अमर, शाकटायन, मुग्धबोध आदि महाव्याकरणके परिज्ञानरूपी जल-प्रवाहसे अनेक शिष्य-प्रशिष्योंकी बुद्धिमें स्थित
शब्दसम्बन्धी अज्ञानरूपी पंकको धो देनेवाले, विविध तपस्याओंके द्वारा प्रसारित यशःसमूहवाले और रूपलावण्यसे भूषित तथा सौभाग्यसे मण्डित, सभी
शास्त्रोंके पठन-पाठनमें पंडित, अनेक पुराने तथा नये टूटे-फूटे मन्दिरोके उद्धारक् श्रीजिनेन्द्रकी प्रतिभा-प्रतिष्ठा आदि बड़े-बड़े उत्सवोंके करनेवाले, तौलवआन्ध्र-कर्णाट-लाट-भोट आदि देशोंके नरेन्द्र-राजाधिराज-महाराज-राजराजेश्वरमहामण्डलेश्वर भैरवराय-मल्लिराय-देवराय-बगराय इत्यादि अठारह राजाओंसे
पूजित चरणकमलवाले, शास्त्ररूपी सागरके पारंगत, वादियोंके ईश्वर, राजाओंके गुरु, भूमण्डलके आचार्य, भट्टारकपदको प्राप्त श्रीवीरसेन, श्रीविशालकीर्त्ति
प्रभृति शिष्यों द्वारा आराधित चरणकमलवाले श्रीलक्ष्मीचन्द परम भट्टारकके ॥२५॥

त्तवं सम्बद्धन्तम् वर्णस्य प्रदेशनिक्वलोकहृद्य रञ्जनमहात्रतिपुरन्दराणां, नवसहस्रमुखदेशावि राजावि राजमहाराजशीकजु नजीवराजसमामध्यप्राप्तसम्मान्नामां, वोङ्गवर्षपर्यन्तसाकपाकपक्वास्त्राण्डोकजु नजीवराजसमामध्यप्राप्तसम्मान्नामां, वोङ्गवर्षपर्यन्तसाकपाकपक्वास्त्राण्डोकराज्ञात्वार्षाद्वस्त्रान्। वर्षितानां, दुरचारादिसर्वगर्वपर्वतन् रोकरणव ज्ञायमानप्रथमवचनखण्डनमण्डितानां, व्याकरणप्रमेषकमलमातिण्डक्वलेलकृतिसारसाहित्यसंगीतसकलत्रकृष्टिद्धान्तागम-शास्त्रसमुद्धपारंगतानां, सकलमूलोत्तरगुणमणिमण्डितविबुधवरश्रोवीरचन्द्रमद्धार-काणाम् ॥२६॥

तत्पट्टोदयाद्विदिनमणिनिखिलविपश्चिच्चकचूडामणिसकलभव्यजनहृदयकुमु-दवनविकासनरजनीपतिपरमजैनस्याद्वादनिष्णातशुद्धसम्यक्तवजनजातगताभिमानि-मिथ्यावादिमिथ्यावचनमहीघरश्यः क्षुशातनप्रचण्डविद्युद्दण्डानां, संस्कृताद्यष्टमहा-भाषाजलवरकरणछटासन्तर्प्यितभव्यलोकसारंगाणां, चतुरशित्तिवादविराजमान-प्रमेयकमलमार्तग्डन्यायकुमुदचंद्रोदयराजवात्तिकालंकाररलोकवात्तिकालंकारा-प्तपरीक्षापरीक्षामुखपत्रपरीक्षाष्टासहस्री-प्रभेयरत्नमालादिस्वमत्तप्रमाणशराधर-मणिकण्ठिकरणावलीवरदराजीचिन्तामणिप्रमुखपरमतप्रकरणैन्द्रचान्द्रमाहेन्द्र-जैनेन्द्रकाशकृत्स्नकालापकमहाभाष्यादिशब्दागमगोम्मटसारत्रेलोक्यसारलब्धिसार-क्षपणसारजम्बुद्वीपादिपंचप्रज्ञप्तिप्रभृतिपरमागमप्रवीणानामनेकदेशनरनाथनरपति-तुरंगपतिगजपतियवनाधीश्वसभासम्प्राप्तसम्मानशीनेमिनाथतीथंकरकल्याण-पवित्रश्रीउज्जयन्तशत्रुंजयतु गीगिरिच्लगिर्य्यादिसिद्धक्षेत्रयात्रापवित्रीकृतचरणानाः-मंगवादिभंगशील-कालिंगवादिकपूरकालानलकाश्मी रवादिकदलीकृपाण-नेपालवादि-शापानुग्रहसमर्थ-गुर्जरवादिदत्तदण्ड-गोडवादिगण्डमेरुदण्डदत्तदण्ड-हम्मीरवादिब्रह्म-राक्षस-चोलवादिहल्लकल्लोलकोलाहल-द्राविडवादित्राटनशील-तिलंगवादिकलक-कारि-दुस्तरवादिमस्तकशूल-कोंकणवादिवरोत्वातमूल-व्याकरणवादिमर्दित-मरट्ट-तार्किकवादिगोधूमधरद्र-साहित्यवादिसमाजसिंहज्योत्तिष्कवादिभूणी (?) त्रालह-मन्त्रवादियन्त्रगोत्रतन्त्रवादिकलप्रकुचकुम्भनिवोल (?) रत्नवादियत्नकारसमस्ता-नबद्यविविधविद्याप्रासादसूत्रधाराणां, सकलसिद्धान्तवेदिनिग्रंन्याचार्यवर्योशिष्य-श्रीसुमतिकीत्तिस्वपरदेशविंख्यातशुभमूर्तिश्रीरत्नभूषणप्रमुखसूरिपाठकसाधुसंसेवि-तचरणसरोजानां, कलिकालगौतमगणेधराणां, श्रीमूलसंघसरस्वतीगच्छप्रांगार-हाराणां, गच्छाचिराजभट्टारकवरेण्यपरमाराध्यपरमपुज्यभट्टारकश्रीज्ञानभूषणगृरू-णाम् ॥२७॥

उनके दशके मूषण, कामदेवरूपी सर्पके गर्वको चूर करनेवाले, अखिल लोकके हृदयको बानन्दित करनेवाले, महावृतिश्वेष्ठ, नवसहस्र प्रधान देशोंके अधिपृतियोंके अधिपृति महाराज श्रीअर्जुनकी राजसभामें सम्मान पानेवाले,

पट्टावली : ४३७

सोलह वर्षं तक शाक-पाक, पक्वास्त, शालीका भात और वी आदि रसयुक्त लाहारको छोड़नेवाले, दुष्वारादि (?) के सम्पूर्ण गर्वस्थी पर्वतको चूर्णं करनेमें वक्षके सहश्च, प्रथम-वचनका खंडन करनेमें पंडित, व्याकरण-प्रमेयकमलमार्त्ण्ड-छंद-अलङ्कार-सार-साहित्य-संगीत-सम्पूर्ण-तर्क-सिद्धान्त और आगमशास्त्रस्थी समुद्रके पारंगत, सम्पूर्ण मूलोत्तरगुणरूपी मणियोंसे भूषित, विद्वानोंमें श्रेष्ठ श्रीवीरचन्द्र मट्टारकके ॥२६॥

उनके पट्ट (गही) रूपी उदयाचलपर उदित सूर्यके समान, सम्पूर्ण विद्व-न्मण्डलीके चुड़ामणि, सभी भव्यजनोंके हृदयरूपी कुमुद-वनको विकसित करनेके लिए रजनीपति, परम जैन स्याद्वादमें निष्णात, शुद्ध सम्यक्त्वको प्राप्त, जात और मृत (?) अभिमानी मिथ्यावादियोंके मिथ्यावचनरूपी महीघरों (पर्वतों) के प्रांगको तोड़नेमें प्रचंड विद्युत्दण्डके सदृश, संस्कृत आदि बाठ महाभाषारूपी जलधरहेतुक छटाद्वारा भव्यजनरूपी मयूरादि पक्षियोंको तृष्त करनेवाले, चौरासी वादियोंमे विराजमान, प्रमेयकमलमार्त्तण्ड-न्यायकूमृदचन्द्रोदय-राजवार्तिकालं-कारवलोकवात्तिकालंकार-आप्तपरीक्षा-परीक्षामुख-पत्रपरीक्षा-अष्टसहस्री- प्रमेय-रत्नमाला आदि अपने मतके प्रमाणरूपी चन्द्रमणिको कण्ठमें धारण करनेवाले. किरणावली-वरदराज-चिंतार्माण प्रभृति परमत्तमें, ऐन्द्र, चान्द्र, माहेन्द्र, जैनेन्द्र काश,कुत्स्न, कापालक और महाभाष्यादि शब्दशास्त्रमें, गोम्मटसार, त्रेलोक्यसार, लब्धिसार, क्षपणसार और जम्बूद्वीपादि पंचप्रज्ञप्ति-प्रभृति परम आगमशास्त्रोंमें प्रवीण, अनेक देशोंके नरनाथ, नरपति, अश्वपति, गजपति और यतन अधि-पतियोंकी सभाओंमें सम्मान प्राप्त करनेवाली, श्रीनेमिनाथ तीर्थंकरके कल्याणसे पवित्र किये हुए, श्री उज्जैयन्त, शत्रुं जय, तुं गीगिरि, चलगिरि आदि सिद्धक्षेत्रीं-की यात्रासे अपने चरणोंको पवित्र किये हुए, अंगदेशके वादियोंको भग्न करने-वाले, कॉलंग देशके वादीरूपी कपूरके लिए भयंकर अग्निके समान, काश्मीरके वादीरूपी कदलीके लिए तलवारके समान, नेपालके वादियोंको शाप और अनु-ग्रह करनेकी शक्ति रखनेवाले, गुजरातके वादिओंको दण्ड देनेवाले, गौड़ (बंगालका हिस्सा) के वादीरूपी गंडमेरुदण्ड पक्षीको दण्ड देनेवाले, हम्मीर (राजा) के वादियोंके लिए ब्रह्मराक्षसके सहश, चोलके वादियोंमें महान् कोलाहल मचानेवाले, द्रविड वादियोंको त्राटन देनेवाले, तिलंगवादियोंको लांछ्ति करनेवाले, दुस्तर (कठिन) वादियोंके लिए मस्तकशूल रोगके समान, कोंकण देशके वादियोंके लिये उत्कट वातमूल रोगके समान, व्याकरण शास्त्रके वादियोंको चकनाचुर करनेवाले, तर्कशास्त्रके वादियोंको गेहँका आटा बनानेवारु , साहित्यके वादि-समाजके लिए सिंहसदृश, ज्योतिषके वादियोंको भूमिसात् करनेवाले, मंत्रवादियोंको यन्त्र (कोल्ह्) में डालनेवाले,

तंत्रवादियोंकी कारते विदीणं करनेवाले, रत्नवादियोंका अस्व करनेवाले, संसूर्णं निर्दोष विविध विकास्पी आसाद (भवन) के सूत्रधार, सभी सिद्धान्तीकी वानने वाले, जैनावार्यप्रवर, शिष्य थी सुमतिकीति, अपने और दूसरे देशोंमें प्रसिद्ध सुममृत्ति श्रीरत्नभूषण प्रमृति सूरि, पाठक और साधुओंसे सेवित वरण-कमल्वाले तथा कलिकालके लिए गौतम गणधर-स्वरूप, श्रीमूलसंघ सरस्वतीगच्छके म्युजारहार-सहस गच्छाधिराज महारकोंमें श्रेष्ठ, परम आराध्य और परम पूज्य महारक श्री ज्ञानभूषण गुरुवरके।।२७।।

तत्पट्टकुम्दननिकासनिकादसम्पूर्णपूर्णिमासारशरच्चन्द्रायमानानां किष्णयः कवादिवाग्मिचतुर्विषविद्वज्जनसभासरोजिनीराजहंससन्निभानां, सारसामुद्विक-शास्त्रोक्तसकललक्षणलक्षितगात्राणां, सकलमूलोत्तरगुणगणमणिमण्डितानां, चतु-विषश्रीसंघहृदयाह् लादकराणां, सौजन्यादिगुणरत्नरत्नाकराणां, संघाष्टकमार- भुरंघराणां, श्रीभद्रायराजगुरुवसुन्धराचार्यमहावादिपितामहसकलविद्वज्जनचक्र-वित्वकुडीकुडीयमाण (?) परगृहविक्रमादित्यमध्याह्मकल्पवृक्षवलात्कारगणविरुदा-वलीविराजमानिङल्लीगुर्जरादिदेशसिंहासनाधीश्वराणां-श्रीसरस्वतीगच्छश्रीवला-त्कारगणाग्रगण्यपाषाणघटित्तसरस्वतीवादनश्रीकुन्दकुन्दाचार्यान्वयमट्टारकश्री-विद्यानन्दश्रीमल्लिभूषणश्रीमल्लक्ष्मीचन्द्रश्रीवीरचन्द्रसाम्प्रतिकविद्यमानविजय-राज्ये श्रीज्ञानभूषणसरोजचञ्चरीकश्रीप्रभाचन्द्रगुरूणाम्।।२८॥

तत्पट्टकमलवालभास्करपरवादिगजकुम्भस्यलविदारणसिंह-स्वदेशपरदेशप्रसि-द्धानां, पंचिमथ्यात्विगिरिश्चंगशात्तनप्रचण्डविद्युद्ण्डानां, जंगमकल्पद्गुमकलिकाल-गौतमावताररूपलावण्यसौभाग्यभाग्यमण्डितजिनवचनकलाकौशल्यविस्मापिता-खण्डलमहावादवादीश्वरराजगुरुवसुन्धराचार्यहुवडकुलश्चंगारहारभट्टारकश्चीम-द्वादिचन्द्रभट्टारकाणाम् ॥२९॥

उनके पट्टल्पी कुमुदवनको विकसित करने लिए स्वच्छ शरद्कालीनपूणिमा-के चन्द्रमाके समान, किव-गमक-वादी-वाग्मिक इन चारों प्रकारके विद्वानोंकी सभारूपी सरीजिनीके राजहंसके सहश, सामुद्रिक शास्त्रमें कथित सभी शुम लक्षणोंसे युक्त शरीरवाले, सम्पूर्ण मूलोत्तर गुण-गणियोंसे अलंकृत, चारों प्रकारके संघोंके हृदयाह्मादक, सीजन्य आदि गुणरत्नोंके सागर, संघाष्टकके आरकी धुरीको घारण करनेवाले, श्रीमान् राय (?) के राजगृह, भूमंडलके आचार्य, महावादियोंके पितामह, अखिल विद्वज्जनोंके चक्रवर्ती (वकुडी कुडी-याण ?) अश्वन्य किंदिन लिए कल्पवृक्ष, बल्कारगणकी विद्वावलीमें विराजमान, दिल्ली, गीर्जर (गुर्जर) आदि देशोंके सिहासनाधीक्तर, श्रीमूलसंघ-श्रीसरस्वतीगच्छ-श्रीवलातकारगणमें अग्र- गण्य, पत्यरकी बनी सरस्वतीको बुलवानेवाले श्रीकुम्यकुन्दाकार्यके वसमें महा-रक श्रीविद्यानंदी, श्रीमल्लिभूषण, श्रीलक्ष्मीचन्द्र और श्रीवीरचन्द्रके, संप्रति विद्य-मान विजयराज्यमें श्रीज्ञानभूषणरूपी सरोजके लिए चंचरीक महारक श्रीप्रभा-चन्द्र गुरुके ॥२८॥

उनके पट्टल्पी कमलके लिए बालसूर्य, परमतवादील्पी गजके मस्तकको विदीर्ण करनेमें सिंहके समान, स्वदेश और परदेशमें स्थातिप्राप्त, पाँच मिध्यात्व-स्वरूप पर्वतके शिखरको नष्ट-श्रष्ट करनेमें प्रचंड विजलीके समान, चलते-फिरते कल्पवृक्ष-स्वरूप, कलिकालमें गौतमावतार रूप, लावण्य और सौभाग्यसे युक्त, अपने वचनकी चातुरीसे इन्द्रको विस्मयमें डालनेवाले, महावाद-वादीश्वर, राजगुरु, भूमण्डलके आचार्य, हुंबडकुलके शृंगारहार, भट्टारक श्रीवादिचन्द्र-के ॥२९॥

तत्पट्टं कसम्पूर्णं चन्द्रस्व राद्धान्तिवद्योत्कटप रवादिगजेन्द्रगर्वस्फोटनप्रबलेन्द्रमृगे-न्द्राणां, कृत्स्ना द्वयशब्दश्रुतछंदोलं कृतिकाव्यत्तर्कादिपठनपाठनसामर्थ्यप्रोत्य-कीत्तिवल्ल्याच्छादितं गांगतिलंगगुर्जरन यसहस्रदे क्षिणवाग्वरादिदेशमण्डपानां, महावादीश्वरश्रीमन्मूलसंघर्श्यगारहारश्रीमद्वादि चन्द्रपट्टोदयाद्विबालदिवाकराणां, त्रिजगञ्जनाह्मादनप्रकृष्टप्रज्ञाप्रागलभ्याभिनववादीन्द्रसकलमहत्तममहतीमही-महतामहस्क (?) महन्महीपतिमहितश्रीमहीचन्द्रभट्टारकाणाम् ॥३०॥

तत्पट्टोदयादि बालिवभाकरिवद्वज्जनसभामण्डनिमध्यामतखण्डनपण्डितानाम्, परवादिप्रचण्डपर्वतपाटनपवीश्वराणां, भव्यजनकुमुदवनिवकाशनशशघरघम्मीमृत-वर्षणमेघानां, लघुशाखाहुबडकुलभ्यंगारहारिडल्लीगुर्ज्जरिसहासनाधीशबलात्कार-गणविष्दावलीविराजमानभट्टारकश्रीमेश्चन्द्रगुरूणाम् ॥३१॥

सकलिसद्धान्तप्रतिबोधितभव्यजनहृद्यकमलिवकाशनैकबालभास्कराणां, दश-विषधमीपदेशनवचनामृतवर्षणर्ताप्यतानेकभव्यसमूहानां, श्रीमन्मेरुचन्द्रपट्टोद्धरण-धीराणां, श्रीमच्ब्रीमूलसंघ-सरस्वतीगच्छबलात्कारगणविरुदावलीविराजमान-भट्टारकवरेण्यभट्टारकश्रीजिन-चन्द्रगुरूणां, तपोराज्याभ्युदयार्थं भव्यजनैः क्रिय-माणे श्रीजिननाथाभिषेके सर्वे जनाः सावधानाः भवन्तु ॥३२॥

उनके पट्टको (सुशोभित करनेके लिए एकमात्र पूर्णचन्द्र, अपने सिद्धान्तकी विद्यामें उत्कट, परमतवादी-रूपी गजेन्द्रके गर्वको फोड़नेवाले प्रबल मृगेन्द्र सहश, अखिल अद्यय (अद्वेत) शब्दको सुने हुए, छन्द-अलंकार-काव्या-तर्क आदिके पठन-पाठनकी सामर्थ्य रखनेके कारण फैली हुई कीत्तिलतासे बंग-अंग-तैलंग-गुर्जर-महम्सहस्र दक्षिण, वाग्वर आदि देशरूपी मंडपको आच्छादित करनेवाले (?) महा-

बाबीरवर सीमूलसंघके श्रासारहार, श्रीवादित्रमहके पहुरूपी उदयाचलपर बालसूर्य-के समान, त्रिमुवनके जमोंको बाह्मादित करनेवाले, प्रश्नाद्वि और नियुक्ताके कारण एक नवीन वादिशेष्ठ, सम्पूर्ण पृथ्वीके बड़े-के बड़े सूत्रामके महान् मही-पश्चिमीस पूजित श्रीमहीचन्त्र महारकके ॥३०॥

उनके पट्टस्वरूप उदयगिरिपर (उदित) बालभास्कर, विद्वानोंकी संभाके मूलण, मिध्यामतके खण्डनमें पण्डित, परमतके वादीरूपी, प्रचण्ड पर्वतको तोड़नेमें श्रेष्ठ वज्रके समान, भव्यजनरूपी कुमुदवनको विकसित करनेके लिये चन्द्रमा, धर्मस्वरूप अमृतको बरसानेमें मेचतुल्य', लघु वास्ताके हुंबड कुलके श्रुंगारहार, दिल्ली और गुजरातके सिंहासनाधीश, बलात्करगणको विचदावलीमें विराजमान मट्टारक श्रीमेच्चन्द्र गुरुके ॥३१॥

सम्पूर्ण सिद्धान्तों द्वारा ज्ञानवान बनाये गये भव्यजनोंके हृदयकमलको विकसित करनेमें एकमात्र बालसूर्य, दशविष धर्मोंके उपदेश-वचनामृतको वृष्टि-से अनेक भव्यसमूहको तृष्त करनेवालो श्रीमेरुचन्द्रके पट्टका उद्धार करनेमें धीर, श्रीमूलसंघ सरस्वती गच्छ बलात्कारगणको विख्वावलीमें विराजमान, भट्टा-रकोमें श्रेष्ठ, भट्टारक श्रीजिनचन्द्र गुरुके तपोराज्यके अभ्युदयके लिए भव्यजनों द्वारा किये जानेवाले श्रीजिननायके अभिषेकमें सभी लोग सावधान होवें ॥३२॥

# नन्दिसंघकी पट्टावलिके आचार्योंकी नामावलि ( इण्डियन एन्टीक्वेरीके बाबारपर )

१. भद्रबाहु द्वितीय (४), २. गुप्तिगुप्त (२६), ३. माघनन्दी (३६), ४. जिन-चन्द (४०), ५. कुन्दकुन्दाचार्य (४९), ६. उमास्वामी (१०१), ७. **छोहाचार्य** (१४२), ८. यशकीति (१५३), ९. यशोनन्दी (२११), १०. देवनन्दी (२५८) ११. जयनन्दी (३०८), १२. गुणनन्दी (३५८), १३. वज्जनन्दी (३६४), १४ कुमार-नन्दी (३८६), १५. लोकघन्द (४२७), १६. प्रभाचन्द्र (४५३), १७. नेमचन्द्र (४७८), १८ मानुनन्दी (४८७), १९. सिंहनन्दी (५०८), २०. श्रीवसुनन्दी (५२५), २१. वीरनन्दी (५३१), २२. रत्ननन्दी (५६१), २३. माणक्यनन्दी (५८५), २४. मेवचन्द्र (६०१), २५. शान्तिकीर्ति (६२७), २६. मेक्कीर्ति (४४२)।

ये उपर्यु क छन्दीस आचार्य दक्षिण देशस्य भट्टिलपुरके पट्टाघीश हुए। २७ महाकीति (६८६), २८. विष्णुनन्दी (७०४), २९. श्रीभूषण (७२६), ३०. शीलचन्द्र (७३५), ३१. श्रीनन्दी (७४९), ३२. देशभूषण (७६५), ३३. अनन्तकीति (७६५), ३४. धर्म्मनन्दी (७८५), ३५. विद्यानन्दी (८०८), ३६. रामकन्द्र (८४०), ३७ रामकीति (८५७), ३८. वामयचन्त्र (८७८), ३९. नरचन्त्र (८९७), ४०. नामचन्त्र (९१६), ४१. नयनन्त्री (९३९), ४२. हरिनन्त्री (९४८), ४३. महीचन्त्र (९७४), ४४. मासचन्त्र (९९०)।

उल्लिखित महाकीर्तिसे लेकर माध्यन्द्र तकके अट्टारह आचार्य उन्ज-यिनीके पट्टाधीश हुए।

४५ लक्ष्मीचन्द्र (१०२३), ४६. गुणनन्दीं (१०३७), ४७. गुणचन्द्र (१०४८), ४८, लोकचन्द्र (१०६६)। ये उल्लिखित चार आचार्य्य चन्देरी (बुन्देलखण्ड) के पट्टाधीश हुए।

४९. श्रुतकीर्ति (१०७९), ५० भावचन्द्र (१०९४), ५१. महाचन्द्र (१११५), उल्लिखित तीन आचार्य्य मेलसे [भूपाल सी० पी०]के पट्टाधींश हुए । ५२ माघचन्द्र (११४०) ।

यह आचार्य कुण्डलपुर (दमोह) के पट्टाधीश हुए।

५३. ब्रह्मनन्दी (११४४), ५४. शिवनन्दी (११४८), ५५ विश्वचन्द्र (११५५), ५६. हृदिनन्दी (११५६), ५७. भावनन्दी (११६०), ५८. सूरकीर्ति (११६७), ५९. विद्याचन्द्र (११७०), ६०. सूरचन्द्र (११७६), ६१. माघनन्दी (११८४), ६२. ज्ञाननन्दी (११८८), ६३. गंगकीर्ति (११९९), ६४. सिंहकीर्ति (१२०६)।

उपर्युक्त बारह आचार्य वारांके पट्टाघीश हुए।

६५. हेमकीर्ति (१२०९), ६६. चारुनन्दी (१२१६), ६७. नेमिनन्दी (१२२३), ६८. नाभिकीर्ति (१२३०), ६९. नरेन्द्रकीर्ति (१२३२), ७०. श्रीचन्द्र (१२४१), ७१. पद्म (१२४८), ७२. वर्द्धमानकीर्ति (१२५३), ७३. अकलंकचन्द्र (१२५६), ७४. ललितकीर्ति (१२५७), ७५. केशवचन्द्र (१२६१), ७६. चारुकीर्ति (१२६२), ७७. अभयकीर्ति (१२६४), ७८. बसन्तकीर्ति (१२६४)।

इण्डियन ऐण्टिक्वेरीकी जो पट्टावली मिली है उसमें उपयुंक्त चौदह आचार्योंका पट्ट ग्वालियरमें लिखा है, किन्तु वसुनन्दीश्रावकाचारमें इनका चित्तीड़में होना लिखा है, पर चित्तीड़के मट्टारकोंकी अलग भी पट्टावली है। जिनमें ये नाम नहीं पाये जाते हैं। सम्भव है कि ये पट्ट ग्वालियरमें हों। इनको ग्वालियरकी पट्टावलीसे मिलानेपर निश्चय होगा।

७९. प्रस्यातकौतिं (१२६६), ८०. शुभकीतिं (१२६८), ८१. धर्माचन्द्र (१२७१), ८२. रत्नकीतिं (१२९६), ८३. प्रसाचन्द्र (१३१०)।

ये उल्लिखित ५ माचार्य अजमेरमें हुए हैं।

८४. पद्मनन्दी (१३८५), ८५. शुअचन्द्र (१४५०), ८६. जिनचन्द्र (१५०७), ये सीन आचार्य दिल्लीमें पट्टाबीश हुए हैं।

इनके बाद पट्ट दो भागों में विभनत हुआ। एक नागौरमें गद्दी स्थापित हुई और दूसरी चित्तौड़में। निम्नलिखित आचार्यों नाम चित्तौड़ पट्ट के हैं। प्रभाचन्द्र (१५०१), ८८. धर्म्मचन्द्र (१५८१), ८५. लिलिकी तिं (१६०३), ९०. चन्द्रकीर्ति (१६२२), ९१. देवेन्द्रकीर्ति (१६६२), ९२: नरेन्द्रकीर्ति (१६६१), ९३ सुरेन्द्रकीर्ति (१७२२), ९४ जगत्कीर्ति (१७३३), ९५ देवेन्द्रकीर्ति (१७७०), ९६. महेन्द्रकीर्ति (१७९२), ९७ क्षेमेन्द्रकीर्ति (१८१५), ९८. सुरेन्द्रकीर्ति (१८२२), ९९. सुखेन्द्रकीर्ति (१८५५), १००. नयनकीर्ति (१८७५), १०१. देवेन्द्रकीर्ति (१८३३), १०२. महेन्द्रकीर्ति (१९३८)।

# नागीरके भट्टारकोंकी नामावली

१. रत्नकीर्ति (१५८१), २. भुवनकीर्ति (१५८६), ३. घम्मंकीर्ति (१५९०), ४. विशालकीर्ति (१६०१), ५. लक्ष्मीचन्द्र, ६. सहस्रकीर्ति, ७ नेमिचन्द्र, ८' यशकीर्ति, ९. भुवनकीर्ति, १० श्रीभूषण, ११. घम्मंचन्द्र, १२ देवेन्द्रकीर्ति, १३. अमरेन्द्रकीर्ति, १४. रत्नकीर्ति, १५. ज्ञानभूषण, १६. चन्द्रकीर्ति, १७. पद्मनन्दी, १८. सकलभूषण, १९. सहस्रकीर्ति, २०. अनन्तकीर्ति, २१. हर्षकीर्ति, २२. विद्याभूषण,२३ हेमकीर्ति। यह आचार्य १९१० माघ शुक्ल द्वितीया सोमबार को पट्टपर बैठे।

इनके बाद क्षेमेन्द्रकीर्ति हुए, इनके पट्ट पर मुनीन्द्रकीर्ति हुए और अब नागौरकी गद्दीपर श्रीकनककीर्ति महाराज विराजमान हैं।

r . 6

### कविवर नवलशाह

किवियर नवलशाहकी हिन्दीमें एक महत्वपूर्ण सिन्न रचना 'वर्षमान पुराण' उपलब्ध है। उन्होंने इस ग्रंथके अन्तमें जो प्रशस्ति दी है, उस प्रशस्तिसे जात होता है कि ये गोलापूर्व जातिमें उत्पन्न हुये थे। इनका बैंक चन्देरिया और गोत्र बड़ था। इनके पूर्वज भीषमसाहू भेलसी (बुन्देलखण्ड) ग्राममें रहते थे। उनके चार पुत्र थे—वहोरन, सहोदर, अहमन और रतनशाह। एकदिन भीषण साहूने अपने पुत्रोंको बुजाकर उनसे परामर्श किया कि कुछ धार्मिक कार्य करना चाहिये। हमें जो राज-सम्मान और घन प्राप्त है उसका सदुपयोग करना चाहिये। सबके परामर्श्व प्रवंक दीपावलीके शुभ मुहूर्तमें उन्होंने पञ्चकल्याणक प्रतिष्ठाका आयोजन किया, जिसमें दूर-दूर देशसे धार्मिकजन आकर सम्मिलित हुये। उन्होंने जिनबिम्ब बिराजमान किया। तोरण-घ्वजा-छत्रादिसे मन्दिरको सुशोभित किया। आगत साधर्मीजनोंका सत्कार किया। और चारसंघको दान दिया, फिर रथयात्राका उत्सव किया। चार संघने मिलकर इनका टीका किया। और एकमत होकर इन्हे 'सिघई' पदसे विभूषित किया। यह बिम्बप्रतिष्ठा वि० सम्यत् १६५१ के अगहन मासमें हुई थी। उस समय बुन्देलखण्डमे महाराज जुझारका राज्य था।

इनके पूर्वजोंने भेलसीको छोड़कर खटोला गांवमें अपना निवास बनाया। इनके पिताका नाम सिंघई देवाराय और माताका नाम प्रानमती था। सिंघई देवारायके चार पुत्र थे—नवलशाह, तुलाराम, घासीराम और खुमानसिंह। नवलशाह ही प्रस्तुत कविवर हैं। कविवरने वर्धमानपुराणकी रचना महाराज छत्रसालके पौत्र और सभासिंहके पुत्र हिन्दुपितके राज्यमें की थी। कविवरने लिखा है कि उन्होंने और उनके पुत्रने मिलकर आचार्य सकलकीर्तिके वर्धमानपुराणके आधारसे अपने 'वर्धमानपुराण'की रचना की है। ग्रंथके अध्ययनसे कविवरकी काव्य-प्रतिभा और सिद्धान्त-ज्ञानका अच्छा परिचय मिलता है। वे चारो अनुयोगोके विद्वान थे, कि तो थे ही।

#### समय-निणंय

इनका समय निश्चित है । इन्होंने वर्धमानपुराणकी समाप्ति विक्रम सम्वत्

१८२५ फागुन बुक्का पूर्वासासी नुक्रवारको हुई है'। इससे इन्का समय विक्रमकी १८वीं शतीका मन्तिम पाव और १९वीं शताब्दीका प्रथम पाद विश्वित होता है अर्थात् इनका समय विक्रम संवत् १८२५ है।

#### रसना-परिचय

इनकी एकमात्र रचना वर्धमानपुराण प्राप्त है। इसमें भगवान् महावीरके पूर्व भवों और वर्तमान जीवनका विशव एवं विस्तृत परिचय दिया गया है। इसकी भाषासे अवगत होता है कि उस समय हिन्दीकी खड़ी बोलीका बारण्य हो गया था। कविने अपनी यह रचना प्रायः अपने समयकी हिन्दीकी खड़ी बोलीमें की है। रचना सरस और सरल है।

ग्रंथमें १६ अधिकार दिये गये हैं। प्रथम अधिकारमें मञ्जूलाचरणके अनन्तर वक्ता और श्रोताके लक्षण दिये गये है।

दूसरे अधिकारमें भगवान महावीरके पूर्व भवोंमेंसे पुरुरवा भीलके भवमें उसके द्वारा किये गये मद्य-मांसादिकके परित्यागका वर्णन करते हुये उसके सौधर्म स्वर्गमें देवपदकी प्राप्ति बीणत है। तीसरे भवमें भरत चक्रवर्तीके पुत्रके रूपमें मरीचिकी पर्याय-प्राप्ति और उसके द्वरा मिथ्या मतकी प्रवृत्ति, फिर ब्रह्मस्वर्गमें देवपर्यायकी प्राप्ति, वहाँसे चलकर जटिल तपस्वीकी पर्याय, तत्पश्चात् सौधर्म स्वर्गकी प्राप्ति, फिर अग्निसह नामक परिव्राजककी पर्याय, फिर तृतीय स्वर्गमें देवपद-प्राप्ति, वहांसे आकर भारद्वाज ब्राह्मणकी पर्याय, फिर पाचवें स्वर्गमें देवपर्याय, फिर असंख्य वधीं तक अनेक योनियोंमें भ्रमणादिका कथन किया गया है।

तृतीय अधिकारमें स्थावर ब्राह्मण, माहेन्द्र स्वर्गमें देव, राजकुमार विश्व-निन्द, दशवें स्वर्गमें देव, त्रिपृष्ठनारायण, सातवें नरकमें नारकी इन भवोंका वर्णन है। चतुर्थं अधिकारमें सिह पर्याय और चारण मुनियों द्वारा सम्बोधन प्राप्त करनेपर सम्यक्त्वकी प्राप्ति, फिर सौधमं स्वर्गमें देवपर्याय, राजकुमार कनकोज्वल, सातवें स्वर्गमें देव, राजकुमार हिरखेण, दशवें स्वर्गमें देवपर्यायका कथन है।

पाँचवें अधिकारमें प्रियमित्र चक्रवर्तीके भवका तथा बारहवें स्वर्गमें देव-पदकी प्राप्तिका वर्णन है।

छठवें अधिकारमें राजा नन्दके भवमें तीर्थंकरप्रकृतिका बन्ध तथा सोलहवें स्वर्गमें अच्युतेन्द्र पदकी प्राप्तिका वर्णन है।

१. वर्षमान पुराण १६।३३०-३३३।

सातर्वे अधिकारमें कुण्डपुरनरेश सिद्धार्थके महलोमें कुबेर द्वारा सीर्थंकर-जन्मसे पूर्व रत्नोंकी वर्षा, माता द्वारा सोलह स्वप्नोंका दर्शन और महावीरका गर्भकल्याणक वर्णित है।

आठवें और नौवें अधिकारमें भगवानके जन्मकल्याण-महोत्सवका विस्तृतः वर्णन किया गया है।

दशवें अधिकारमें भगवान्के बाल्यजीवन, किशोरावस्था, युवावस्था, वैराग्य और दीक्षा, कूलराजा द्वारा भगवानको प्रथम आहार, चन्दनाके हाथोसे आहार लेनेपर चन्दनाकी कष्टिनवृत्ति, तपश्चर्याकालमें विविध उपसर्गोंका सहन और केवलज्ञानप्राप्तिका वर्णन है।

ग्यारहवें अधिकारमें देवों द्वारा भगवानका केवलज्ञानकल्याणक-महोत्सव मनाने और कुबेर द्वारा रचित्त समवशरणका वर्णन है।

बारहवें अधिकारमें गौतम इन्द्रभूतिका समवशरणमें आना, उसके द्वारा भगवानको स्तुति करना और भगवानसे जैनेन्द्री दीक्षा लेने आदिका वर्णन है।

तेरहवेंसे पन्द्रहवें अधिकार तक गौतम गणधर द्वारा किये गये प्रश्नों और प्रश्नोंके समाधानस्वरूप भगवानकी दिव्यध्वनिमे निरूपित तत्त्व-निरूपण बतलाया गया है।

सोलहवें अधिकारमें भगवानका विभिन्त देशोंमें विहार गौतम गणधर द्वारा श्रेणिकके तीन पूर्वभव, अन्तमें विहार करते हुए भगवानका पावामें निर्वाण, गौतमस्वामीको केवलज्ञानकी प्राप्ति और उनका धर्मविहार, धर्म उपदेश आदिका वर्णन करते हुए अधिकारके अन्तमें अपना विस्तृत परिचय देकर ग्रन्थको समाप्त किया है।

कविने इस काव्य-ग्रन्थमे दोहा, छप्पय, चौपाई, सवैया, अड्डिल्ल, गीतिका, सोरठा, करखा, पद्धरि, चाल, जोगीरासा, कवित्त, त्रिभंगी और चर्चरी छन्दोंका प्रयोग किया है, जिनकी सख्या सब मिलाकर ३८०६ है।

१९वी शताब्दीकी यह हिन्दी रचना बहु प्रचलित रही है । इसका एक बार प्रकाशन सूरतसे हो चुका है । वह अब अनुपलब्ध है ।



## १. ग्रन्थकाराजुकमणिका

| <del>्रवात्यकार</del>        | समय                   | भाग एवं पृष्ठ |
|------------------------------|-----------------------|---------------|
| अकलक्टूदेव                   | वि० ७वीं शती उत्तराघं | २।३००         |
| अग्गल .                      | ११८९ ई०               | RISSS         |
| .अजितसे <b>न</b>             | ई० १३वीं शती          | • £1¥         |
| अनन्तकीति                    | ई० ८-९वीं शती         | ३।१६३         |
| अनन्तवीयं बृहत्              | ई० ९७५-१०२५           | ३।३८          |
| अनन्तवीर्यं लघु              | वि० १२वीं शतीका आदि   | ३।५२          |
| अभयकीर्ति                    | शक सं० १६वीं शती      | ४।३२१         |
| अभयचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती | ई० १३वीं शती          | 31388         |
| अभिनव चारकीर्ति              | ई० १६वीं शती          | ४१८५          |
| अभिनव धर्मभूषण भट्टारक       | ई० १३५८-१४१८          | ३१३५५         |
| अभिनव वाग्भट्ट               | वि० १४वीं शती मध्य    | ४।३७          |
| अमरकीत्तिगणि                 | वि० १३वीं शती         | ४।१५४         |
| अमितगति द्वितीय              | वि० ११वीं शती         | २।३८९         |
| अमितगति प्रथम                | वि० सं० १०००          | २।३८३         |
| अमृतचन्द्र सूरि              | ई० १०वीं शती अन्त     | २।४०२         |
| अरुणमणि                      | वि० १८वीं शती         | ४।८९          |
| अहर्दास महाकवि               | वि० १४वीं शतीका आदि   | rikc          |
| अल्ह्र कवि                   | १६वीं शती             | ४।२४२         |
| असंग महाकवि                  | ई० १०वीं शती          | ४।११          |
| असवाल कवि                    | वि० १५वीं शती         | ४।२२८         |
| आञ्चण्ण                      | ई० ११९५               | ४१३१४         |
| आदिपम्प                      | ई० ९४१                | <b>७०</b> ६।४ |
| आर्यमंक्षु                   | वी॰ नि॰ सं० ५वीं शती  | १०१           |
| <b>बाशाघर महाकवि</b>         | वि० सं० १२३०          | श्रार्थर      |
| इन्द्रनन्दि हितीय            | ई॰ १०-११वीं शती       | शररेड         |

परिशिष्ट : ४४९

| इन्द्रनन्दि प्रथम (इन्द्रनन्दि योगीन्द्र | ) ई० १०वीं शतीका सादि | <b>१११७७</b>   |
|------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| इलंगोवडिंगल                              |                       | *15 6.R        |
| <b>उग्रादित्याचार्य</b>                  | वि० ८वी शती संभवतः    | ३।२५०          |
| उचारणाचार्य <u>ं</u>                     | ई० २-३ शती            | <b>२</b> ।९२   |
| उदयचन्द्र                                | ई० १२वीं शती          | ४।१८४          |
| उदय पन्द्र<br>ज <b>द</b> यादित्य         | ई० ११५०               | 83518          |
|                                          | ई० ६-७वी शती          | - २।२६२        |
| ऋषिपुत्र                                 | ई॰ १ली शती            | ४।३१२          |
| एलाचार्य<br>                             | ८-९वी शती             | २।३१९          |
| एलाचार्य<br>                             | ई० ११७०               | ४।३०८          |
| ओड्डय्य                                  | वि० ११वी शती          | रा४५२          |
| कनकनन्दि                                 | वि० १२वी शती          | ४।१५९          |
| कनकामर मुनि                              | ई० १२३५               | ४।३११          |
| कमलभव<br>कर्ण पार्य                      | ६० १२वी शती           | ४।३०९          |
|                                          | ई० १४३९               | ४।३११          |
| कल्याणकीति<br>कान्ति देवी                | इ० १२वीं शती          | ४।३०८          |
|                                          | ई० ९वी शती            | शर्पर          |
| काणभिक्षु<br>कामराज                      | इ० ५१। शता            | 11878<br>81858 |
| कशनसिंह                                  | सं० १८वी शती          | ४।२८०          |
| कीर्तिवर्मा                              | ११२५ ई०               | ४१३१४          |
| क्गवेल                                   |                       | 81388          |
| कुन्द <del>कुन्द</del>                   | ई० १ली शती            | २।९८           |
| कुमार या कुमारस्वामी (कार्तिकेय)         |                       | २।१३३          |
| क्रमारनन्दि                              | ई० ९वी शती            | २।४४७          |
| कुमारसेन                                 | वि॰ ८वी शती           | २।४४९          |
| कुमुदेन्दु                               | १२७५ ई०               | ४।३११          |
| कुँबरपाल                                 | वि० १७वी शती          | ४।२६२          |
| केशवराज                                  | ११५० ई०               | ४।३१०          |
| कोटेश्वर                                 | १५०० ई०               | ४।३११          |
| खड्गसेन कवि                              | वि० सं० १८वीं शती     | ४।२८०          |
| खुशालचन्द काला                           | वि॰ सं० १८वीं शती     | ४।३०३          |
| गणधरकोति                                 | वि० १२वीं शती         | ३।२४३          |
| गुणचन्द्र                                | वि० १६१३-१६५३         | ३।४२२          |
|                                          |                       |                |

| ,                                          |                         |              |
|--------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| गुणदास ( गुणकीति ) 🐃 📄                     | Minimals .              | ४। ३१५       |
| गुणंधर                                     | वि० पू० १ली शती         | 212          |
| गुणमद्र '                                  | वि० १५-१६वीं शती        | ४। २१६       |
| गुणमद्राचार्य                              | ई० ८९८                  | \$18         |
| गुणमद्र द्वितीय                            | वि० १३वीं शती           | ४।५९         |
| गुणवर्मे<br>मृद्धपिच्छाचार्य (उमास्वामी या | ई० १२२५                 | ४।३०९        |
| उमास्वाति)                                 | ई० २री शती              | रा१४५        |
| गंगादास                                    | वि० १८वीं शती           | \$1880       |
| गंगादास                                    | ****                    | ४।३२२        |
| ज्ञानकीर्ति                                | वि० १७वीं शती           | ४।५६         |
| ज्ञान <b>भूष</b> ण                         | वि० सं० १५००-१५६२       | वावे४८       |
| वन्द्रभ                                    | ई० १६०५                 | ४।३११        |
| वतुमु स्व कवि                              | ई० ७८३से पूर्ववर्ती     | ४।९४         |
| वन्द्रकीति भट्टारक                         | १७वीं शती               | 3/888        |
| <b>वामु</b> ण्डराय                         | ई० १०वीं शती            | ४।२५         |
| चिन्तामण <u>ि</u>                          |                         | ४।३२२        |
| चिमणा                                      |                         | ४।३२१        |
| चरन्तनाचार्य                               | ५-६वीं शतीसे पूर्ववर्ती | २।७९         |
| <b>छत्र</b> सेन                            | वि० १८वीं शती           | ३१४४५        |
| <b>ग</b> गजीवन                             | वि० १७-१८वीं शती        | ४१२६०        |
| गगन्नाथ                                    | वि० १७-१८वीं शती        | ४१९०         |
| <b>गगमोहनदास</b>                           | वि० १८६५के करीब         | ४।३०५        |
| <b>गटासिंहनन्दि</b>                        | वि० ७-८वीं शती          | रा२९१        |
| जनार्दन                                    | शक सं० १७वीं शती        | ४।३२२        |
| जन्नकवि<br>-                               | ई० १२वीं शती            | ४।३०९        |
| गयचन्द छावड़ा                              | वि० १९वीं शती           | ४।२९०        |
| गयसागर                                     | वि० सं० १६७४            | ४।३०२        |
| नयसेन द्वितीय                              | ई० ११-१२वीं शली         | ३।१४२        |
| नयसेन प्रथम                                | वि० ११वीं शती           | 31870        |
| गिल्हगले                                   | बि० १५वीं शती           | ४।२४२        |
| जनचन्द्र भट्टारक                           | वि० १६वीं शती           | ३।३८१        |
| जनचन्द्राचार्य                             | ई० ११-१२वीं शती         | <b>३११८४</b> |

| जिनदास                        | शक सं० १७वीं शती | · Asse         |
|-------------------------------|------------------|----------------|
| जिनदास पण्डित                 | वि० १५-१६वीं शती | AICS.          |
| जिनसागर                       | वि० १७-१८वीं शती | <b>\$</b> ]AR6 |
| जिनसागर                       |                  | ४।३२२          |
| जिनसेन                        | शक सं० १८वीं शती | <b>४</b> ।३२२  |
| जिनसेन द्वितीय                | ई० ९वी शती       | २१३३६          |
| जिनसेन द्वितीय (भट्टारक)      | वि० १६वीं शती    | भेग्न          |
| जिनसेन प्रथम                  | ई० ७४८-८१८       | 718            |
| जोइंदु (जोगीन्दु)             | ई० ६ठीं शती      | श्रद्ध         |
| जोधराज गोदीका                 |                  | ४।३०३          |
| टेकचन्द                       | स० १९वों शती     | ४।३०५          |
| टोडरमल                        | वि० सं० १७९७     | ४।२८३          |
| ठकाप्पा                       | शक सं० १८वी शती  | ४।३२२          |
| डाल्राम                       | _                | ४ ३०६          |
| तारणस्वामी                    | वि० सं० १५०५     | ४।२४३          |
| तिरुक्कतेवर                   |                  | ४।३१६          |
| तिरुतक्कतेवर                  | ई० ७वी शतो       | ४।३१३          |
| तेजपाल                        | वि० १६वीं शती    | ४।२०९          |
| तोलामुलितेवर                  |                  | ४।३१६          |
| त्रिभुवन स्वयंभु              | ई० ९वी शती       | ४।१०२          |
| दयासागर                       | शक स० १८वीं शती  | ४।३२२          |
| दामोदर द्वितीय (ब्रह्मदामोदर) | वि० १६वी शती     | ४।१९५          |
| दामोदर महाकवि                 | वि० १३वी शती     | ४।१९३          |
| दीपचन्द शाह                   | वि० १८वी शती     | २ २९३          |
| दूर्गदेवाचार्य                | ई० ११वी शती      | ३११९५          |
| देवचन्द्र<br>-                | वि० १२वी शती     | ४।१८०          |
| देवदत्त कवि                   | वि॰ सं॰ १०५०     | ४।२४३          |
| देवदत्त महाकवि                | वि० १०-११वीं शती | ४।१२४          |
| देवनन्दि कवि                  | १५वी शती         | ४।२४२          |
| देवनन्दि पूज्यपाद             | ई० ६ठी शती       | २।२१७          |
| देवसेन                        | वि॰ स० ११३२      | ४।१५१          |
| देवसेन (देवसेन गणि)           | ई० १०वीं शती     | २ ३६५,३७०      |
| देवेन्द्रकोर्ति               | सं० १८वीं शती    | <b>३</b> ।२५२  |

|                           |                       | 4     |
|---------------------------|-----------------------|-------|
| देवेन्द्रकीति             | वि॰ १८वीं सती         | 21886 |
| देवेन्द्रकीर्ति           | ***                   | ¥1478 |
| देवेन्द्रमृनि             | १२०० ई०               | ধাৰণ্ |
| दोड्डय्य                  | वि० १६वीं शसी         | ४।७५  |
| दौलतराम कासलीवाल          | वि० सं० १७४५          | ४।२८१ |
| दौरुतराम द्वितीय          | वि॰ सं॰ १८५५-१८५६     | 41766 |
| चामतराय कवि               | वि० सं० १७३३          | ४।२७६ |
| <del>धनञ्ज</del> य महाकवि | ई० ८वीं शती करीब      | XIE   |
| <b>धनपा</b> ल             | वि० १०वीं शती         | ४१११२ |
| धनपाल द्वितीय             | वि० १५वीं शती         | ४।२११ |
| धनसागर                    | सं० १८वीं शती         | ३।४५२ |
| धरसेन                     | ई० सन् ७३             | श्रह  |
| घर्मकीर्ति                | <b>बि० १७वीं</b> शती  | ३१४३२ |
| <del>घमं</del> धर         | वि० १६वी शती          | ४।५७  |
| धर्मसेन _                 |                       | ४।३१२ |
| घवल कवि                   | शक स० १०-११वीं शती    | ४।११६ |
| नथमल विलाला               | वि० १९वीं शती         | ४।२८१ |
| नयनन्दि                   | वि० ११-१२वी शती       | 31260 |
| नयसेन                     | ११२१ ई०               | ३।२६४ |
| नयसेन                     | ११२५ ई०               | 20518 |
| नरसेन (नरदेव)             | वि० १४वी शती          | ४।२२३ |
| नरेग्द्रसेन               | ई० सन् १७३०           | ३१४२४ |
| नरेम्द्रसेन               | वि० १२वीं शती मध्य    | स्४३३ |
| नागचन्द्र (अभिनव पम्प)    | ११०० ई०               | 30F 8 |
| नागदेव                    | वि० सं० १५७३ के पूर्व | ४।६२  |
| नागवर्म                   | ई० ९९०                | ४ ३१० |
| नागवर्मा द्वितीय          | ई० ११४५               | ४।३१० |
| नागहस्ति                  | वी० नि० सं० ७वीं शती  | शेष्ध |
| नागेन्द्रकीर्ति           | Manadamana            | ४।३२२ |
| नागोवाया                  | <del>horses</del>     | ४।३२१ |
| नृपतु म                   | ई० सन् ८१४            | *1355 |
| नेमिचन्द्र                | १३वीं शती             | ४१३०९ |
| नेनिचन्द्र कवि            | १५वीं शती             | ४१२४३ |
|                           |                       |       |

| नेमिचन्द्र टीकाकार            | ई० १६वीं शती मध्य    | * SIXEX |
|-------------------------------|----------------------|---------|
| नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती | ई० १०वीं शती अन्त    | ं रा४१७ |
| नेमिचन्द्र सिद्धान्तिदेव      | वि० १२वीं शतीका आदि  | 5 X\$4  |
| (नेमिचन्द्र मुनि              | )                    |         |
| पदुमनार                       |                      | . ४।३१३ |
| परमेष्ठीसहाय                  | सं० १८६५के करीब      | ४।३०५   |
| पद्मकीति मुनि                 | शक सं० ९९९ करीब      | ३१२०५   |
| पद्मनन्दि द्वितीय             | ई० ११वीं शती         | ३११२५   |
| पद्मनन्दि प्रथम               | ई० ९७७-१०४३          | 31200   |
| पद्मनन्दि भट्टारक             | ई० १४वीं शती         | शक्र    |
| पद्मनाभ                       | ई० १५८०              | ४१३१४   |
| पद्मनाभ कायस्थ                | ई० १४-१५वी शती       | ४।५४    |
| पद्मप्रभ मलधारिदेव            | ई० ११०३ के पूर्व     | ३।१४५   |
| पद्मसिंह मुनि                 | वि० सं १०८६ के पूर्व | ३।२८८   |
| पद्मसुन्दर                    | वि० १७वी             | ४।८२    |
| पाण्डं जिनदास                 | वि० १७वी शती         | ४०६।४   |
| पात्रकेसरी (पात्रस्वामी)      | वि० ६ठी शती अन्त     | रार३७   |
| पामा                          | स० १८वी शती          | ३१४५२   |
| पार्श्वदेव                    | ई० १२-१३वी शती       | ३।३०२   |
| पार्श्व पण्डित                | ई० १२०५              | ४।३११   |
| पुण्यसागर                     |                      | ४।३२१   |
| पुष्पदन्त                     | ई० १-२री शतीके करीब  | २१५०    |
| पुष्पदन्त महाकवि              | ई० १० वी शती         | ४।१०४   |
| पोन्न कवि                     | ई० ९५० के करीब       | ४।३०७   |
| प्रभाचन्द्र                   | ई० ११वी शती          | ३।४५    |
| प्रभाचन्द्र बृहत्             | वि० ४-५वी            | ३।२९९   |
| प्रभाचन्द्र भट्टारक           | वि० १६वी शती         | ३।३८४   |
| बखतराम                        | १९वी शती             | ४।३०५   |
| बट्टकेर                       | ई० सन् को १ ली शती   | २।११७   |
| बनारसीदास महाकवि              | वि० सं० १६४३         | ४।२४८   |
| बन्धुवर्मा                    | ई० १२००              | 81333   |
| बल्हकवि (बूचिराज)             | वि० १६वीं शती        | ४।२३०   |
| बालचन्द्र                     | ई० १२वी शती          | ४।१८९   |

| बांहुबली .             | . : ई० १५६०                            | ४१३११          |
|------------------------|----------------------------------------|----------------|
| युषजन                  | १९वीं शती मध्य                         | ४१२५८          |
| बुँछाकीदास             | *                                      | ¥1753          |
| बहा कृष्णदास           | वि० १७वीं शती                          | XICX           |
| ब्रह्मगुलाल            | वि० १७वीं शती                          | Aldex          |
| ब्रह्मज्ञानसागर        | वि॰ १७वीं शती                          | <b>\$1</b> 885 |
| <b>ब</b> ह्मजयसागर     | वि० १८वीं शती                          | X1505          |
| बह्मजिनदास             | वि० सं० १४५०-१५२५                      | 31346          |
| ब्रह्मजीवन्धर          | वि० १६वीं शती                          | स्ट्राई        |
| ब्रह्मदेव              | ई० १२वीं शती                           | ३।३१०          |
| <b>ब्रह्म</b> नेमिदत्त | वि० १६वीं शती                          | ३१४०२          |
| ब्रह्म साधारण कवि      | वि० १५वीं शती                          | ४।२४₹          |
| भगवतोदास               | वि० १७वी शती                           | ४।२३८          |
| भट्टवोसरि              | ई० ११वी शती अन्त                       | ३।२४५          |
| भट्टाकलङ्क             | ई० १६०४                                | ४।३११          |
| भागचन्द                | १९-२०वी शती                            | ४।२९६          |
| भारामल                 | वि० सं० १८-८९वी शती                    | ४।३०%          |
| भावसेन त्रैविद्य       | ई० १३वी शती मध्य                       | ३।२५६          |
| भास्कर                 | ई० १४२४                                | ४।३११          |
| भास्क रनन्दि           | वि० स० १६वी शती                        | ३१३०७          |
| भुवनकोति भट्टारक       | वि० सं० १५०८-१५२७                      | ३।३३६          |
| भूतबलि                 | ई० ८७के करीब                           | शिद्ध          |
| भूधरदास                | वि० १८वी शती                           | ४।२७२          |
| भूधरमिश्र              |                                        | ४।३०६          |
| भैया भगवतीदास          | वि० १८वीं शती                          | ४।२६३          |
| मंगरस                  | ई० १५०८                                | 81380          |
| मंगराज                 | ई० १५५०                                | 81388          |
| मधुर                   | ई० १३८५                                | ४।३११          |
| मनरंगलाल               | वि० १९वीं शती                          | ४।३०६          |
| मनोहरलाल (मचोहरदास)    | सं० १८वीं शती                          | ४।२८०          |
| मलयकीर्ति              | वि० १५वी शती                           | ३।४२८          |
| मल्लिभृषण भट्टारक      | वि० १६वीं शती                          | इ।३७३          |
| मल्लिबेण               | ई० ११वीं शती                           | 31848          |
|                        | ** *** ******************************* | 17414          |

परिशिष्ट : ४५५

| £                                   | वि० १६वीं शती                         | <b>\$188</b> \$ |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| महनन्दि मुनि                        | Into 2 dat 11215                      | <b>4137</b> 7   |
| महाकीति                             | <sub>ई</sub> ० ९वीं शतीका आदि         | \$ 13 K         |
| महावीराचार्य                        | ईo ८-९वीं शती                         | \$!२८६          |
| महासेन दितीय                        | ई० १०वी शतीका उत्तरार् <mark>घ</mark> | इा५५            |
| महासेनाचार्य                        | शक सं० १६९४                           | 81770           |
| महितसागर                            | शक सं० १६-१७वी शती                    | ४।३२१           |
| महीचन्द्र                           | वि० १६वीं शती                         | ४।२२५           |
| महीन्दु (महीचन्द्र)                 | वि० १७-१८वी शती                       | ३।४५१           |
| महेन्द्रसेन (महेन्द्रभूषण)          | ई॰ १२वीं शती उत्तरार्ध                | ३।२८२           |
| माघनन्दि                            | वि० १७वीं शती                         | ४।२३७           |
| माणिकचन्द कवि                       | विष्ठ १७०३<br>ई० १००३                 | 3188            |
| माणिक्यनन्दि                        | ६० १६वी शती                           | ४।२३५           |
| माणिक्यराज्                         | ११० १५५। सरा<br>ई० ९७५-१०००           | ३।२८८           |
| माधवचन्द त्रैविद्य                  | ६० ५७५२,४०००<br>६-७वीं शती            | २।२६७           |
| मानतुङ <u>्</u> ग                   | ६-७वा शता                             | ४।३१९           |
| मेघरॉजें<br>मेघावी पण्डित           | वि० १६वी शती                          | ४।६७            |
|                                     | ई० १७६के करीब                         | २१८०            |
| यतिवृषभ<br>यश <sup>्</sup> कोति     | वि० १५-१६वी शती                       | श०८।६           |
| यशःकाति<br>यशःकीति प्रथम            | वि० ११-१२वी शती                       | ४।१७८           |
| यशःकाति प्रथम<br>यशोभद्र            | वि० ६ठी शतीके पूर्व                   | 21840           |
| यशामद्र<br>योगदेव पण्डित            | १५-१६वी शती                           | ४।२४३           |
|                                     | वि० सं० १४५७-१५३६                     | ४।१९८           |
| रइघू महाकवि                         | शक स० १७-१८वी शती                     | ४।३२२           |
| रघु<br>रत्नकीर्ति                   | शक सं० १८वीं शती                      | ४।३२२           |
| रत्नकाति<br>रत्नकीर्ति (रत्ननन्दी)  | वि० १६वी शती उत्तरार्घ                | ३।४३४           |
| रत्नकात (रत्नमन्दा)<br>रत्नाकरवर्णी | ई० १६वी वाती                          | ४।३०९           |
| रत्नाकरपणा<br>रन्न कवि              | ई० १०वीं शती                          | ४।३०७           |
| रक्ष काम<br>रविचन्द्र मुनीन्द्र     | ई० १२-१३वी शती                        | ३।३१६           |
| रावयन्द्र नुनान्द्र<br>रविषेण       | वि० सं० ८४०से पूर्व                   | २।२७६           |
|                                     | वि० १६-१७वीं शती                      | ४।३०४           |
| राजमल्ल<br>राजमल्ल                  | वि० १७वी शती                          | ४।७६            |
|                                     | वि० १४वीं शती                         | क्षा३०६         |
| राजसिंह कवि (रल्ह)                  | ।पण (४प। शता                          | B14 - 4         |

| राजादित्य                    | ई० ११२०                 | ¥1388     |
|------------------------------|-------------------------|-----------|
| रामचन्द्र मुमुक्षु           | ई० १३वीं शती मध्य       | ४।६९      |
| रामसेन                       | ई० ११वीं शती उत्तरार्धः | ३।२३२     |
| रूपचन्द्र (रूपचन्द्र पाण्डे) | सं० १६४०                | श्वारद्   |
| लक्ष्मणदेव                   | १४वीं शती               | ४१२०७     |
| लक्ष्मीचन्द्र                | शक सं० १७वीं शती        | ४।३२१     |
| लक्ष्मीचन्द्र कवि            |                         | ४।२४३     |
| लक्ष्मोदास                   | वि० १८वीं शती           | ४।३०४     |
| ललितकीर्ति                   | वि० १९वीं शती           | श४५२      |
| लाखू                         | वि० सं० १२७५-१३१३       | ४।१७१     |
| लोहर                         | वि० १८वीं शती           | ४।३०३     |
| वज्रसूरि                     | वि० ६ठी शती             | २१४५०     |
| वप्पदेव                      | वि० ५-६ठा शती           | २।९५      |
| वर्द्धमान द्वितीय            | वि० १६-१७वीं शती        | शे४४६     |
| वर्द्धमान प्रथम (भट्टारक)    | ई० १४वी शतो उत्तराई     | ३।३५८     |
| वसुनिन्द प्रथम               | ई० ११-१२वीं शती         | शररव      |
| वाग्भट्ट प्रथम               | ई० ११-१२वीं शती         | ४।२२      |
| वादिचन्द्र                   | वि० सं० १६३७-१६६४       | ४।७१      |
| वादिराज                      | ई० १०१०-१०६५            | ३।८८      |
| वादीर्भासह                   | वि० ९वीं शती            | शेरप      |
| वामदेव पण्डित                | वि० १५वीं शती           | ४।६५      |
| वामन मुनि                    | ई० १२-१३वी शती          | ४।३१६,३१७ |
| विजयकीर्ति भट्टारक           | वि० १६वी शती            | ३।३६२     |
| विजयवर्णी                    | ई० १३वी शती             | 8 33      |
| विजयसिंह                     | बि॰ १६वीं शती           | ४।२२७     |
| विद्यानन्द                   | ई० ७७५-८४०              | राइ४८     |
| विद्यानन्दि भट्टारक          | वि० सं० १४९९-१५३८       | ३।३६९     |
| विनयचन्द्र                   | ई० १२वीं शती            | ४।१९१     |
| विमलकोति                     | १३वीं शती               | ४।२०६     |
| विमलसूरि                     | ई० ४थी शती लगभग         | संस्प     |
| विशालकीति                    | शक सं० १८वीं शती        | ४।३२२     |
| विशेषवादि                    | ई० ११वीं शतीसे पूर्व    | सं४५९     |
| वीर कवि                      | बि० सं० ११वीं शती       | ধাংব্ধ    |
|                              |                         |           |

परिशिष्ट : ४५७

| वीरचन्द्र                   | वि० सं० १५५६-१५८२       | \$130K        |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| वीरदास (पासकीर्ति)          | शक सं० १६वीं शती        | X1350         |
| <b>बीरनन्दि</b>             | ई० ९५०-९९९              | ३१५३          |
| वीरनन्दि सिद्धान्तचक्रवर्ती | ई० १२वी शती मध्य        | ३।२१९         |
| वीरसेनाचार्य                | ई० ८१६                  | २।३२१         |
| वोम्मरस                     | ई० १४८५                 | ४१३११         |
| वृन्दावन दास                | वि० सं० १८४२            | रार९९         |
| शाकटायन (पाल्यकोति)         | ई० १०२५के पूर्व         | 3145          |
| शान्त (शान्तिषेण)           | वि॰ ७वीं शती            | <b>२१४५१</b>  |
| <b>शान्तिकोर्ति</b>         | ई० १५१९                 | ४।३११         |
| शाह ठाकुर कवि               | वि० १७वीं शती           | ४।२३३         |
| <b>शिरोमणिदास</b>           | वि० सं० १७वी शती        | ४१३०३         |
| शिवार्य                     | ई० प्रथम शती            | २।१२२         |
| शुभकीर्ति                   | वि॰ १५वी शती            | ३१४११         |
| शुभचन्द्र                   | ई० १२००                 | ४।३१ <b>१</b> |
| शुभचन्द्र                   | वि० ११वी शती            | 31886         |
| शुभनन्द्र                   | स० १५३५-१६२०            | ३।३६४         |
| श्रीचन्द                    | ई० ११वी शती             | ४।१३१         |
| श्रीदत्त                    | वि० ४-५वी शती           | रा४४८         |
| श्रीधर तृतीय                | वि० १३वी शती            | ४।१४९         |
| श्रीधर द्वितीय              | वि० १३वी शती            | ४।१४५         |
| श्रीघर देव                  | ई० १५००                 | ४।३११         |
| श्रीघर प्रथम (विवुध श्रीघर) | वि० १२वी शती            | ४।१३७         |
| श्रीघरसेन                   | ई० १३-१४वी शती          | ४१६०          |
| श्रीघराचार्य                | ई० ८-९वी शती            | ३।१८७         |
| श्रोधराचार्य                | ई० १०४६                 | 81388         |
| श्रीपाल                     | वि॰ ९वीं शती            | २१४५२         |
| श्रीभूषण                    | वि॰ १७वी शती            | ३।४३९         |
| श्रुतकीर्ति भट्टारक         | वि० १६वी शतो            | \$1880        |
| श्रुतमुनि                   | ई० १३वी शती उत्तरार्द्ध | ३।२७२         |
| श्रुतसागर सूरि              | वि० १६वी शती            | ३१३९१         |
| सकलकीति भट्टारक             | वि० सं० १४४३-१४९९       | ३।३२६         |

| सदांसुस काशलीवाल        | वि० सं० १८५२            | <b>ধা</b> ৭ <b>९</b> ४ |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| सुधारू कवि              | Williams                | शहरू                   |
| समन्तभद्र               | ई० २री शती              | २।१७१                  |
| सहवा                    | शक स॰ १७वीं शती 🕜       | ४।३२२                  |
| सालिबाहन कवि            | ৰি০ १७বী ঘলী            | ४।२६२                  |
| साल्ब                   | ई० १५५०                 | ४।३११                  |
| सावाजी                  | शाक सं० १६वीं शती       | श्रावरह                |
| विद्धसेन                | वि० सं० ६२५ के आसपास    | रारक्प                 |
| सिंहनन्दि               | ई॰ २री शती              | 51888                  |
| सिंह महाकवि             | वि० १२-१३वीं शती        | ४।१६६                  |
| सुप्रभाचार्य            | ११-१२वीं शती            | ४।१९७                  |
| सुमति                   | ८वीं शतीके लगभग         | श४४६                   |
| सुमतिकीर्ति             | वि० १६-१७वी शती         | ३ ३७७                  |
| सुमतिदेव                | ७-८वीं शती              | ३ २८७                  |
| सुरेन्द्रकीर्ति         | वि० १८वीं शती           | ३।४५१                  |
| सुरेन्द्र भूषण          | वि० १८वीं शती उत्तरार्द | ३।४५०                  |
| सूरिजन                  | <del>***</del>          | ४।३२१                  |
| सोमकीर्ति               | वि० सं० १४८०-१५००       | ३।३४४                  |
| सोमदेवसरि               | ई० ९५९                  | ३।७०                   |
| सोमनाथ                  | ई० ११५०                 | ४।३११                  |
| सोमसेन                  | वि॰ १७वी शती उत्तरार्घ  | ३।४४३                  |
| स्वयम्भुदेव महाकवि      | ई০ ৬८३                  | ४ ९५                   |
| हरिचन्द कवि (जगिमत्रहल) | वि० १५वी शती            | ४।२१४                  |
| हरिचन्द द्वितीय         | १५वीं शती               | ४।२२२                  |
| हरिचन्द्र महाकवि        | ई० १०वीं शती            | श्री                   |
| हरिदेव                  | वि० १२-१५वी शती         | ४।२१८                  |
| हरिषेण                  | ई० १०वी शती मध्य        | ३१६३                   |
| हरिषेण                  | वि० ११वीं शती           | ४।१२०                  |
| हस्तिमल्ल               | ई० ११६१-११८१            | ३।२७५                  |

परिश्चिष्ट : ४५९

## २. ग्रन्थानुक्रमणिका

| प्रनथ                             | ग्रन्थकार            | सम्ब एवं पृष्ठ        |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| अकलङ्काष्टकवचनिका                 | सदासुख काशलीवाल      | ४।२९६                 |
| अक्षयनिधिदशमी कथा                 | ललितकीत्ति           | ३।४५३                 |
| अक्षरवावनी                        | बहा ज्ञानसागर        | ३।४४३                 |
| अक्षरबत्तीसिका<br>अक्षरबत्तीसिका  | भगवतीदास             | ४।२७२                 |
| अन्नर्वासम्बद्धाः<br>अजितनाथपुराण | रन्न                 | थ०६१४                 |
| अजितनाथरास                        | ब्रह्म जिनदास        | वेश्विर               |
| अजितपुराण                         | विजयसिंह             | ४।२२८                 |
| अजितपुराण                         | अरुणमणि              | ४।९०                  |
| अञ्जनाचरित                        | भट्टारक भूवनकीर्त्ति | ३।३३८                 |
| अञ्जनापवनञ्जय                     | हस्तिमल्ल            | ३।२८१                 |
| अट्टाबीसमूलगुणरास                 | जिनदास               | ३।३४०                 |
| अठाईवत-कथा                        | महीचन्द्र            | <b>૪</b> ા३૨ <b>१</b> |
| अणत्थमियकहा                       | हरिचन्द्र द्वितीय    | ४।२२२                 |
| अणथमिउकहा                         | रइघू                 | ४।२०५                 |
| अणतवयकहा                          | गुणभद्र              | <b>ક્ષા</b> રશ્ટ      |
| अणुपेहा                           | ब्रह्म साधारण        | ४।२४२                 |
| अणुवयरयणपईव                       | लांखू                | ४।१७६                 |
| अणुवेक्खा                         | अल्हू                | ४।२४२                 |
| अणुवेक्खा दोहा                    | लक्ष्मीचन्द्र        | ४।२४३                 |
| अध्यात्मकमलमात्तंण्ड              | राजमल्ल              | ४।८१                  |
| अध्यात्मतरिङ्गणी                  | शुभचन्द्र            | ३।३६६                 |
| अध्यात्मतरिङ्गणी (योगमार्ग        |                      | ३।८८                  |
| अध्यात्मतरिङ्गणी-टीका             | गणधरकीर्त्ति         | ३।२४४                 |
| अध्यात्मपच्चीसी                   | दीपचन्द शाह          | ४।२९४                 |
| अध्यात्मरहस्य                     | आशाधर                | <b>૪</b> ૧૪५          |
| <b>अ</b> ध्यात्मवाराखड़ी          | दौलतराम कासलीवाल     | ४।२८२                 |

| अस्यारमसन्दोह            | बोइन्दु              | 71748            |
|--------------------------|----------------------|------------------|
| बध्यात्मसर्वेवा          | EVER                 | ४।२५८.           |
| अनगारधर्मामृत (धर्मामृत) | <b>आकार्ष</b> र      | ধাধ্ব            |
| अनवमीकथा                 | भगवतीदास             | ४।२४०            |
| अनन्तकथा                 | जिनसागर              | 31840            |
| बनन्तनाथपुराण            | जन्न                 | ४।३०९            |
| अनन्तनाथपूजा             | गुणचन्द्र            | ३।४२३            |
| अनन्त्रनाथस्तोत्र        | क्षत्रसेन            | ३१४४०            |
| अनन्तव्रतकथा             | भट्टारक पद्मनन्दि    | ३।३२५            |
| अनन्तव्रतकथा             | ल्लित <b>की</b> त्ति | ३१४५३            |
| अनन्तव्रतकथा             | नेमिचन्द्र           | ४।२४३            |
| अनन्तव्रतकथा             | अभयकीत्ति            | <b>ક્ષા</b> રેરશ |
| अनन्तव्रतकथा             | चिमणा                | ४।३२१            |
| अनन्तव्रतपूजा            | जिनदास               | ३।३३९            |
| अनन्तवतरास               | जिनदास               | ३।३३९            |
| अनादिबत्तीसिका           | भगवतीदास             | ४।२७२            |
| अनिरुद्धहरण              | ब्रह्म जयसागर        | ४१३०३            |
| <b>अनु</b> पेहा रास      | जिल्हगले             | ४।२४२            |
| अनुभवप्रकाश              | दीपचन्द शाह          | ४।२९४            |
| अनेकार्थनाममाला          | भगवतीदास             | ४।२४१            |
| अपराजितशतक               | रत्नाकरवर्णी         | ४।३०९            |
| अमरकोशटीका               | आशाघर                | ४।४५             |
| अमरसेनचरित               | माणिक्यराज           | ४।२३७            |
| अमितगतिश्रावकाचार-वचनिका | भागचन्द              | ४।२९७            |
| अम्बादेवीरास             | देवदत्त              | ४।२४३            |
| अम्बादेवीरास             | देवदत्तमहाकवि        | ४।१२४            |
| अम्बिकाकल्प              | शुभचन्द्र            | ३।३६५            |
| अम्बिकारास               | ब्रह्म जिनदास        | ३।३४३            |
| अर्घकाण्ड                | वुर्गदेव             | ३।२०४            |
| अर्थप्रकाशिकावचितका      | सदासुख काशलीवाल      | . ४।२९६          |
| अर्थप्रकाशिका-टीका       | परमेष्ठीसहाय         | ४।३०५            |
| वर्षसंहष्टि              | टोडरमल               | ४१२८६            |

परिशिष्ट : ४६१

| <u> </u>                          | -                           | ' ४। २५५      |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| अर्द्धकथानक                       | बनारसीदास                   |               |
| अर्द्धनेमिपुराण                   | नेमिचन्द्र                  | ४ <b>१३०९</b> |
| अहंत्पाशाकेवली                    | वृन्दावनदास                 | श्रक्ष        |
| अर्हन्तआ रती                      | महीचन्द्र                   | <b>४।३२१</b>  |
| अ <b>ळड्डा</b> रचिन्तामणि         | अजितसेन                     | १इ४           |
| अष्टपदार्थ                        | <del></del>                 | क्ष३१८        |
| अष्टपाहुडमाषा                     | जयचन्द छावड़ा               | ४१२९२         |
| अष्टशती (देवागमविवृत्ति)          | अकलङ्क                      | २१३१७         |
| अष्टसहस्री                        | विद्यानन्द                  | २।३६३         |
| अष्टाङ्गसम्यक्त्वकथा              | जिनदास                      | ३।३४०         |
| <b>अष्टाङ्</b> गहृदयोद्योतिनीटीका | आशाधर                       | ४।४५          |
| अष्टाह्निका-पूजा                  | सकलकोत्ति                   | ३।३३०         |
| अष्टाह्निका-कया                   | शुभचन्द्र                   | ३।३६५         |
| अष्टाह्मिका-गीत                   | शुभचन्द्र                   | ३।३६६         |
| बहनानूर-कवितासंग्रह               | (dragad)                    | ४।३१७         |
| आइरियमत्ति                        | कुन्दकुन्द                  | २।११५         |
| आकाशपञ्चमी कथा                    | ललितकोत्ति                  | ३।४५३         |
| आगमविलास                          | द्यानतराय                   | ४।२७८         |
| आगमसार                            | भट्टारक सकलकीर्त्त          | ३।३३०         |
| आचारसार                           | वीरनन्दि सिद्धान्तचक्रवर्ती | ३।२७१         |
| आत्मबत्तीसी                       | दौलतराम कासलीवाल            | ४।२८२         |
| आत्मसम्बोधकाव्य                   | रइधू                        | ४।२०१         |
| आत्मसम्बोधनकाव्य                  | ज्ञानभूषण                   | ३।३५२         |
| आत्मानुशासन                       | गुणभद्र                     | ३१११          |
| आत्मानुशासन-टीका                  | प्रभाचन्द्र                 | ३।५०          |
| आत्मानुशासन-वचनिका                | टोडरमल                      | ४१२८६         |
| आत्मावलोकन                        | दीपचन्दशाह                  | ४।२९४         |
| आदीत्यरास                         | भगवतीदास                    | ४।२३९         |
| आदित्यवा रकथा                     | <b>पुण्यसाग</b> र           | ४।३२१         |
| आदित्यवारकथा                      | गङ्गादास                    | ४।३२२         |
| आदित्यवारकथा                      | भगवतीदास                    | रा२४०         |
| वादित्यवारकथा                     | गङ्गादास                    | ३१४४८         |

|                                       | ,                        |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| आदित्यवा रवलकया                       | ्र <b>ब</b> ह्यनेमिदस    | <b>डी४०७</b>             |
| अदित्यवतकया                           | गुणचन्द्र                | ३१४२३                    |
| <b>आदित्यव्रतकया</b>                  | जिनसागर                  | अ४४९                     |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | अभयकीति 💮                | <b>४</b> ।३२१            |
| <b>आ</b> दिनाथपञ्चकल्याणकक्या         | महितसागर                 | ধাইৰ৹                    |
| आदिनाथ-स्तवन                          | जिनदास                   | इ।३४०                    |
| आदिनाथ-स्तोत्र                        | जिनसागर .                | ३।४५०                    |
| आदिनाथ-पुराण                          | ब्रह्मजिनदास             | <i>\$</i> ∤ <b>\$</b> ⊀o |
| आदिनाय-विनती                          | सोमकीत्ति                | शक्र                     |
| आदिपुराण                              | गुणभद्र                  | 319                      |
| ,, (वृषभनाथचरित्र)                    | मट्टारकसकलकी <b>त्ति</b> | शक्क                     |
| आदिपुराण                              | महीचन्द्र                | ४।३२१                    |
| 11                                    | भादिपम्प                 | ४।३०७                    |
| 11                                    | जिनसेन                   | ३।३४१                    |
| <i>n</i>                              | हस्तिमल्ल                | ३।३८२                    |
| आदिपुराण-वचनिका                       | दौलतराम कासलीवाल         | ४।२८२                    |
| आदीरवर-फाग                            | ज्ञानभूषण                | ३।३५४                    |
| आफ्तपरीक्षा (स्वोपज्ञवृत्तिसहित)      | विद्यानन्द               | २।३५२                    |
| आप्तमीमांसा (देवागमस्तोत्र)           | समन्तभद्रस्वामी          | २११८९                    |
| आयज्ञानतिलक                           | भट्टवोसिर                | ३।२४७                    |
| आयासपंचमीकहा                          | गुणभद्र                  | ४।२१७                    |
| आरतीसंग्रह                            | चिमणा                    | ४।३२१                    |
| 11                                    | महितसागर                 | ४।३२०                    |
| आराधना                                | अमितगति द्वितीय          | २१३९४                    |
| आराधनाकथाकोश                          | ब्रह्मनेमिदत्त           | ३।४०४                    |
| आराधनाप्रतिबोधसार                     | सकलकीति                  | ३।३३०                    |
| आराधनासार                             | देवसेन                   | २।३७७                    |
| आराधनासार-टीका                        | आशाधर                    | <b>૪</b>  ૪ <b>५</b>     |
| आराधनासार-समुच्चय                     | रविचन्द्र                | ३१३१८                    |
| आलापपद्धति                            | देवसेन                   | राइ८२                    |
| आलोचना                                | ब्रह्मजीवन्धर            | ३।३८७                    |
| आलोचनाजयमाल                           | जिनदास                   | ३।३४०                    |
|                                       |                          |                          |

परिशिष्टः ४६३

|                                     |                   | and the second |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|
| <b>बाश्ययं</b> चतुर्दशी             | भगवतीदास          | ४१२७२          |
| आसव-त्रिभङ्गी                       | श्रुत्तमुनि       | ३।२७४          |
| आध्यात्मिक पत्र                     | टोंडरमल           | ४।२८६          |
| इष्टोपदेश                           | पूज्यपाद          | श२२९           |
| इष्टोपदेश-टीका                      | आशाधर             | ४।४५           |
| उत्तरपुराण                          | भट्टारक सकलकीत्ति | ३।३३३          |
| "                                   | गुणभद्र           | ३।९            |
| उदयनकुमारकाव्य                      | -                 | <b>४</b> १३१७  |
| <b>उदर्यादि</b> त्याल <b>ङ्का</b> र | उदयादित्य         | ४१३११          |
| उपदेशरत्नमाला                       | रइधू              | ४।२०१          |
| उपदेशशतक                            | द्यानतराय         | ४।२७७          |
| उपदेशशुद्धसार                       | तारणस्वामी        | ४१२४४          |
| उपदेशसिद्धान्त (उपदेशरत्नमाला)      | दीपचन्दशाह        | ४।२९४          |
| उपदेशसिद्धान्त रत्नमाला             | रत्नकीत्ति        | ४।३३२          |
| उपदेशसिद्धान्तरत्नमाला-वचनिका       | भागचन्द           | ४।२९७          |
| उपासकाचार                           | अमितगति द्वितीय   | रा३९४          |
| उपासकाध्ययन                         | वसुनन्दि प्रथम    | ३।२२७          |
| ऋषभनाथको घूलि                       | सोमकीर्त्ति       | शहरह           |
| ऋषिपञ्चमी                           | सुरेन्द्रभूषण     | ३।४५०          |
| ऋषिमण्डल-पूजा                       | ज्ञानभूषण         | ३।३५२          |
| ऋषिमण्डलपूजा-वचनिका                 | सदासुख कासलोवाल   | ४।२९६          |
| एकीभावस्तोत्र                       | वादिराज           | ३।१०३          |
| औदार्योचन्तामणि                     | श्रुतसागरसूरि     | ३१३९८          |
| कथाकोश                              | श्रीचन्द्र        | ४।१३५          |
| "                                   | जोधराजगोदीका      | ४।३०३          |
| "                                   | ब्रह्मदेव         | ३१३१३          |
| कथाकोशछन्दोबद्ध                     | टेकचन्द           | ४।३०८          |
| कथाविचार                            | भावसेन त्रैविद्य  | ३।२६०          |
| कन्नडव्याकरण                        | नयसेन             | ३।२६५          |
| कमलवत्तीसी                          | तारणस्वामी        | ४।२४४          |
| करकण्डुच <b>ि</b> उ                 | कनकामर            | ४।१६१          |
| करकण्डुचरित                         | रइधू              | ४।२०१          |
|                                     |                   |                |

| · u                        |                             |               |
|----------------------------|-----------------------------|---------------|
| The first of the second    | ं शुभवन्त्र ं े             | श्रेद्द       |
| रकण्डुरास                  | <b>जि</b> नवास              | \$1380        |
| निविक माथा भूषण            | नागवर्मा द्वितीय            | ४।३१०         |
| र्मिनतण्ड-टीका             | सुमतिकोत्ति "               | , ३१३७८       |
| र्म-दहन-पूजा               | शुमनन्द्र                   | ३।३६५         |
| र्मिनर्जरचतुर्दशीव्रत-कथा  | लिलकोत्ति                   | ३१४५३         |
| र्मप्रकृति                 | वमयचंद्र सिद्धान्तचक्रवर्ती | ३१३२०         |
| र्मप्रामृत-टीका (अनुपलब्ब) | समन्तभद्र                   | राष्ट्र       |
| <b>क्मॅंविपांक</b>         | मटारक सकलकीत्ति             | \$1\$28       |
| प् <b>रैंवि</b> पाकरास     | जिनदास                      | ३।३३९         |
| <b>क्रियाणक</b> रास        | विनयचन्द्र                  | ४।१९२         |
| <b>हाल्याणका</b> रक        | सोमनाय                      | ४।३११         |
| "                          | उग्रादित्याचार्य            | ३।२५४         |
| ज्ल्याणमन्दिर<br>-         | सिद्धसेन (कुमुदचन्द्र)      | २।२१५         |
| ज्ल्याणमन्दिरपू <b>जा</b>  | देवेन्द्रकीत्ति             | ३१४४९         |
| विराजमार्ग े               | नृपतुंग                     | <b>૪</b> 1३११ |
| व्यगर                      | ओड्य्य                      | ४१३०८         |
| त्सायपाहुड (पेज्जदोसपाहुड) | गुणघर                       | २।३१          |
| ातन्त्ररूपमाला<br>-        | भावसेन त्रैविद्य            | ३।२६०         |
| ाञ्जिकावत-कथा              | ललितकीति                    | ३।४५३         |
| तमचाण्डाली-कल्प            | मल्लियेण                    | ३।१७६         |
| <b>ता रणगुणषोडशी</b>       | रइघू                        | ४।२०१         |
| कास्तिकेयानुप्रेक्षा       | शुभचेन्द्र                  | ३१३६६         |
| <b>क्रालिकापुराण</b>       | देवेन्द्रकौत्ति             | ४१३२१         |
| <b>गव्यानु</b> शासन        | अभिनववाग्भट्ट               | ४१४०          |
| <b>ाब्यालङ्का</b> र-टोका   | आशांघर                      | ধাধ্          |
| ग्रव्यालोचन                | नागवर्मा द्वितीय            | ४।३१०         |
| <b>पुण्डलकेशीमहाकाव्य</b>  |                             | ४१३१७         |
| <b>हरल्</b> काव्य          | एलाचार्य                    | ४१३१२         |
| हुर <b>ल्</b> -टीका        | वर्मसेन (घरूमर)             | ধাইংও         |
| कुखंतोगई कवितासंग्रह       | , <del></del>               | ४१३१७         |
| हुसुमंज <b>िकहा</b>        | बह्य साधारण                 | ४।२४२         |

वरिकिट: ४६५

| कृषण्डमावनचरित               | ब्रह्म गुरुाल                | श्रहेश  |
|------------------------------|------------------------------|---------|
| केवलमुक्तिप्रकरण             | शाकटायन                      | - ३१२४  |
| कोइल-पंचमी-कहा               | ब्रह्म साधारण                | ४।२४२   |
| कोमुइ-कहा-पर्वधु             | रइघू                         | ४।२०१   |
| क्रियाकलाप                   | आशाधर                        | श्रह्म  |
| क्रियाकलाप-टीका              | प्रभाचन्द्र                  | ३१५१    |
| क्रियाकोश                    | किशनसिंह                     | ४१३८०   |
| क्रियाकोषभाषा                | दोलतराम कासलीवाल             | ४।२८२   |
| क्षत्रचूड़ामणि               | वादीभसिंह                    | शक्ष    |
| क्षपणासार                    | नेमिचंद्र सिद्धान्तचक्रवर्ती | २१४३३   |
| क्षपणासार-वचनिका             | टोडरमल                       | ४।२८६   |
| क्षेत्रगणित                  | राजादित्य                    | ४।३११   |
| क्षेत्रपाल-गीत               | शुभचन्द्र                    | ३।३६६   |
| क्षेत्रपाल-पूजा              | गंगादास                      | 31886   |
| क्षेत्रपाल-स्तोत्र           | जिनसागर                      | ३१४५०   |
| खगेन्द्रमणिदर्पण             | मंगराज                       | ४।३११   |
| बटोलना-गीत                   | रूपचन्द्र                    | ४।२५९   |
| खटोला-रास                    | ब्रह्मजीवन्धर                | ३१३८८   |
| <b>खा</b> तिकाविशेष          | तारणस्वामी                   | ४।२४४   |
| खिण्डीरास                    | भगवतीदास                     | ४।२३९   |
| गणधरवलयपूजा                  | शुभचन्द्र                    | ३।३६५   |
| 11                           | सकलकोत्ति भट्टारक            | ३।३३०   |
| गणितसार (त्रिशतिका)          | श्रीघर                       | ३।१९२   |
| गणितसारसग्रह                 | महावीरा <b>चार्य</b>         | ३।२६    |
| गृद्यकथाकोश                  | प्रभाचन्द्र                  | ३१५०    |
| गद्यचिन्तामणि                | वादीभसिंह                    | ३।३३    |
| गन्धहस्तिमहाभाष्य (अनुपलब्ध) | समन्तभद्र                    | २।१९८   |
| गरुडपञ्चमी-कथा               | महीचन्द्र                    | , ४।३२१ |
| गिरिनार-यात्रा               | मेघराज                       | ধাই२०   |
| गीतपरमार्थी (परमार्थगीत)     | रूपचन्द                      | ४।२५८   |
| गीतवीतराग                    | अभिनव चारुकीत्ति             | ধাতে    |
| गुणमञ्जरी                    | भगवतीदास                     | ४१२७२   |

| •                        |                               |                     |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| गुजस्तालमेव              | ं दीपचंदशाह                   | RISER               |
| गुणस्यान-वेलि            | ब्रह्मजीवन्बर                 | 等特化                 |
| गुर-छन्द                 | शुमचन्द                       | * 31355             |
| गुर-जयमाल                | जिन्दास                       | इंडि४०              |
| गुरूपदेशथावकाचार         | <b>डालू राम</b>               | क्षरंग्             |
| गुरु-पूजा                | चन्द्रकीत्ति                  | इ१४४२               |
| गुरु-पूजा                | ब्रह्मजिनदास                  | 31339               |
| 11                       | जिनदास                        | वाइ४०               |
| गुर्वावली                | सोमकीर्त्त                    | शहराह               |
| गोम्मटदेव-पूजा           | ब्रह्मज्ञानसागर               | इ१४४३               |
| गोम्मटसार कर्मकाण्ड      | नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती | रा४२४               |
| गोम्मटसार कर्मकाण्ड-टीका | टोडरमल                        | ४।२८६               |
| गोम्मटसार जीवकाण्ड       | नेमिचन्द्र सिद्धान्तचकवर्ती   | रा४२३               |
| गोम्मटसार जीवकाण्ड-टीका  | टोडरमल                        | ४।२८६               |
| गोम्मटसार-पूजा           | ,,                            | ४।२८६               |
| गोम्मटेश्वर-चरित्र       | चन्द्रभ                       | ४।३११               |
| गोवैद्यग्रन्थ            | कीत्तिवर्मा                   | ४।३११               |
| ज्ञानचेतनानुप्रेक्षा     | गुणचन्द्र                     | ३१४२३               |
| ज्ञानचन्द्राभ्युदय       | कल्याणकीत्ति                  | ४।३११               |
| ज्ञानदर्पण               | दीपचंदशाह                     | ४१२९४               |
| ज्ञानदीपक                | <b>त्रहा</b> देव              | ३।३१३               |
| घानदीपिका                | आशाधर                         | ४।४५                |
| ज्ञानलोचनस्तोत्र         | जगन्नाथ                       | ধাৎ१                |
| ज्ञानविरागविनती          | ब्रह्मजीवन्घर                 | ३१३८७               |
| <b>ज्ञानसमु</b> च्यसार   | तारणस्वामी                    | ४१२४४               |
| ज्ञानसार                 | <b>पद्म</b> सिंहमुनि .        | - <del>₹</del> 1₹८८ |
| ज्ञानसूर्योदयनाटक        | वादिचंद्र                     | ४१७३                |
| ज्ञानसूर्योदयनाटक-वचनिका | भागचन्द                       | ४।२९७               |
| ज्ञानार्णव               | গু <b>মৰ্ভ</b> র              | ३११५३               |
| ज्ञानार्णव-भाषा          | जयचंद छावड़ा                  | ४।२९२               |
| चंदप्यहचरिउ              | श्रीधर प्रथम                  | ४११४४               |
| 31                       | यशःकीर्ति                     | ४।१७९               |
|                          |                               |                     |

परिशिष्ट : ४६७

| <b>चंदण्ड्य</b> रिउ                              | दामोवर द्वितीय     | ALLEA         |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| चंदगखट्टी-कहा                                    | गुणमद              | ४।२१७         |
| चंदायणवय-कहा                                     | गुणभद्र            | ४१२१७         |
| चतुरवनंजारा                                      | भगवतीदास           | ४।२४०         |
| चसुर्विंशतिजिनस्तवन                              | ब्रह्मजीवन्धर      | 31390         |
| चं <b>तुर्विश</b> तिसन्धानस्वोप <b>ज्ञ</b> टीकास | हित जगन्नाथ        | <b>ধা</b> ৎ १ |
| चन्दनषष्ठीकथा                                    | राख्               | क्षरूष        |
| चन्दनषष्ठीवतपूजा                                 | शुभचन्द्र          | ३।३६५         |
| चन्दनाचरित                                       | n                  | ३।३६७         |
| चन्द्रप्रभचरित                                   | वीरनन्दि           | ३।५५          |
| 11                                               | शुभचन्द्र          | श३६७          |
| चन्द्रप्रभचरित-भाषा                              | जयचन्द छावड़ा      | ४।२९२         |
| चन्द्रप्रभपुराण                                  | अगगल               | ४।३११         |
| चामुण्डरायपुराण (त्रिषष्ठीपुरा                   | ग) चामुण्डराय      | ४।२८          |
| चारित्तपाहुड                                     | कुन्दकुन्द         | संरर्ध        |
| चारित्तभति                                       | ,,                 | २१११५         |
| चारित्रशुद्धिविधान                               | शुभवन्द्र          | ३।३६५         |
| चारित्रसार                                       | <b>चामुण्ड</b> राय | ४१२८          |
| चारुचरित                                         | भारामल             | . ४१३०५       |
| चारुदत्तप्रबन्धरास                               | जिनदास             | ३।३३९         |
| चित्तनिरोधकथा <b>ः</b>                           | वीरचन्द्र          | श्री३७७       |
| चित्रहंसुवे                                      | राजादित्य          | ४।३११         |
| चिद्विलास                                        | दीपचन्दशाह         | ४।२९४         |
| चूड़ामणि काव्य                                   | ,                  | ४।३१७         |
| चूनड़ी                                           | भगवतीदास           | ४।२४०         |
| चूनड़ीरास                                        | विनयचन्द्र         | ४।१९१         |
| चूर्णिसूत्र (कसायपाहुडवृत्ति)                    | यतिवृषभ            | २।८८          |
| चूलामणि                                          | तोलामुलितेव र      | ४।३१६         |
| चेतनकर्मचरित                                     | भैया भगवतीदास      | ४।२६६         |
| चेतनपुद्गलधमाल (अध्यात्मधव                       |                    | <b>४</b> १२३२ |
| चैतन्यफाग                                        | कामराज             | ४।३२१         |
| <b>चौ</b> बीसठाना                                | तारणस्वामी         | ४१२४४         |
|                                                  |                    | ,             |

|                                           |                         | Y                      |
|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| A. C. | <b>S</b>                |                        |
| मीबीस <b>दण्ड</b> क                       | दौकतराम कासलीवाल        | <b>४</b> ।२८२          |
| श्रीराषीवाति-वयमाल                        | जिनदास                  | \$1380                 |
| शौबीसी-पाठ                                | भगरंगलाल                | ४१३०६ '                |
| नौबीसी-पाठ                                | <del>वृन्दाव</del> नदास | ४।३०१                  |
| छन्देनगुरु-आरती                           | <b>छत्रसेन</b>          | <b>३।</b> ४४६          |
| <b>ह्यस्थ</b> वाणी                        | सारणस्वामी              | ४१२४४                  |
| छन्दस्तक                                  | <b>वृ</b> न्दावनदास     | <b>ধা</b> ই•१          |
| <b>छन्दोनु</b> शासन                       | अभिनव वाग्भट्ट          | <b>४</b> ।३९           |
| छन्दोम्बुधि                               | नागवर्म                 | ४।३१०                  |
| <b>छह्</b> बला                            | दौलतराम द्वितीय         | ४१२८९                  |
| छेदपिग्ड                                  | इन्द्रनन्दि द्वितीय     | ३।२२१                  |
| <b>जंबुसामि</b> चरिउ                      | वीर कवि                 | ४११२७                  |
| जंबूदीवपण्णत्ति                           | पद्मनन्दिप्रथम          | ३।११०                  |
| जटामुकुट<br>-                             | गङ्गादास                | ३१४४८                  |
| जन्माभिषेक                                | पूज्यपाद                | रारर५                  |
| जम्बूचरित                                 | खुशालचन्द काला          | ४१३०३                  |
| <b>ज</b> म्मूद्वीपपूजा                    | <b>जिनदा</b> स          | ३१३४०                  |
| 72                                        | ब्रह्म जिनदास           | ३१३३९                  |
| <b>जम्बूस्या</b> मीचरित                   | नथमल विलाला             | ४।२८१                  |
| "                                         | राजमल्ल                 | <i>প্র</i> াও <b>ং</b> |
| "                                         | पाण्डे जिनदास           | ४।३०४                  |
| ***                                       | दयासागर                 | ४।३२२                  |
| "                                         | ब्रह्म जिनदास           | इ।३४०                  |
| 21                                        | भट्टारक सकलकोत्ति       | ३१३२९                  |
| जम्बूस्वामीपुराण                          | जिनसेन                  | ४।३२२                  |
| जम्बूस्वामी रास                           | भुवनकीत्ति              | ३।३३७                  |
| 17                                        | बह्य जिनदास             | <b>ま</b> 14.8.4        |
| बम्बूस्वामिवेलि                           | वीरचन्द्र               | ३।३७६                  |
| जयधवला (कसायपाहुद-टीका)                   | जिनसेन दितीय            | राइ४७                  |
| ज्लगळन-रास                                | <b>क्रा</b> नभूषण       | ३१३५४                  |
| <b>जसङ्</b> रचरिउ                         | अमरकीत्तिगणि            | ४११५७                  |
| 17                                        | <del>पुष्पदन्त</del>    | . , ४।१११              |
|                                           |                         |                        |

परिशिष्टः ४६९

| <b>ज</b> सहरचरिउ              | रइघू                     | ४।२०५        |
|-------------------------------|--------------------------|--------------|
| जातकतिलक<br>जातकतिलक          | श्रीघर                   | इ।१९२        |
|                               | श्रीघराचार्य             | ४१३६४        |
| ,,<br>जिणन्दगीत               | जिनदास                   | इ।३४०        |
| जिणरत्तिकहा                   | यशःकीत्ति                | ३१४११        |
| जिन आन्तरा                    | वीरचन्द्र                | ३।३७६        |
| जिनकथा                        | जिन सागर                 | ३१४४९        |
| <b>जिनगुण</b> विलास           | नथमल विलाला              | ४।२८१        |
| जिनचतुर्विंशतिस्तोत्र         | जिनचन्द्र                | ३।३८३        |
| जिनचौबीसी                     | ब्र <b>ह्मज्ञा</b> नसागर | ३।४४३        |
| 11                            | चन्द्रकीर्त्ति           | ३।४४२        |
| जनदत्तकथा<br>-                | लाखू                     | <b>ধা</b> ংড |
| जिनदत्तचरित                   | राजसिंह कवि              | ४।३०६        |
| "                             | गुणभद्र                  | ३।१४         |
| जनयज्ञकल्प<br>जनयज्ञकल्प      | आशाधर                    | ४।४६         |
| जिनवरस्वामी विनती             | सुमतिकीत्ति              | ३।३७९,३८०    |
| जिनशतक                        | भूधरदास                  | ४।२७५        |
| जिनसहस्रनाम-टीका              | श्रुतसागरसूरि            | ३।३९८        |
| जिनेन्द्रमालई                 |                          | ४।३१७        |
| जिमंधरचरिउ                    | रइघू                     | ४।२०१        |
| जिह्वादन्तसंवाद               | सुमतिकीर्त्ति            | ३।३८०        |
| जीणधरचरित                     | रइधू                     | ४।२०१        |
| जीरापल्लीपार्श्वनाथस्तवन      | भट्टारक पद्मनन्दि        | ३।३२३        |
| जीवकचिन्तामणि                 | तिरुक्कतेवर              | ४।३१६,३१७    |
| ,,                            | तिरुत <b>क्क</b> तेवर    | ४।३१३        |
| जीवड़ा-गीत                    | जिनदास                   | ३।३४०        |
| जीवतत्त्वप्रदीपिका(गोम्मटसारट | ोका) टोकाकार नेमिचन्द्र  | ३।४१९        |
| जीवन्धरचम्पू                  | हरिचन्द                  | ४।२०         |
| जीवन्धरचरित                   | दौलतराम कासलीवाल         | ४।२८२        |
| "                             | नथमल विलाला              | ४।२८१        |
| <b>31</b>                     | भास्कर                   | ४।३११        |
| ".                            | शुभचन्द्र                | . ३।३६७      |
|                               | *                        |              |

| · Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna Ann |                       |                  |
|------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| <del>दीवन्</del> धरपुराण                 | <b>जिनसागर</b>        | - 31840          |
|                                          | जिनसागर               | ४।३२२            |
| भी <b>वन्त्रर</b> शस                     | मट्टारक मुवनकीति      | इ।३३७            |
| A De ga                                  | जिलदास                | \$1380           |
| भीबन्धरषटपादि<br>-                       | कोटेखर                | का३११            |
| <b>नीवसम्बोधनै</b>                       | -                     | 3\$ <b>\$</b> 18 |
| गीवसिद्धि (अनुपलक्ष्य)                   | समन्तभद्र             | . २११९८          |
| ्रेनगणितटीकोदाहरण<br>वनगणितटीकोदाहरण     | राजादित्य             | <b>४।३</b> ११    |
| जैनेन्द्रव्याकरण <b></b>                 | पूज्यपाद              | रार३०            |
| जो <b>इ</b> भत्ति                        | कुन्दकुन्द            | २१११५            |
| जोगीरास                                  | भगवतीदास<br>भगवतीदास  | ४।२४०            |
| <b>गोगी</b> रासो                         | पाण्डे जिनदास         | ४।३०४            |
| ज्येष्ठजिनव रक <b>था</b>                 | ललितकीर्त्ति          | ३१४५३            |
| न्येष्ठजिनव <i>र</i> पूजा                | चन्द्रकीर्त्ति        | <b>३</b> ।४४२    |
| n                                        | जिनसागर               | ३१४५०            |
| 13                                       | ब्रह्म जिनदास         | ३।३३९            |
| 1)                                       | जयसागर '              | ४।३०२            |
| न्येष्ठजिनवररास                          | ब्रह्म जिनदास         | ३।३४२            |
| न्योतिर्ज्ञानविधि <b></b>                | श्रीघर                | ३।१९३            |
| <b>बालामालिनीकल्प</b>                    | इन्द्रनन्दि प्रथम     | ३११८०            |
| व्यालिनीकल्प                             | मल्लिषेण              | ३।१७६            |
| <b>सुम्बिकगीत</b>                        | <b>ब्रह्म</b> जीवन्घर | ३।३९०            |
| मू <b>लना</b> .                          | <del>छत</del> ्रसेन   | ३।४४६            |
| टंडाणागीत                                | बल्ह                  | ४।२३२            |
| <u>ंडाणारास</u>                          | भगवतीदास              | ४।२३९            |
| गमोकारगीत                                | सकलकीर्त्ति           | ३।३३०            |
| गुय <b>कु</b> मार <del>च</del> रिउ       | <u>पुष्पदन्त</u>      | ४।११०            |
| णज्झरपंचमी-कहा                           | ब्रह्म साधारणकवि      | ४।२४२            |
| <b>णद्दुक्ख</b> सत्तमी-कहा               | गुणभद्र               | <b>४</b> ।२१८    |
| n                                        | बालचन्द्र             | . ४११९०          |
| <b>णव्याणभ</b> त्ति                      | कुन्दकुन्द            | . सारहरू         |
| णेमिणाह-चरिउ                             | रह्म                  | ४।२०१            |

ा १५ में ५४ के प्राप्त करोड़ विशिष्ट : **४७१** 

| णेमिषाह-चरिउ                         | स्रक्ष्मणदेव 💎             | <b>81706</b>  |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| ' 13                                 | दामोदर                     | श्राश्यम      |
| **                                   | अमरकीर्त्तगणि              | ४११५८         |
| तरवज्ञानतरंगिणी                      | ज्ञानमूषण                  | ३।३५२         |
| तस्वत्रयप्रकाशिका                    | श्रुतसागरसूरि              | ३१३९८         |
| तत्त्वदीपक                           | ब्रह्मदेव                  | ३।३१३         |
| तत्त्वसार                            | देवसेन                     | रा३८०         |
| तरवसारदूहा                           | शुभचन्द्र                  | ३१३६९         |
| सत्त्वानुशासन                        | रामसेन                     | श२३८          |
| "                                    | समन्तभद्र                  | २।१९८         |
| तत्त्वार्थटीका                       | जोइन्दु                    | २।२९१         |
| तत्त्वार्थंबोघ                       | बुधजन                      | ४।२९८         |
| तत्त्वार्थवात्तिक (सभाष्य)           | अकल <b>ङ्क</b>             | ४।३०५         |
| तत्त्वार्थवृत्ति (सर्वार्थ)          | पूज्यपाद                   | रारर५         |
| तत्त्वार्थवृत्तिपदविवरण              |                            |               |
| (सर्वार्थसिद्धिव्याख्या)             | प्रभाचन्द्र                | ३।५०          |
| तत्त्वार्थ-श्रुतसागरीटीका-वचनिका     | टेकचन्द                    | रा३६१         |
| तत्त्वार्थश्लोकवात्तिक               | विद्यानन्द                 | स३१४          |
| तत्त्वार्थसार                        | अमृतचन्द्र सूरि            | रा४०८         |
| n                                    | वामदेव                     | ४१६७          |
| तत्त्वार्थसारदीपक                    | सकलकीर्त्ति                | ३।३३५         |
| तत्त्वार्थसूत्र                      | गृद्धपिच्छार्य (उमास्वामी) | २११५३         |
| ,,                                   | बृहत्प्रभाचन्द्र           | 31300         |
| तत्त्वार्थसूत्रभाषा                  | दौलतराम कासलीवाल           | ४।२८२         |
| "                                    | जयचन्द छावड़ा              | ४।२९२         |
| तत्त्वार्थसूत्रवृत्ति (सुखसुबोधटीका) | भास्करनन्दि                | ३।३०९         |
| तियालचक्कवीसीकहा                     | ब्रह्म साघारणकवि           | <b>४१२</b> ४२ |
| तिरूक्कलम्बकम्                       |                            | क्ष३१८        |
| तिरूनुद्रु स्तोत्र                   |                            | ४।३१८         |
| तिलोयपण्णति                          | यतिवृषभ                    | सर्०          |
| <b>तिसद्वि</b> महापुरिसचरिउ          | रइध्                       | श्वराष्ट्र    |
|                                      |                            |               |

| The state of the s | ,                            | ,       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|
| <b>विवाद्व</b> महाधुरिसगुणालकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 1                          | 44 ***  |
| (महापुराण)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | पुष्पदन्त                    | अ११०    |
| बीनवीबीसी-स्तुति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | बहुर जीवन्थर                 | ३।३९१   |
| तीर्यकरके भजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>महित्</b> सागर (          | अवर०    |
| तीर्यवयमाला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>अयस</b> ागर               | . भा३०२ |
| <b>तीसचौ</b> बीसीपाठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | वृन्दावनदास                  | क्षक्र  |
| तीसची बीसीपूजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | গুসব্দর                      | 31354   |
| तेरहद्वीपपूजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27                           | 41354   |
| तत्त्वार्थश्रुतसागरी-टीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | टेकचन्द                      | ४१३०५   |
| त्रिमङ्गीसार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | तारणस्वामी                   | ४१२४४   |
| त्रिलोकसार-टीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | माधवचन्द त्रेविद्य           | ३१२८८   |
| त्रिलक्षणकदर्थन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पात्रकेसरी (पात्रस्वामी)     | सार४१   |
| त्रिलोकदर्पण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | खडगसेन                       | ४१२८०   |
| त्रिलोकसार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | नेमिचन्द्र सिद्धन्तचक्रवर्ती | रा४२७   |
| त्रिलोकसार-संस्कृतटीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | माघवचन्द्र त्रेविद्य         | ३।२९०   |
| n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | टोडरमल                       | ४।२८६   |
| त्रिलोकसारपूजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | वामदेव                       | ४१६७    |
| त्रिषष्ठिस्मृतिशास्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | आशाधर                        | ४।४७    |
| त्रेपनक्रिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>बह्म</b> गुलाल            | ४।३०४   |
| त्रेपनक्रियागीत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सोमकीत्ति                    | ३।३४७   |
| त्रेपनक्रिया-विनती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | गंगादास                      | ३।४४८   |
| <b>त्रैलोक्</b> यदीपक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | वामदेव पण्डित                | ४।६६    |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | वामदेव                       | ४।६७    |
| थोस्सामि-थुदि (तित्थयरभत्ति)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | कुन्कुन्द                    | २।११६   |
| दंसणकहरयणकरंडु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | श्रीचन्द्र                   | ४।१३४   |
| दंसण-याहुड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | कुन्दकुन्द                   | २।११४   |
| दवारस-रास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | गुष्मच न्द्र                 | ३।४२४   |
| दर्शन-सार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | देवसेन                       | २।३७०   |
| <del>दर्शन-स्</del> तोत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ब्रह्म जीवन्धर               | ३।३८७   |
| दशभक्त्यादिमहाशास्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | वर्द्धमान दितीय              | SIRRIE  |
| Statement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | erfements                    | VIZDA   |

महितसागर

बहा सानसागर

दशस्त्रभण

दशस्त्रभणकथा

परिशिष्ट : ४७३

साइ८७

\$1880

४।३२०

सं४४३

| दशलक्षणजयमाला                | रहमू            | अर०१          |
|------------------------------|-----------------|---------------|
| दशलक्षणरास                   | भगवतीदास        | <b>४</b> ।२३९ |
| :<br>دو '                    | जिनदास          | राहरू         |
| दशलाक्षणीवतकथा               | ललितकीर्ति      | 31843         |
| दहलक्खणवयकहा                 | गुणभद्र         | ४।२१८         |
| दानकथा                       | भारामल          | ধাই০৭         |
| दानबावनी                     | द्यानतराय       | ४।२७७         |
| दानशीलतपभावनारास             | सूरिजन          | ४१३३१         |
| देवागम-स्तोत्रटीका           | जयचन्द छावड़ा   | ४।२९२         |
| देवेन्द्रकीर्त्तिकी त्रावाणी | महितसागर        | ४।३२०         |
| दश-भिक्त                     | पूज्यपाद        | स२२५          |
| द्रव्यसंग्रह-भाषावचनिका      | जयचन्द छावड़ा   | ४।२९२         |
| द्रोपदीहरण                   | छत्रसेन         | ३१४४६         |
| <b>द्वादशाङ्ग</b> पूजा       | श्रीभूषण        | ३१४४१         |
| द्वादशानुप्रेक्षा            | भगवतीदास        | ४१२४०,२६६     |
| 11                           | दीपचन्दशाह      | ४।२९४         |
| 11                           | सकलकोत्ति       | ३।३३०         |
| "                            | कात्तिकेय       | २।१३८         |
| द्वादशीकथा                   | व्रह्मज्ञानसागर | ३।४४३         |
| द्विसन्धानमहाकाव्य           | घनञ्जय          | ४।८           |
| <b>घण्णकुमारचरि</b> उ        | रइध्            | ४।२०४         |
| <b>धण्णकुमा</b> ररास         | जिनदास          | ३।३३९         |
| धनकलग कथा                    | ललितकीर्त्ति    | ३।४५३         |
| घनपालरास                     | जिनदास          | \$1380        |
| धन्यकुमारचरित                | खुशालचन्द काला  | ४।३०३         |
| 11                           | सकलकीर्त्ति     | ३।३३२         |
| ,                            | ब्रह्म नेमिदत्त | ३।४०४         |
| ;;                           | गुणभद्र द्वितीय | ४१५९          |
| "                            | जयचन्द छावड़ा   | ४।२९२         |
| धम्मपरिक्खा                  | हरिषेण          | ४।१२२         |
| भम्मरसायण                    | पद्मनिन्द प्रथम | ३।१२१         |
| <b>धर्मच</b> रितटिप्पण       | अमरकीत्तिगणि    | - সাহধ্       |
|                              | <b></b>         | -11/-         |

| <b>धर्म</b> नाचपुराण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मधुर              | ধাইং           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| वर्गपरीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | अमित्रगति वितीय   | 💚 સાર્ચ        |
| the feet of the second | श्रुतकोति         | ***            |
| A * "W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | विशालकीति         | પ્રાર          |
| 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | जयसेन             | পই০            |
| 7 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मनोहरलाल          | <b>४</b> १२८   |
| <b>धर्मेपरीक्षा</b> रास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ब्रह्मं जिनदास    | शहर            |
| धर्मरलाकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | जयसेन             | ३।१४           |
| धर्म रत्नोद्योत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | जगमोहनदास         |                |
| धर्मरसिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | सोमसेन            | ३१४४           |
| धर्म-विलास (द्यानत-विलास)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | बानतराय           | / ४।२७         |
| <del>ध</del> र्मशर्माभ्युदय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | हरिचन्द           | ४।२            |
| धर्मसंग्रहश्रावकाचार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मेघावी            | . ४।६          |
| धर्मसरोवर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | जोघराज गोदीका     | ४।३०           |
| धर्मसारदोहाचौपाई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | शिरोमणिदास        | <b>প্রাই</b> ০ |
| <b>धर्मामृ</b> त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | जयसेन             | ४।३०           |
| -<br>;;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | गुणदास            | ধাইং           |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | जयसेन             | , ३।२६         |
| धर्मोपदेशचूड़ामणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | अमरकीत्ति गणि     | ४ १५           |
| धर्मोपदेशपीयूषवर्षी श्रावकाचार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | बह्य नेमिदत्त     | ३१४०           |
| <b>धवलाटोका</b> े                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | वीरसेन            | २।३२           |
| ध्यानप्रदीप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | अमरकीत्ति गणि     | ४।१५           |
| नट्रीणाई कवितासंग्रह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | , ধাইং         |
| नन्दीक्षर-आरती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | देवेन्द्रकीर्त्ति | ३१४४           |
| नन्दोक्वर-उद्यापन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | जिनसागर           | 3184           |
| नन्दीक्ष्वरपूजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | चन्द्रकीर्ति      | ३१४४           |
| नन्दीक्वरवस-कथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ललितकीत्ति        | ३१४५           |
| नरकउतारीदुग्धारसकथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | गुणभद्र           | ४।२१           |
| नरक्उतारिदुघारसी-कथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | बालचन्द्र         | প্রাংগ         |
| नर्पिगल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | शुभचन्द्र         | ধাই            |
| नवका रपच्चीसी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u> </u>          | ३।४५           |
| नबरस पद्मावली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | बनारसीदास         | ू<br>शर्       |

परिश्विष्टं : ४७५

| वनस्तोत्र                  | वज्रतन्द             | * PATER        |
|----------------------------|----------------------|----------------|
| <b>नागकु</b> मारकथा        | बह्य नेमिदत्त        | SIXOX          |
| नामकुमारकाव्य              | सल्लिषेण             | १९७१           |
| at .                       |                      | ४।३१७          |
| <br>नामकुमारचरित्र         | नथमल विलाला          | ४।२८१          |
| Mali Carra                 | माणिक्यराज           | ४।२३७          |
| **                         | बाहुबली              | ४।३११          |
| 17                         | धर्मधर               | XHC            |
| "<br>नागकुमररास            | ब्रह्म जिनदास        | ३।३४१          |
| नागद्वारास<br>नागद्वारास   | <b>ज्ञानभूषण</b>     | ३।३५२          |
| <b>नाग</b> श्रीरास         | ब्रह्म जिनदास        | ३।३४३          |
| नाटकसमयसार                 | बनारसीदास            | <b>४</b> १२५२  |
| नाममाला                    | तारणस्वामी           | ४।२४५          |
|                            | बनारसीदास            | ४।२५२          |
| ,, (धनञ्जयनिघण्टु)         | धनञ्जय               | ४१८            |
| नालडियर                    | अनेक कवि             | ४।३१२          |
| नालडियरटीका                | पदुमनार              | ४।३१३          |
| नि:शल्याष्टमी कथा          | ब्रह्म ज्ञानसागर     | ३।४४३          |
| नि शल्याष्टमीविधानकथा      | ललितकीत्ति           | ३।४५३          |
| नि <b>झं</b> रपंचमीकहारास  | विनयचन्द्र           | ४ <b>।१९</b> २ |
| नित्यनियमपूजा              | सदामुख कासलीवाल      | ४।२९६          |
| नित्यमहाद्योत              | आशाधर                | <b>૪</b>  ૪५   |
| निद्दूसिसत्तमीनयकहा        | ब्रह्म साधारण कवि    | ४।२४२          |
| निमित्तशास्त्र             | ऋषिपुत्र             | सर्६           |
| नियमसार                    | कुन्दकुन्द           | २११४           |
| नियमसार तात्पर्यवृत्तिटीका | पद्मप्रभ (मलधारिदेव) | इ।१४७          |
| निर्दोषसप्तमी कथा          | ललितकोत्ति           | ३१४५३          |
| नीतिवाक्यामृत              | सोमदेव               | <b>६</b> ०१६   |
| नीलकेशी काव्य              | -                    | थ१६१४          |
| ने <b>मिकु</b> माररास      | वीरचन्द्र            | ₹1३७७          |
| नेमिचन्द्रिका              | मनरंगलाल             | शक्र           |
| नेमिचरितरास                | ब्रह्म जीवन्धर       | ३१३८८          |
|                            |                      |                |

| and the second second               |                                                      |                                     |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| वेजिजिनेस्वर संगीत                  | मंदरा                                                | ४।३१०                               |
|                                     | शहा कानसागर                                          | <b>₹188</b> ₹                       |
| नेजिनरेन्द्रस्तोत्र स्वोपज्ञ        | अगन्नाथ                                              | *199                                |
| नेमिनाय छन्द                        | चु मचन्द्र                                           | . इा३६९                             |
| नेमिनाबपुराण                        | ब्रम्ह नेमिदत्त                                      | \$1 <b>%</b> 08                     |
| *                                   | भागचन्द                                              | ४१२९७                               |
| "                                   | कर्णपार्य                                            | ४।३०५                               |
| ° ''                                |                                                      | ३१४४३                               |
| नेर्मिनाथपूजा                       | ब्रम्ह ज्ञानसागर                                     | ४।२३३                               |
| नेमिनाथबारहमासा                     | बर्ल                                                 | शहर <b>२</b>                        |
| नेमिमाथ भवान्तर                     | सहवा                                                 | ४।३२१                               |
| 78                                  | महीचन्द्र<br><del>चित्रकेक विजीस (भारतास्क्र</del> ी | ३।३८७                               |
| नेमिनायरास                          | जिनसेन द्वितीय (भट्टारक)                             | <b>४</b> ।२३२                       |
| नेमिनायवसन्त<br>नेमिनिर्वाणकाव्य    | वल्ह                                                 | <b>४</b> १२४                        |
| नामानवाणकाव्य                       | वाग्मट् टप्रथम<br>ब्रह्मनेमिदत्त                     | ३१४०४                               |
| "                                   |                                                      | ३।३५२                               |
| नेमिनिर्वाणकाव्यपञ्जिका टीका        | ज्ञान <b>भूषण</b>                                    | शश्रू<br>३(३३०                      |
| नेमीरवरगीत                          | सकलकोति                                              | ३।३४०                               |
| नेमीश्वररास                         | जिनदास                                               | शर४८                                |
| नौकारश्रावकाचार                     | जोइंदु<br>प्रभावना                                   | रा <i>रक</i> ट<br>३ ५०              |
| न्यायकुमुदचन्द्र (लघीयस्त्रयव्याख्य | ॥) प्रमापन्द्र<br>भावसेन त्रैविद्य                   | ३।२६१                               |
| न्यायदीपिका                         | मायतम् मायच<br>अभिनव <b>ध</b> र्मभूषण                | ३।३५७                               |
| "                                   | •••                                                  |                                     |
| न्यायदोपिकावचनिका                   | सदसुस काशलीवाल                                       | ४।२९६                               |
| न्यायविनिश्चय (सवृत्ति)             | अक्ल 🖷                                               | २।३०९<br>-                          |
| न्या <b>य</b> विनिद्दचयिवरण         | वादिराज                                              | ३।१०४                               |
| न्यायसूर्याविल                      | भावसेन त्र विद्य                                     | ३।२६१                               |
| प <b>उमच</b> रिज                    | स्वयम्भू                                             | ४ <b>।</b> ९८,१०३                   |
| प <b>डमच</b> रिय                    | विमलसूरि                                             | २ २५७                               |
| पंचमीचरिउ                           | स्वयंभु                                              | ४।१०१, <b>१</b> ०३<br>४ <b>।</b> ९५ |
| <i>n</i>                            | चतुर्भु ख                                            | ४१२१७                               |
| प्रस्त्वद्वयकहा                     | गुणभद्र                                              | काररङ<br>४।२३९                      |
| पस्रवाहारास                         | भगवसीदास                                             | 61745                               |
|                                     |                                                      | _                                   |

वर्धिसन्ट : ४७७

| पञ्चक्त्याणकपूजा                | शुभचन्द्र         | 3/1 <b>1</b> (1) |
|---------------------------------|-------------------|------------------|
| पञ्चकल्याणकोद्यापनपूजा          | ्रज्ञानभूषण       | \$13H.2          |
| पञ्चगुरुभक्ति                   | कुन्दकुन्द        | शाहरम            |
| पञ्चपरमेष्ठीगुणवर्णन            | जिनदास            | . ३।३४ <b>०</b>  |
| **                              | महितसागर          | । ४।३२०          |
| पञ्चपरमेष्ठीपूजा                | सकलकीर्ति         | , ३।३३०          |
| पञ्चमञ्जल (मञ्जलगीतप्रबन्ध)     | रूपचन्द्र         | ४।२६०            |
| पञ्चसंग्रह                      | अमितगतिद्वितीय    | २।३९५            |
| <b>पञ्चाध्या</b> यी             | राजमल्ल           | ं ४८१            |
| पञ्चास्तिकाय                    | कुन्दकुन्द        | २।११३            |
| ,,                              | बुंघजन            | ४।२९८            |
| पञ्चास्तिकायटीका                | अमृतचन्दसूरि      | २।४१७            |
| पञ्चास्तिकाय-तात्पर्यवृत्तिटीका | जयसेन द्वितीय     | \$188\$          |
| पञ्चेन्द्रियसंवाद               | भैया भगवतीदास     | ४।२६९            |
| पम्डितपूजा                      | तारणस्वामी        | ४।२४४            |
| <b>प</b> त्तुपाट्ट-कवितासंग्रह  |                   | ४।३१७            |
| पत्रपरीक्षा                     | विद्यानन्द        | २१३५६            |
| पदमपुराणवचनिका                  | दौलतराम कासलीवाल  | ४।२८२            |
| पदार्थसार                       |                   | ४१३१८            |
| पदसग्रह                         | भागचन्द्र         | ४।२९७            |
| "                               | बुधजन             | ४।२९८            |
| 11                              | जयचन्द छावड़ा     | ४।२९२            |
| n                               | दौलतराम द्वितीय   | ४।२८९            |
| पदसाहित्य                       | भेया भगवतोदास     | ४।२६५            |
| "                               | द्यानतराय         | ४।२७७            |
| "                               | भूधरदास           | ४।२७६            |
| पद्मचरित (पद्मपुराण)            | रवि <b>षेण</b>    | २।२७८            |
| पद्मनिन्द-पञ्चिवंशित            | पद्मनन्दि द्वितीय | ३।१२९            |
| पद्मपुराण                       | खुशालचन्द्र काला  | ४१३०३            |
| 1                               | धर्मकीर्ति        | ३१४३४            |
| ,, (अपूर्ण)                     | चिन्तामणि         | ४।३२२            |
| 'n                              | गुणदास            | ४।३१९            |

| 1  |                                         | ,                       |                |
|----|-----------------------------------------|-------------------------|----------------|
|    |                                         | ,                       |                |
| .' | प्रमावतीकथा                             | <b>जिन्</b> सागर        | 31840          |
|    | पद्मावसीपूजा                            | , सुरेन्द्रकीर्ति       | <b>\$184.8</b> |
|    | पद्मावतीस्तोत्र                         | <u> जिनसांगर</u>        | ३१४५०          |
|    | # · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | छत्रसेन                 | ३१४४६          |
|    | पद्यसंग्रह                              | नरेन्द्रकीर्ति          | ४।३२२          |
|    | परमहंस (रूपक काव्य)                     | सूरिजन                  | ४।३२१          |
|    | परमहंसरास                               | ब्रह्मजिनदास            | ३।३४१          |
|    | परमागमसार                               | श्रुतमुनि               | ३।२७५          |
|    | परमात्मप्रकाश                           | जोइंदु                  | श२४८           |
|    | परमात्मप्रकाशवचनिका                     | दौलतराम कासलीवाल        | क्षर८२         |
|    | परमात्मराजस्तोत्र                       | सकलकीतिं                | . ३१३३५        |
|    | परमार्थदोहाशतक (दोहापरमार्थ)            | रूपचन्द्र               | ४।२५७          |
|    | परमार्थपुराण                            | दीपचन्दशाह              | ४।२९४          |
|    | परमार्थप्रकाशवृत्ति                     | ब्रह्मदेव               | - ३।३१५        |
|    | परमेष्ठीप्रकाशसार                       | श्रुतकीर्ति             | ३।४३२          |
|    | परीक्षामुख                              | माणिक्यनन्दि            | ३।४३           |
|    | पल्लिविघानकथा                           | <b>ब्रह्मज्ञा</b> नसागर | ३।४४३          |
|    | पल्लिवतोद्यापन                          | शुभचन्द्र               | ३।३६५          |
|    | पवनदूत                                  | वादिचन्द्र              | <b>ধ</b> াওই   |
|    | पाण्डवपुराण                             | चन्द्रकोर्ति            | ३।४४२          |
|    | •                                       | बुलाकीदास               | ४।२६३          |
|    | 19                                      | यशःकीर्ति               | ३१४११          |
|    | 3)                                      | शुभचन्द्र               | ३।३६७          |
|    | 1)                                      | ठकाप्पा                 | <b>કા</b> ફર   |
|    | 11                                      | वादिचन्द्र              | <b>ধ।</b> ওই   |
|    | पात्रकेसरीस्तोत्र(जिनेन्द्रगुण-संस्तुरि | त)पात्रकेसरी            | २१२४०          |
|    | पारिखनाथभवान्तर                         | मेघराज                  | ४।३२०          |
|    | **                                      | गङ्गादास                | ४।३२२          |
|    | पार्श्वनाथकाव्यपञ्जिका                  | शुभचन्द्र               | ३।३६५          |
|    | पार्श्वनाथचरित्र                        | वादिराज                 | ३१९२           |
|    | पार्क्वनाथपुराण                         | पार्श्वं पण्डित         | ধাইংং          |
|    | ,, (पादर्वपुराण)                        | चन्द्रकीर्ति            | ३१४४२          |

| <del>पावर्वतायपुराण</del>  | सकलकीति                  | 'संदर्भ       |
|----------------------------|--------------------------|---------------|
| पार्श्वनायपूजा             | चन्द्रकीर्ति             | <b>३१४४२</b>  |
|                            | <b>ब्रह्मज्ञा</b> नसागर  | 4884          |
| 79                         | छत्रसेन                  | ३१४४६         |
| पार्श्वंनायभवान्तर         | गंगादास                  | 3888          |
| पार्वनायस्तवन              | श्रुतसागरसूरि            | शश्र          |
| पार्श्वनाथस्तोत्र          | जिनसागर <sup>े</sup>     | ই ४५०         |
| ,, (लक्ष्मीस्तोत्र)        | <b>पद्मप्रममलधारिदेव</b> | ३। १४७        |
| पार्वनाथाष्टक              | सकलकीर्ति                | ३।३३०         |
| <b>पार्श्व</b> पञ्चकल्याणक | जयसागर                   | ४१३०२         |
| <b>पार्व्य</b> पुराण       | वादिचन्द्र               | <b>ধা</b> ७२  |
| <b>,</b> ,                 | भूघरदास                  | ४१२७३         |
| पार्श्वाभ्युदय             | जिनसेन                   | २।३४०         |
| पासणाहँचरिउ                | श्रीघरप्रथम              | ४।१४०         |
| 11                         | वेवचन्द्र                | <b>४</b> ।१८२ |
| पासणाहचरिउ                 | रइधू                     | ४।२०२         |
| 11                         | असवाल कवि                | ४१२२९         |
| "                          | मुनि पद्मनन्दि           | ३१२०९         |
| पासपुराण                   | तेजपाल                   | ४।२११         |
| पाहुडदोहा (बारहखड़ी दोहा)  | महनन्दिमुनि              | ३।४२०         |
| पिङ्गलशास्त्र              | राजमल्ल                  | ४।८१          |
| पुण्यपच्चीसिका <b>ः</b>    | भगवतीदास                 | ४।२७२         |
| पु <b>ण्याश्रव</b> कथा     | रइधू                     | ४।२०१         |
| पुण्याश्रवकथाकोश           | रामचन्द्र मुमुक्षु       | ४।७१          |
| पुण्याश्रववचनिका           | दौलतराम कासलीवाल         | ४।२८२         |
| पुफ्फंजलीकहा               | गुणभद्र                  | ४।२१८         |
| पुरनानूरुकवितासंग्रह       |                          | ধাই १७        |
| पुरन्दरविधानकथा            | ललितकोर्ति               | ३१४५३         |
| पुरन्दरव्रतकथा             | देवेन्द्रकीर्ति          | ३१४५२         |
| पुराणसारसंग्रह             | सकलकोर्ति                | शक्र          |
| पुरुदेवचम्पू               | अहंदास                   | ४१५३          |
| पुरुवार्थसिद्धश्रुपाय      | अमृतचन्द्र सूरि          | रा४०५         |
|                            |                          |               |

| पुरुषाचित्रह्युपाय-टीका (अपूर्ण        | ) टोडरमल                             | ४१२८६                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| ,, (टीकापूर्ति)                        | दौलतराम कासकीवाल                     | अ२८२                   |
| पुरुषार्थसिद्ध <b>ष्</b> यायटीका       | भूषरमिश्र                            | , ४१३०६                |
| पुष्पदन्तपुराण                         | गुणवर्भ                              | ४१३०९                  |
| पुष्पाञ्चलिकथा                         | जिनसागर                              | ইাঠ৭০                  |
| पुष्पाञ्चलियस                          | जिनदास                               | ३।३३९                  |
| पुरुषाञ्चलिवतकथा                       | <b>रु</b> ल्तिकीर्ति<br>ब्रह्मजिनदास | ३।४५३<br>३।३३ <b>९</b> |
| पुष्पाञ्जलि <b>त्रत</b> पूजा           | शुभवन्द्र                            | ३।३६५                  |
| पूजाष्टकटीका े                         | ज्ञानभूषण                            | ३।३५२                  |
| पूर्णपञ्चाशिका                         | द्यानतराय                            | ४।२७७                  |
| <u>पोसहरास</u>                         | <b>कानभूषण</b>                       | ३।३५४                  |
| प्रतिबोधचिन्तामणि                      | श्रीभूषण                             | ३१४४१                  |
| प्रतिष्ठातिलक                          | बहादेव                               | ३।३१३                  |
| प्रतिष्ठापाठ                           | हस्तिमल्ल                            | ३।२८                   |
| प्रतिष्ठासा <i>रसं</i> प्रह            | वसुनन्दिप्रथम                        | ३।२३१                  |
| ं प्रतिष्ठासूक्तिसंग्रह                | वामदेव                               | ४।६७                   |
| प्रसुम्नचरित                           | सिंह कवि                             | <b>४</b> ।१७०          |
| 11                                     | रइधू                                 | ४।२०१                  |
| n                                      | सुधारू कवि                           | ४।३०६                  |
| "                                      | महासेन                               | ३।५७                   |
| .11                                    | सोमकीर्ति                            | इ!३४७                  |
| प्रमाणनिर्णय                           | वादिराज                              | ३११०५                  |
| प्रमाणपदार्थ ( अनुपलब्ध )              | समन्तभद्र                            | २।१९८                  |
| प्रमाणपरीक्षा                          | विद्यानन्द                           | राइ५५                  |
| प्रमाणपरीक्षावचनिका                    | भागचन्द                              | ४।२९७                  |
| प्रमाणप्रमेयकलिका                      | नरेन्द्रसेन                          | ३।४२७                  |
| प्रमाणसंग्रह ( सवृत्ति )               | अकलंक                                | २।३११                  |
| प्रमाणसंग्रहभाष्य ( प्रमाणसंग्र        |                                      |                        |
| ल <b>ङ्का</b>                          |                                      | ३१४१                   |
| प्रमा-प्रमेय                           | भावसेन त्रेविद्य                     | <i>३।२५</i> ९          |
| प्रमेयकमलमार्त्तण्य ( परीक्षार्<br>व्य | ख-<br>गस्या ) प्रभाचन्द्र            | <b>इ</b> ।५०           |

| प्रमेगरत्नमाला ,,                | लघु अनन्तवीर्यं   | 3142            |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| प्रमेयरत्नमालालङ्कार (प्रमेयरत्न | T~                |                 |
| लङ्कार)                          | अभिनव चारुकीर्ति  | 3218            |
| प्रमेयरत्नमालाटीका               | जयचन्द्र छावड़ा   | ४।२९२           |
| प्रमेयरन्नाकर ( अनुपलब्ध )       | आशाधर             | ४।४५            |
| प्रवचनसार                        | कुन्दकुन्द        | २।१११           |
| प्रवचनसार                        | जोधराज गीदीका     | श३०३            |
| "                                | वृन्दावनदास       | ४।३०१           |
| <b>प्रव</b> चनसा रटीका           | अमृतचन्द्र सूरि   | २।४१६           |
| प्रवचनसा रतात्पर्यवृत्तिटीका     | जयसेन द्वितीय     | ३।१४३           |
| प्रवचनसारसरोजभास्क <b>र</b>      | प्रभाचन्द्र       | ३।५०            |
| प्रक्नोत्तरोपासकाचार             | सकलकीर्ति         | ३।३३३           |
| प्राकृतपञ्च <b>सग्र</b> ह        | अभितगति द्वितीय   | २।३९५           |
| प्राकृतपञ्चसंग्रहटीका            | सुमतिकोत <u>ि</u> | ३।३७९           |
| प्राकृतपञ्चसग्रहवृत्ति           | पद्मनन्दि प्रथम   | ३।१२४           |
| प्राकृतलक्षण                     | शुभचन्द्र         | ३।३६५           |
| प्राकृतव्याक रण                  | समन्तभद्र         | २।१९८           |
| प्रीतिकरचरित                     | जोवराज गोदीका     | ४।३०३           |
| प्रीतिकरमहा <b>मुनिचरित</b>      | ब्रह्मनेमिदत्त    | ३१४०४           |
| बनारसीविलास                      | बनारसीदास         | ४।२५४           |
| बलहद्दचरिउ                       | रइधू              | ४।२०४           |
| बारस-अणुवेक्खा                   | कुन्दकुन्द        | २।११४           |
| बारस-अणुवेक्खारास                | योगदेव पण्डित     | ४।२४३           |
| बारह-भावना                       | रइधू              | ४।२०१           |
| बारहमासा                         | गुणचन्द्र         | ३।४२३           |
| ***                              | महेन्द्रसेन       | ३१४५१           |
| बारहव्रत                         | गुणचन्द्र         | ३।४२३           |
| बारहवत-गीत                       | जिनदास            | <b>\$1</b> \$%0 |
| बालगृहचिकित्सा                   | देवेन्द्रमुनि     | ४।३११           |
| बाहुबलिचरिउ ( कामचरिउ)           | धनपाल द्वितीय।    | ४।२१४           |
| बाहुबलिवेलि ( बाहुवेलि )         | वीरचन्द्र         | शंह             |
| बीजगणित                          | श्रीधर            | ३।१९२           |
|                                  |                   | 444 17          |

| * ·                               |                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| बीसतीर्थं दूर जयमाल               | ब्रह्म जीवन्धर    | <b>३</b> ।३९१     |
| बुद्धिविलास                       | बबत्यम            | <b>४</b> ०३।४     |
| <b>बुम्रचन</b> विलास              | बुधजन '           | ४।२९८             |
| बुधवन-सतसई                        | **                | ४।२९८             |
| बुधप्रकाश छन्दोबद्ध               | टेकचन्द्र         | ४१३०५             |
| बृहत् कथाकोश                      | हरिषेण            | ३।६६              |
| बृहत्सिद्धचक्रपूजा                | रइधू              | প্রাহ্০१          |
| बृहत् स्वम्भूस्तोत्र ( चतुर्विशति |                   |                   |
| रतोत्र )                          | समन्तभद्र         | २।१८५             |
| <b>बृहद्</b> द्रव्यसंग्रह         | नेमिचन्द्र मुनि   | २१४४२             |
| <b>बृहद्द्रव्यसंग्रहटीका</b>      | <b>ब</b> ह्मदेव   | ३।३१३             |
| बोहपाहुड                          | कुन्दकुन्द        | २।११४             |
| ब्रह्मविलास                       | भैया भगवतीदास     | ४।२६४             |
| भक्तामर ( मराठी अनुवाद )          | जिनसागर           | ४।३२२             |
| भक्तामरपूजा                       | ज्ञानभूषण         | ३।३५२             |
| भक्तामरस्तोत्र                    | मान <b>तु</b> ङ्ग | २१२७५             |
| ,, ( पद्यानुवाद )                 | जयचन्द्र छावड़ा   | ४।२९२             |
| भगवती आराधना ( मूलाराधना          | ) शिवार्य         | २।१२८             |
| भगवती आराधना-वचनिका               | सदासुख काशलीवाल   | ४।२९६             |
| भट्टारक विद्याधरकथा               | जिनदास            | ३।३४०             |
| भद्रबाहु चरित                     | रत्नकीर्ति        | ३।४३७             |
| भद्रबाहुचरित                      | किशनसिंह          | ४।२८०             |
| भद्रबाहुरास                       | ब्रह्म जिनदास     | ३।३४३             |
| भरत-भुजवलिचरित                    | पामो              | ३।४५२             |
| भरतेशवैभव                         | रत्नाकरवर्णी      | ४।३०९             |
| भरतेश्वराभ्युदय                   | आशाधर             | ४।४५              |
| भविष्यदत्तचरित                    | पद्मसुन्दर        | ४।८३              |
| भविष्यदत्तचरित                    | रइघू              | ४।२०१             |
| भविष्यदत्तवन्धुकथा                | दयासागर           | <del>४।</del> ३२२ |
| भविष्यदत्तरास                     | जिनदास            | इ।इ४०             |
| भविसयत्तकहा                       | धनपाल             | <b>४</b> १११४     |
| भविसयत्तचरिउ                      | श्रीघर द्वितीय    | ४।१४६             |
|                                   |                   |                   |

परिशिष्ट : ४८३

| भव्यजनकण्ठाभरण             | अर्हदास           | 8143                         |
|----------------------------|-------------------|------------------------------|
| मावत्रिभङ्गी               | श्रुतमुनि         | ३।२७४                        |
| <b>भावदो</b> पिका          | दीपचन्दशाह        | ४१२९४                        |
| **                         | जोधराजगोदीका      | ४।३०३                        |
| <b>मावनाद्वात्रि</b> शतिका | अमितगति द्वितीय   | ર <del>ા</del> રે <b>९</b> ૪ |
| भावनापद्धति                | पद्मनन्दि भट्टारक | ३।३२४                        |
| <b>भाव</b> पाहुड           | <b>कुन्दकुन्द</b> | २।११४                        |
| भावसंग्रह                  | देवसेन            | २।३७१                        |
| "                          | वामदेव पण्डित     | ४।६६                         |
| मुक्ति-मुक्तिविचार         | भावसेन त्रैविद्य  | ३।२६१                        |
| भुजबलिंचरितम् (भुजबलिशतकं) | दोड्डय्य          | <i>প্রা</i> ড়্              |
| भुवनकीर्तिगीत              | बल्ह              | ४।२३२                        |
| भूपालचतुर्विशतिकाटीका      | आशाधर             | <b>४</b> । <b>४५</b>         |
| भेदविज्ञान (आत्मानुभव)     | द्यानतराय         | <b>ধা</b> २७ <b>९</b>        |
| भैरवपद्मावतीकल्प           | मल्लिषेण          | ३११७४                        |
| मउडसत्तमीकहा               | गुणभद्र           | ४।२१७                        |
| 1)                         | ब्रह्म साधारण कवि | ४।२४२                        |
| मणिमेखलै महाकाव्य          | R-Magas           | ४।३१७                        |
| मदनपराजय                   | नागदेव            | ४।६४                         |
| मधुबिन्दुकचौपाई            | भैया भगवतीदास     | ४१२७०                        |
| मनकरहारास                  | भैया भगवतीदास     | ४।२४०                        |
| मनबत्तीसी                  | भैया भगवतीदास     | ४।२७२                        |
| मन्त्रमहोदधि               | दुर्गदेव          | ३।२०५                        |
| मन्दिरसस्कारपूजा           | वामदेव            | ४।६७                         |
| ममलपाहुड़                  | तारणस्वामी        | ४।२४४                        |
| मयणजुज्झ                   | बल्ह              | ४।२३०                        |
| मयणपराजयचरिउ               | हरिदेव            | ४।२२०                        |
| मरणकण्डिका                 | दुर्गदेव          | ३।२०४                        |
| मल्लिगीत                   | सोमकीर्ति         | ३।३४६                        |
| मल्लिणाहकव्व               | जयमित्रहल         | ४।२१६                        |
| मल्लिनाथचरित               | सकलकीर्ति         | ३।३३१                        |
| मल्लिनाथपुराण              | नागचन्द्र         | <b>४०</b> ६१४                |
|                            |                   |                              |

|                           | - A                     |                  |
|---------------------------|-------------------------|------------------|
| महायुराण                  | मल्किषेण                | ३।१७४            |
| n '                       | रहमू                    | ४।२०१            |
| महापु राणकलिका            | शाह् ठाकुर              | श्रारहर          |
| महापुराणटिव्यण            | प्रभाचन्द्र             | ३ ५०             |
| महाभारत                   | चतुर्मु ख               | <b># श्राद्य</b> |
| महाभिषेकटीका              | श्रुतसागर सूरि          | 31386            |
| महावीरचरिउ                | अमरकीतिगणि              | ४।१५७            |
| महाव <u>ी</u> रछन्द       | शुभचन्द्र               | ३।३६९            |
| महावीराष्टक               | भागचन्द्र               | ४।२९७            |
| मालारोहण                  | तारणस्वामी              | ४।२४३            |
| मालारोहिणी                | ब्रह्मनेमिदास           | ३।४०६            |
| मिथ्यात्वखण्डन            | बखतराम                  | ४।३०५            |
| मि <b>य्यातु</b> बड़विनती | जिनदास                  | ३।३४०            |
| <b>मृ</b> कुटसप्तमीकथा    | ल्ल <del>त</del> कीर्ति | ३।४५३            |
| <b>मुक्ताव</b> लीगीत      | सकलकीर्ति               | ३।३३०            |
| <b>मु</b> निसुव्रतकाव्य   | अर्हदास                 | ४।५१             |
| मुनिसुव्रतपुराण           | ब्रह्म कृष्णदास         | ४।८५             |
| मूलाचार                   | वट्टकेर                 | २१११९,१२०        |
| मूलाचार-आचार-वृत्ति       | वसुनन्दि प्रथम          | ३१२२६            |
| मूलाचार-प्रदीप            | सकलकीर्ति               | ३।३३३            |
| मूलाचारप्रशस्ति           | मलयकोर्ति               | ३१४३०            |
| मूला राधनाटीका            | आशाधर                   | ४।४५             |
| मृगा <b>ङ्क</b> लेखाचरित  | भगवतीदास                | ४।२४१            |
| मृत्युमहोत्सववचनिका       | सदासुख काशलीवाल         | ४।२९६            |
| मैथिलीकल्याणम्            | हस्तिमल्ल               | ३।२८१            |
| मेघमाला                   | लक्ष्मीचन्द्र           | ४।३२१            |
| मेरु-मन्दरपुराण           | वामनमुनि                | ४।३१६            |
| मेरुपूजा                  | छत्रसेन                 | ३।४४६            |
| मेहेसरचरिउ (आदिपुराण)     | रइघू                    | ४।२०१,२०३        |
| मोक्खपाहुड                | <del>कुन्देकुन</del> ्द | २।११४            |
| मोक्षमार्गप्रकाशक         | टोडरमल                  | ४।२८६            |
| मोहविवेकयुद्ध             | बनारसीदास               | ধারণণ            |

परिकार : ४८५

| A                         | *************************************** | . इंक्स्ट्र            |
|---------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| मौन-एकादशी-कथा            | <b>ब्रह्मज्ञा</b> नसागर                 | ३।४२३                  |
| मौनव्रत-कथा               | गुणचन्द्र<br>अञ्चलकार स्टि              | ३।३९४                  |
| यशस्तिलक-चन्द्रिका टीका   | श्रुतसागर सूरि<br>सोमदेव                | ३।८३                   |
| यशस्तिलकचम्पू             | सामदव<br>अ <b>ज्ञा</b> त                | ४।३१७                  |
| यशोधरकाव्य                |                                         |                        |
| यशोधरचरित्र               | लक्ष्मीदास                              | ४।३०७                  |
| **                        | जन्न                                    | ४।३०९                  |
| "                         | मेघराज                                  | ४१३२०                  |
| <b>)</b>                  | नागोआया                                 | ४।३२१                  |
| "                         | पद्मनाभ कायस्थ                          | ४१५५,५६                |
| "                         | ज्ञानकीर्ति                             | <b>જા</b> ષદ           |
| <b>)</b> ]                | वादिचन्द्र                              | ४।७३                   |
| "                         | वादिराज                                 | ३।१००                  |
| ,,                        | सकलकीर्ति                               | ३।३३१                  |
| <b>)</b> 1                | सोमकोर्ति                               | ३।३४७                  |
| n                         | श्रुतसागर सूरि                          | ३।३९४,४००              |
| यशोधरचरित-पद्मानुवाद      | लोहट                                    | ४।३०४                  |
| यशोधररास                  | ब्रह्म जिनदास                           | ३।३४१                  |
| "                         | सोमकीर्ति                               | ३।३४७                  |
| युक्त्यनुशासन             | समन्तभद्र                               | २।१९०                  |
| युक्त्यनुशासनालङ्कार      | विद्यानन्द                              | रा३६५                  |
| योगसार                    | श्रुतकीर्ति                             | ३।४३२                  |
| "                         | जोइंदु                                  | २।२५१                  |
| योगसागरप्राभृत            | अमितगति प्रथम                           | २।३८५                  |
| योगसारभाषा                | बुवजन                                   | ४।२९८                  |
| रक्षाविधानकथा             | लिलतकीर्ति                              | ३१४५३                  |
| रत्नकरण्डश्रावकाचार       | समन्तभद्र                               | २।१९१                  |
| रत्नकरण्डश्रावकाचार-टीका  | प्रभाचन्द्र                             | ३।५०                   |
| रत्नकरण्डश्रावकाचारवचनिका | सदासुख काशलीवाल                         | <b>४</b> १२ <b>९</b> ६ |
| रत्नत्रय                  | महितसागर                                | ४।३२०                  |
| रत्नत्रयविधान             | आशाधर                                   | ४।४५                   |
| रत्नत्रयव्रत-कथा          | ललितकीर्ति                              | ३।४५३                  |

| रत्नत्रय-रास                | सकलकीर्ति               | वेश्वर        |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| - रत्नचयी                   | रइष्                    | क्षार०१       |
| रत्न मूचणस्तुति             | जयसार                   | , ধাই৹২       |
| रत्नाकरशतक                  | रत्नाकरवर्णी            | ४१३०९         |
| रय <del>णत्त्यवय-क</del> हा | गुणभद्र                 | <b>४</b> ।२१८ |
| रयणसार                      | कुन्दकुन्द              | स११५          |
| रविवय-कहा (आदित्यवारकथा)    | यशःकीर्ति               | ३१४११         |
| रक्विय-कहा                  | ब्रह्मसाधारण कवि        | ४।२४२         |
| रविवार-कथा                  | महितसागर                | ४।३२०         |
| रविव्रत-कथा                 | नेमिचन्द्र              | ४।२४३         |
| **                          | ब्रह्मजिनदास            | ३।३४३         |
| रसरत्नाकर                   | साल्व                   | ४।३११         |
| राखीबन्धन रास               | <b>ब्रह्मज्ञा</b> नसागर | ३।४४३         |
| राजमती-नेमिसुर ढमाल         | भगवतीदास                | ४१२४०         |
| राजमति-रास                  | गुणचन्द्र               | ३।४२४         |
| राजीमति-विप्रलम्भ           | आशाधर                   | ४।४५          |
| रात्रिभोजन-कथा              | भारामल                  | ४।३०५         |
| रात्रिभोजनत्याग-कथा         | <b>ब्रह्मनेमिदास</b>    | ३१४०६         |
| रात्रिभोजन त्यागब्रतकथा     | <b>किशनसिंह</b>         | ४।२८०         |
| रामचन्द्रहलदुलि             | गुणदास                  | ४।३१९         |
| रामचरित                     | <b>ब्रह्मजिनदास</b>     | ३।३४०         |
| रामपुराण                    | सोमसेन                  | ३१४४४         |
| 21                          | पद्मनाम                 | ४।३११         |
| राम-सीतारास                 | <b>ब्रह्म</b> जिनदास    | ३।३४१         |
| रामायण                      | कुमुदेन्दु              | ४।३११         |
| रायमल्लाभ्युदयमहाकाव्य      | पद्मसुन्दर              | ४।८३          |
| रावणपार्ध्वनाथस्तोत्र       | भट्टारक पद्मनदि         | ३।३२३         |
| रिद्वणेमिचरिउ               | स्वयंभु                 | ४।१०१,१०३     |
| रिष्टसम <del>ुच्च</del> य   | <b>दुर्गदेव</b>         | ३।१९९         |
| रुक्मिणीहरण                 | गुणदास                  | ४।३१९         |
| रोहिणीरास                   | जिनदास                  | 31334         |
| .रोहि <b>णीविहाणक</b> हा    | देवनंदि                 |               |
| - · ·                       |                         | · · •         |

परिशिष्ट : ४८७

| रोहिषीवतकथा                         | रुलितकीति                   | . ३१४५३ |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------|
| रोहिणोवतरास                         | भगवतीदास                    | श्वरु४० |
| स्त्रवीयस्त्रय (स्वोपज्ञवृत्तिसहित) | अकलङ्कृदेव                  | २१३०६   |
| ्र <del>ुषुद्रव्यसं</del> ग्रह      | नेमिचन्दमुनि                | रा४४२   |
| . <del>लघुनयचक्र</del>              | देवसेन                      | सा३८१   |
| लघुसीतास <u>त</u> ु                 | मगवतीदास                    | ४१२४०   |
| <b>रुद्धि</b> विहाणकहा              | गुणभद्र                     | ४।२१८   |
| लब्धिविधानकथा                       | ललितकीर्ति                  | ३।४५३   |
| लब्धिसार                            | नेमिचन्द्र सिद्धान्तचकवर्ती | रा४३२   |
| लब्धिसार टीका                       | टोडरमल                      | ४१२८६   |
| लवणांकुशकथा                         | जिनसागर                     | ३१४५०   |
| <b>ला</b> टीसहिता                   | राजमल्ल                     | ४।८०    |
| लिगपाहु ड                           | <b>कुन्द</b> कुन्द          | २।११४   |
| वड्ढमाणकहा(जिणरत्तिविहाणकहा)        | नरसेन                       | ४।२२३   |
| वड्ढमाणचरिउ                         | श्रीधर प्रथम                | ४।१४२   |
| v                                   | हरिचन्द्र जयमित्रहल         | ४।२१६   |
| वर्धमानचरित                         | नबलशाह                      | ४।४४५   |
| वर्द्धमानचरित                       | भट्टारक पद्मनिन्द           | श३२६    |
| 11                                  | असग                         | ४।१२    |
| "                                   | भट्टारक सकलकीर्ति           | ३।३३१   |
| वर्द्धमानपुराण                      | आच्चण्ण                     | ४।३११   |
| वरागचरिंउ                           | तेजपाले                     | ४।२११   |
| ))                                  | देवदत्त                     | ४।२४३   |
| वरांगचरित                           |                             | ४।१२४   |
| ,,                                  | जटासिंहनन्दि                | २।२९५   |
| ,,                                  | भट्टारक वर्द्धमान प्रथम     | ३।३६०   |
| वलैयापति महाकाव्य                   |                             | ४।३१७   |
| वसन्तविलास (वसन्तविद्याविलास)       | सुमतिकीर्ति                 | ३।३८०   |
| वसुनन्दिश्रावकाचार टब्बा            | दौलतराम काशलीवाल            | ४।२८२   |
| वस्तुकोश                            | नागवर्मा द्वितीय            | ४१३१०   |
| वारहमासी गीत                        | महीचन्द                     | ४।३२१   |
| विकान्तकौरव                         | हस्तिमल्ल                   | ३१२८०   |

| ·                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|
| विकसार्जुनविजय (अपरनाममास्त | ) बादि पश्य                           | <b>४</b> ।३०७  |
| विजयकीतिंखन्द               | शुसचन्द्र                             | क्षेत्रहरू     |
| विचसार                      | रह्यू                                 | ४।२०५          |
| विद्यानन्दमहोदय             | विद्यानन्द                            | <b>રા</b> રૂપર |
| बिनती                       | गुणचन्द्र                             | ३।४२३          |
| विमलपुराण                   | जयसागर                                | ४।३०२          |
| विवाहपटल                    | <b>ब</b> ह्यदेव                       | इ१इ१इ          |
| विवेकविलास                  | दौलतराम कासलीवाल                      | क्षास्टर       |
| विश्वतत्त्वप्रकाश           | भावसेन त्रेविद                        | ३।२६१          |
| विश्वलोचनकोश (मुकावलीकोश)   | श्रीवरसेन                             | ४।६०           |
| विषापहार-पूजा               | देवेन्द्रकीर्ति                       | ३।४४९          |
| विषापहारस्तोत्र             | <b>अन्ञ्ज्य</b>                       | ४।८            |
| विहरमानतीर्थंङ्कर-स्तुति    | <b>धनसागर</b>                         | ३।४५२          |
| <b>गीत रागस्तोत्र</b>       | भट्टारक पद्मनन्दि                     | ३।३२३          |
| त्रीरजिनिन्दगी <b>त</b>     | भगवतीदास                              | ४।२४०          |
| वीरविलासफाग                 | वीरचन्द्र                             | ३।३७५          |
| <del>रृ</del> न्दावनविलास   | वृन्दावनदास                           | ४।३०१          |
| <b>ृषभदेवपुराण</b>          | चन्द्रकोतिं                           | ३।४४२          |
| चि <b>सांगत्य</b>           | साल्व                                 | ४।३११          |
| <b>रेद्यामृ</b> त           | श्रीघरदेव                             | ४।३११          |
| राग्यपं चाशिका              | भगवतीदास                              | ४।२७२          |
| राग्यसार                    | सुप्रभाचार्य                          | ४।१९७          |
| यवहारगणित                   | राजादित्य                             | ४।३११          |
| यवहारपच्चीसी                | द्यानतराय                             | ४।२७७          |
| थवहा <i>ररत्नलीला</i> वती   | राजादित्य                             | ४।३११          |
| <b>स्तक्</b> था             | जिनदास                                | ३।३४०          |
| तिकथाकोश                    | सकलकीर्ति                             | राइइ४          |
| तिकथाकोश                    | श्रुतसागर सूरि                        | ३।४००          |
| "                           | बुशालचन्द काला                        | ११३०३          |
| तिकथासंग्रह                 | जिनसागर                               | ४।३२२          |
| <del>त्त</del> अष्टोत्तरी   | भगवतीदास                              | ४।२६७          |
| ाब्दमणिदर्पण                | केशवराज                               | शहरू           |

परिशिष्ट : ४८९

1

| <b>शब्द</b> रत्नप्रदीप           | सोमदेव               | इ।४४५         |
|----------------------------------|----------------------|---------------|
| ,शब्दानुशासन                     | भट्टाकलङ्क (भट्टारक) | ४।३११         |
| , (अर्मोघवृत्तिसहित)             | शाकटायन              | ∙सं⊼०         |
| शब्दाम्भोज-भास्कर                | प्रभाचन्द्र          | २१५०          |
| शाकट्रायनन्यास                   | ,;                   | ३१५०          |
| शाकटायनव्याकरणटीका               | भावसेन त्रैविद्य     | ३१२६०         |
| शान्तिजनस्तोत्र                  | भट्टारक पद्मनन्दि    | ३।३२३         |
| शान्तिनाथ-आरती                   | जिनसागर              | वेश्विष       |
| शान्तिनाथचरित                    | शुभकीति              | ३।४१३         |
|                                  | सकलकीर्ति            | ३।३३०         |
| ))                               | रामचन्द्र मुमुक्षु   | <b>ধা</b> এ?  |
| ,,                               | असग                  | <b>૪</b> ) १३ |
| शान्तिनाथपु रा <b>ण</b>          | श्रीभूषण             | ३१४४०         |
|                                  | देवदत्त              | ४।२४३         |
| 11                               | शान्तिकीति           | ४।३११         |
| शान्तिनाथराय                     | देवदत्त              | ४।१२४         |
| श्चान्तिनाथस्तवन                 | श्रुतसागर सूरि       | ३।३९४         |
| शान्तिनाथस्तोत्र                 | जिनसागर              | . 31840       |
| शान्तिपुराण जिनाक्षरमाले         | पोन्न कवि            | ४१३०७         |
| शान्तिस्वरपुराण                  | कमलभव                | ४।३११         |
| शास्त्रपूजा                      | जिनदास               | ३।३४०         |
| शास्त्रमण्डलपूजा                 | ज्ञानभूषण            | ३।३५२         |
| शास्त्रसा रससुच्चय               | माघनन्दि             | ३।२८५         |
| शिक्षावली                        | भगवतीदास             | ४।२७२         |
| शिखामणिरास                       | सकलकीर्ति            | ३।३३०         |
| शि <b>खिरसम्मेदा</b> चलमाहात्म्य | मनरंगलाल             | ४।३०६         |
| शिल्प्पड्डिकारं (नुपूर महाकाव्य) | इलंगोवडिगल           | ४१३१४,३१७     |
| शीतलनाथगीत                       | सुमतिकीर्ति          | ३१३८१         |
| शीलकथा                           | भारामल               | ४।३०५         |
| शीलपताका                         | महाकीति              | ४।३२१         |
| शृङ्गारमञ्जरी                    | अजितसेन              | , ૪૧૨૧        |
| शृङ्गारसमुद्रकाव्य               | जगन्नाथ              | ४।८१          |

## श्रृङ्काराजंवचन्द्रिका

| ऋङ्गाराजवचन्द्रिका                 |                       | •                  |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| (अलक्का रसंग्रह)                   | ं विजयवर्गी           | ४।३५               |
| श्रावकाचार                         | तास्मस्यामी .         | ४।२४४              |
| श्रावकाचारसारोद्वार                | भट्टारक पद्मनन्दि     | ३।३२५              |
| श्रीपाल-बास्यान                    | कादिचन्द्र            | ४।७२               |
| श्रीपाल-चरित                       | धर्मधर्               | ४१५८               |
| <b>)</b> ;                         | सकलकोति               | ३।३३३              |
| 11                                 | ब्रह्म नेमिदत्त       | ३१४०४              |
| ` p                                | श्रुतसागर सूरि        | ३ ४००              |
| "                                  | दौलतराम कासलीवाल      | ४।२८२              |
| श्रीपाल-रास                        | ब्रह्म जिनदास         | ३।३४३              |
| श्रीपुर-पार्श्वनायस्तोत्र          | विद्यानन्द            | २।३ <b>५९</b>      |
| श्रीपुराण                          | अज्ञात                | ४१३१८              |
| श्रुतज्ञानोद्यापन                  | वामदेव                | <b>४</b> ।६७       |
| श्रुतजयमाला                        | ब्रह्म जीवन्धर        | ३१३९०              |
| श्रुतपूजा                          | ज्ञानभूषण             | ३।३५२              |
| श्रुतसागरी टीका (तत्त्वार्थवृत्ति) | श्रुतसागर सूरि        | ३।३९५              |
| श्रुतस्कन्धकया                     | गंगादास               | ३१४४८              |
| 77                                 | ब्रह्मज्ञानसागर       | ३१४४३              |
| ,,                                 | ललितकीर्ति            | ३।४५३              |
| श्रुतस्कन्धपू जा                   | श्रुतसागरसूरि         | ३१४००              |
| श्रेणिकचरित                        | जनार्दन               | ४।३२२              |
|                                    | शुभचन्द्र             | ३।३६५              |
| श्रेणिकपुराण                       | गुणदास                | ४।३१९              |
| श्रेणिकरास                         | <b>ब्रह्मजिनदास</b>   | ३।३४२              |
| श्वेताम्बर-पराजय                   | जगन्नाथ               | ধাৎং               |
| षट्कर्मरास                         | ज्ञानभूषण             | ३।३५२              |
| षट्कर्मोपदेश                       | अमरकीर्तिगणि          | <sup>.</sup> ४११५८ |
| षट्खण्डागम (छक्खण्डागम)            | पुष्पदंत-भूतवलि       | रा५९               |
| षट्पाहुड-वचिनका                    | टेकचन्द               | ४।३०५              |
| षट्प्राभृत-टीका                    | श्रुतसागरसूरि         | शङ्ख               |
| षट्रस-कथा                          | <del>ललितकीर्ति</del> | ३१४५३              |
| षट्धमौपदेशमाला                     | रहष्                  | ४१२०१              |
|                                    |                       |                    |

ं परिशिष्ट : ४९१

|                                | · ,                                   |               |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| षोडशकारण                       | महितसागर                              | M\$30         |
| षोडशकारण-कथा                   | ल <del>लितकीर्ति</del>                | 31843         |
| षोडशकारण-जयमाल                 | रइध्                                  | ४१२०१         |
| षोडशकारण-पूजा                  | चन्द्रकीर्ति                          | शहरर          |
| संगीत-समयसार                   | पार्श्वदेव                            | शरे०रे        |
| संतिणाह-चरिउ                   | शाह ठाकुर                             | ४।२३५         |
| 11                             | महीन्दु ँ                             | ४।२२६         |
| संतोषत्तिलकजयमाल               | बल्ह                                  | ४।२३१         |
| संभवणाहचरिउ                    | तेजपाल                                | ४।२१०         |
| सगरचरित                        | ब्रह्मजयसागर                          | ४।३०३         |
| सज्जनचित्तबल्लभ                | शुभचन्द्र                             | ३।३६५         |
| सतीगीत                         | ब्रह्म जीवन्धर                        | ३।३९१         |
| सत्तवसणकहा                     | माणिकचन्द                             | ४।२३८         |
| सत्यशासनपरीक्षा                | विद्यानन्द                            | रा३५७         |
| स्दंसणचरिउ                     | रइघू                                  | ४।२०१         |
| सद्धयवीरकथा                    | देवदत्त                               | ४।१२४         |
| सद्भाषितावली (सूक्तिमुक्तावली) | सकलकीर्ति                             | ३।३३०         |
| सनत्कुमारचरित                  | बोम्मरस                               | ४।३११         |
| सन्मति-सूत्र                   | सिद्धसेन                              | रारश्र        |
| सप्तऋषि-पूजा                   | मन रंगलाल                             | ४।३०६         |
| "                              | ब्रह्म जिनदास                         | ३।३३९         |
| सप्तपदार्थीटीका                | भावसेन त्रैविद्य                      | ३।२६१         |
| सप्तपरमस्थान-कथा               | ललितकोत्ति                            | ३।४५३         |
| सप्तव्यसन-कथा                  | सोमकीर्त्ति                           | ३।३४६         |
| सप्तव्यसन-चरित                 | मन रंगलाल                             | ४।३०६         |
| "                              | भारामल                                | ४।३०५         |
| समकितमिथ्यात्वरास              | ब्रह्म जिनदास                         | ३।३४२         |
| समयदिवाकर (टीका)               | वामनमुनि                              | ४१३१७         |
| समयपरीक्षा                     | नयसेन                                 | ४।३०८         |
| समयसार                         | कुन्दकुन्द                            | <b>२</b> ।११२ |
| समयसारकलश                      | अमृतचन्द्र सूरि                       | रा४१३         |
| समयसारटीका                     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | રા૪१५         |
| 1)                             | जयचन्द छावड़ा                         | ४।२९२         |
|                                |                                       |               |

| The state of the s | andia Galler       | 2404        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| समयसार-तात्पर्यवृत्तिटीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | जयसेन दितीय        | \$188       |
| समयसारनाटक-वचनिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सवासुख कासलीवाल    | अ२९         |
| समयसा र-हिन्दीटीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | राजमल्ल            | ०६१४        |
| समवशरणपूजा (केवलज्ञानचर्चा)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | रूपचन्द्र          | ४।२५        |
| समवशरणषद्पदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>छत्रसे</b> न    | ३१४४<br>इ   |
| समाधितन्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | पूज्यपाद           | સ્કર        |
| समाधितन्त्र-टीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | प्रभावन्द्र        | 319         |
| समाधिमरणोत्साहदीपक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सकलकोत्ति          | ३।३१        |
| समाधिरास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | भगवतीदास           | ४।२४        |
| सम्बोधपंचाशिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | रइधू               | ४१२         |
| सम्बोधसत्ताणुभावना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | बीरचन्द्र          | ३।३१        |
| सम्बोधसहस्रपदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | महितसागर           | शर्ड.       |
| सम्मइजिणचरिउ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | रइघू               | ४।२         |
| सम्मत्तगुणणिहाणकव्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n                  | <b>કાર</b>  |
| सम्मेदाचल-पूजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | गंगादास            | 318         |
| सम्यक्त्वकौमुदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | दयासागर            | ধাই         |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मंगरस              | <b>જા</b> ર |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | जोघराज गोदीका      | ४।३         |
| सम्यक्त्वप्रकाश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | डालूराम            | ४।३         |
| सम्यक्त्वभावना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | रइघू               | ४।२         |
| सम्यग्गुणारोहणकाव्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n                  | <b>કા</b> ર |
| सयलविहिविहाणकव्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | नयनन्दि            | ३।२         |
| सरस्वतीपूजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | जिनदास             | ३।३         |
| <b>&gt;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ज्ञानभूषण          | ३।३         |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | चन्द्रकीत्ति       | ३१४         |
| सरस्वतीमन्त्रकल्प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मल्लिषेण           | ३।१         |
| सरस्वती-स्तुति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>ज्ञानभूषण</b> ् | ३।३         |
| सर्वज्ञसिद्धि (लघु तथा बृहत्)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | अनन्तकीत्ति        | . ३।१       |
| स्वीर्यसिद्ध-वचनिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | जयचन्द छावड़ा      | ४।२         |
| सवणवारिसविहाणकहा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | गुणभद्र            | ধাৰ         |
| सहस्रनामस्तवनसटीक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | आशाधर              | 8           |
| सागारधर्मामृत (धर्मामृत)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5</b> 1         | 8           |
| सारचतुर्विंशतिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | सकलकीत्ति          | 313         |

परिकाष्ट : ४९३

| स्रारसमु <del>ञ्च</del> य | ्र दौलतराम कासलीवाल    | <b>४१</b> १८२ |
|---------------------------|------------------------|---------------|
| सार्बद्वयद्वीपपूजा        | श्मचन्द्र              | <b>**</b>     |
| 7                         | ब्रह्म जिनदास          | 31339         |
| साहसमीमविजय (गदायुद्ध)    | रन्म                   | ४।३०८         |
| सि <b>दं</b> तत्यसारो     | रइघू                   | ४१२०५         |
| सिद्धचक्ककहा              | नरसेन                  | ४।२२३         |
| <b>सिद्धचक्कमा</b> हप्प   | रइष्                   | ४१२०१         |
| सिद्धचकपाठ                | ललितकोर्ति             | <b>३१४५३</b>  |
| सिद्धचक्रपूजा             | शुभचन्द्र              | ३।३६५         |
| सिद्धचकाष्टक टीका         | श्रुतसागर सूरि         | ३।३९४         |
| सिद्धपूजा                 | दौलतराम कासलीवाल       | ४।२८२         |
| सिद्धभ <u>त्ति</u>        | <del>कुन्दकुन</del> ्द | २।११५         |
| सिद्धभिक्तटोका            | श्रुतसागर सूरि         | ३।३९४         |
| सिद्धान्तसार              | भावसेन त्रंबिद्य       | ३।२६१         |
| n                         | जिनचन्द्र              | ३।३८३         |
| );                        | ,,                     | ३।१८६         |
| सिद्धान्तसा रदीपक         | नथमल विलाला            | ४।२८१         |
| "                         | सकलकीत्ति              | ३।३३४         |
| सिद्धान्तसा रसंग्रह       | नरेन्द्रसेन            | २।४३५         |
| सिद्धिप्रियस्तोत्र        | पूज्यपाद               | રારરે૪        |
| सिद्धिविनिइचयटीका         | बृहद् अनन्तवीर्य       | ३।४१          |
| सिद्धिविनिश्चय सवृत्ति    | अकल <b>ङ्क</b>         | २।३१२         |
| सिद्धिस्वभाव              | तारणस्वामी             | ४।२४४         |
| सिरिपालचरिउ               | दामोदर द्वितीय         | ४।१९६         |
| सिरिबालचरिउ               | रइघ्                   | ४।२०३         |
| सीताहरण                   | महेन्द्रसेन            | ३।४५१         |
| •                         | ब्रह्मसागर             | ४।३०३         |
| सीमन्धरस्वामीगीत          | वीरचन्द्र              | <i>७७</i> ६।६ |
| सीलपाहुड                  | कुन्दकुन्द             | २।११५         |
| सुअंघदहमीकहा              | उदयचन्द्र              | ४।१८७         |
| सुकुमालचरिउ               | श्रीधर तृतीय           | ४।१५०         |
| यु <u>क</u> ुमालचरित      | सकलकोत्ति              | शक्र          |
| सु <b>को</b> गलस्वामीरास  | जिनदास                 | ३।३३९         |
| पु <b>क्कोसलच</b> रिउ     | रइध्                   | ४१२०४         |
| ~                         |                        |               |

| <b>चुवनिया</b> न                        | े <b>जनमं</b> त्रिय         | **** <b>***</b>         |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| सुगन्धदशमीकथा                           | सावाजी                      | পাইং                    |
|                                         | भगवतीदास                    | ४।२४०                   |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | विनसागर                     | 41840                   |
| n                                       | <b>ललितको</b> र्त्ति        | <b>કો</b> ૪५३           |
| ,                                       | गुषमद्र                     | ४।२१८                   |
| सुत्तपाहुड                              | कुन्दकुन्द                  | રાશ્ક્ષ                 |
| सुदभत्ति                                | "                           | રાષ્ટ્રશ્પ.             |
| सुँदंस्ण चरिउ                           | ,,<br>नयनंदि                | ३।२९१                   |
| र्सुदर्शनचरित                           | वीरदास                      | ধাৰ্থ                   |
| 33                                      | सकलकीर्त्ति<br>विद्यानन्दि  | <b>३ ३३२</b>            |
| ,,                                      | बह्य नेमिदल                 | ३।३७२<br>३।४ <b>०</b> ५ |
| मुदर्शनपुराण                            | कामराज                      | . ४।३२१                 |
| <b>मुद</b> र्शनरास                      | <b>ब्रह्म</b> जिनदास        | ३।३४३                   |
| सुदृष्टितरंगिणी वचनिका                  | टेकचन्द                     | ४।३०५                   |
| सुम्नस्वभाव                             | तारणस्वामी                  | ४।२४४                   |
| सुभगसुलोचनाचरित                         | वादिचन्द्र                  | ४।७२                    |
| सुभद्रा-नाटिका                          | हस्तिमल्ल                   | ३।२८१                   |
| सुभाविततन्त्र                           | जोइन्दु                     | २।२५१                   |
| सुभाषित रत्ननिधि                        | अमरकीर्त्तिगणि              | ४।१५७                   |
| सुभाषित रत्नसंदोह                       | अमितगति द्वितीय             | २१३९०                   |
| सुभौमचक्रवर्ती-रास                      | जिनदास                      | - ३।३४०                 |
| सुमित-सप्तक                             |                             | ३।२८७                   |
| सुलोचना-कथा                             | महासेन द्वितीय              | ३।२८६                   |
| सुलोयणाचरिउ                             | देवसेन                      | ४।१५२                   |
| सुवेणचरित                               | जगन्नाथ                     | ४।९१                    |
| सूक्तिमुक्तावलि-पृद्यानुवाद             | <b>कु</b> ँ वरपाल           | ४।२६२                   |
| सूत्रजोकोलध्वजनिका                      | सादासुख कासलीवाल            | ४।२९६                   |
| सेठिमाहात्म्यं                          | रघु                         | ४।३२२                   |
| सोसवइविहाण-कहा<br>सोद्धयचरिउ            | विमॅलकीर्ति<br>स्वयस्य      | ४।२०६<br>४।९८           |
|                                         | स्वयम्भु<br>ब्रह्म जिनुदास  |                         |
| सोलहकारण-पूजा                           | त्रह्म । जनदास<br>सकलकीत्ति | ३।३३९<br>३।३३०          |
| ,,<br>सीलहंकारण-रास                     | जिनदास                      | शहर                     |

परिकिष्ट : ४९५

| सोलहकारण-रासो              | सकलकीर्ति        | ३१३३०         |
|----------------------------|------------------|---------------|
| सोलहकारणवय-कहा             | गुणभद्र          | श्रादश्द      |
| स्तुत्ति नेमि-जिनेन्द्र    | गुणचन्द्र        | ३।४२३         |
| स्तुति-बिद्धा (जिनशतक)     | समन्तभद्र        | २११८८         |
| स्वीमुक्ति-प्रकरण          | शाकटायन          | ३।२४          |
| स्फुटपद                    | रूपचन्द्र        | <b>४</b> १२६० |
| स्याद्वाद-सिद्धि           | वादीभसिंह        | રારંજ         |
| स्वप्नवत्तीसी              | भगवदीदास         | ४।२६६         |
| स्वयंमुछन्द                | स्वयंभुदेव       | ४।१०१         |
| स्वयंभुव्याकरण             | 1)               | ४।१०२         |
| स्वरूपानन्द                | दीपचन्द शाह      | ४।२९४         |
| स्वामीकात्तिकेयानुप्रेक्षा | जयछन्द छावड़ा    | ४।२९२         |
| हनुमतरास                   | ब्रह्म जिनदास    | ३।३४१         |
| ह <b>नु</b> मानपुराण       | दयासागर          | ४।३२२         |
| हरिवशपुराण                 | खुशालचन्द काला   | ধাই০ই         |
| "                          | जिनदास           | ४१३१८         |
| "                          | घवल              | ४।११९         |
| "                          | रइधू             | ४।२०१         |
| ,, (पद्यानुत्राद)          | सालिवाहन         | ४।२६२         |
| ,,                         | बन्धुवर्मा       | ४१३११         |
| 1)                         | दौलतराम कासलीवाल | ४।२८२         |
| हरिवंशपुराण (जैन महाभारत)  | पुण्यसागर        | ४।३२१         |
| ))                         | श्रुतकीत्ति      | ३१४३२         |
| "                          | घर्मकीत्ति       | इ।४३४         |
| ,,                         | ब्रह्म जिनदास    | ३।३०          |
| ,,                         | जिनसेन प्रथम     | ३१४           |
| होलिकाचरित                 | वादिचन्द्र       | ४१७३          |
| होलिकारेणुचरित             | जिनदास           | ४।८४          |
| होली रास <sup>र</sup>      | ब्रह्म जिनदास    | ३।३४२         |
|                            |                  |               |

## माभार

परिशिष्टकी दोनों अनुक्रमणिकाएँ डॉ० सुदर्शनलालजी जैन प्राध्यापक काशी हिन्दूविश्वविद्यालयने तैयार की हैं, इसके लिए उन्हें हृदयसे धन्यवाद हैं।